

2,6x2 3154
2E8.L

rma, Motital.

di-GilaviraanHasyttehumika.

CC 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

R672,6x2 15258.1

\$154

#### SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR (LIBRARY) JANGAMAWADIMATH, VARANASI

Please return this volume on or before the date last stamped Overdue volume will be charged 1/- per day.

|  | 1.24 |
|--|------|
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
|  |      |



वैदिकविज्ञान सूर्य की तृतीय-किरग्र





## हिन्दी-मीताविज्ञानमाध्य मूमिका प्रथमखराड

8

भाष्यकार

वेदवीथीपथिक— मोतीलालशम्मी-भारदाज (गौड़)

श्रीवैदिकविज्ञानपुस्तकप्रकाशनफराडद्वारामकाशित एवं

श्रीनवलिक्शोरशम्मी काङ्कर (हैडपिएडत पी॰ पी॰ हाइस्कूल जयपुर, मू॰ पू॰ प्रधानाध्यापक राजकीय राजगढ संस्कृत पाठशाला, अलबर) द्वारा सम्पादित

मुद्कः--

श्रीबालचन्द्रइलेक्ट्रिक्रमेस किशनपोलबाज़ार जयपुर, सीटी. (राजपूसाला)

प्रथमसंस्कर्**ण** १००० वि०सम्बत् १६६६ मुल्य सजिल्द ४) डाकन्यस <u>प्र</u>थस R672,6x2 15xE8.L

Jagadguru Vishwaradhya
LIBRARY

Jangamawadi Math, Varanasi
Acc. No.

### \* सम्पादकीय वंक्तव्य ग्रीर प्रस्तावनाः

#### सम्पादकीयवक्तव्य

#### त्रिय पाठक गगा !

श्रासन्त हर्ष का विषय है कि आज हम एक अपूर्वदृष्ट, एवं अद्भुत पुरनक आप लोगों के समज्ञ उपियत कर रहे हैं। चिरकाल से हमारा यह संकल्प था कि 'जयपुर के ही नहीं, अपितु भूमण्डल के प्रसिद्ध विद्वान् सर्वशास्त्र पारक्षत परम श्रद्धेय श्रीमधुमूरनजा श्रीका के प्रिय एवं प्रधान शिष्य सुदृद्धर पण्डित श्रीमोतीनालां शास्त्री द्वारा लिखित श्रीमद्भगवद्गीता-हिन्दी-विज्ञानभाष्य प्रकाशन करें"। अपने इस संकल्प का कार्यरूप में परिग्रत करने के लिए जब जब शाम्त्रीजी से प्रस्ताव किया गया, तब तब ही उनकी ओर से अर्थसमस्या की महा विभीषिका सामने आतं। रही, अतः हमें श्रवाविध मन मसोस कर ही रह जाना पड़ा।

ईश्वरेच्छा वास्तव में अघटित घटना पटीयसी है। लगभग चार महीनें पहिले शास्त्री जी की ओर से हमें यह शुभ सन्देश मिला कि "कलकरें के कुछ एक साहित्यमियों के आयो-जन से वहां के माननोय धनिकों ने थोड़ास। द्रःय संप्रह किया है, और उनकी यह पेरणा हुई है कि हिन्दी-गीताभाष्य प्रकाशिन किया जाय''। इस प्रकार शोघ ही यह सुअवसर येन केन प्रकारेण हाथ आही गया, और अविलम्ब उस भाष्य का प्रकाशन आरम्भ ही ग्रंथा परिणाम खरूप भाषाभाष्य की मूमिका का यह प्रथमखण्ड आप लोगों के करकमलों में विराजित है।

यह किसी से भी तिरोहित नहीं है कि गुरुवर श्री श्रोक्ताजी महाराजने श्रपना सम्पूर्ण जीवन वैदिकतत्त्वान्वेषण में लगा कर शताब्दि में से नहीं, सहस्नाब्दि में से जो वैदिकविज्ञान-तत्त्व श्रज्ञान की तमोमय गुहा में विलीन होरहे थे. उन्हें आलोक पहुंचाने के लिए दिशताधिक प्रन्थ रच कर प्रचएड मार्चण्ड का सा प्रखर प्रकाश फैला दिया है, श्रौर विज्ञानजगत् को सजग कर दिया है।

परन्तु हिन्दी संसार के लिए यह भी परम खेद का विषय है कि उक्त सब प्रन्थ उच कोटि की संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिनमें भी कई एक प्रन्थ तो विशुद्ध पद्यमय बनते हुए स्रोर भी स्रिपिक दुष्ट बन रहे हैं। फलतः स्राज का हिन्दी संसार उन से सर्वथा विश्वत रह कर अधिक लाम उठाने में स्रसमर्थ ही बन रहा है।

हां संस्कृत साहित्य की इससे अवस्य ही परमोन्नित है । पर जो संस्कृतज्ञ हैं, वे भी इससे विशेष लाभ उठाते नहीं दीखते । कारण इस का यही है कि जो संस्कृतज्ञ हैं, उन्हें देव-दुर्तिगक वश उदराराधना से ही समय नहीं मिलता । हां अवस्य ही कुछ एक एसे भी संस्कृतज्ञ हैं जो इम विन्ता से विभुक्त रहते हुए इस कार्य में सफलता प्राप्त कर मकते हैं। परन्तु इम देखते हैं कि ऐसे विद्वान् कामिनी के विभ्रम विलास और लावण्यलहरा की कविता के रसाखादन में ही लगे रहते हैं । कुछ एक पुराने दरें के ऐसे विद्वान् हैं, जो कान्य—नाटकों को उपेचा की दृष्ट से देखते हुए मौलिक साहित्यान्वेषण में प्रवृत्त रहते हैं । कहना न होगा कि इनका यह अन्वेषण कार्य्य व्य करण —न्याय -वेदान्त आदि पर ही विश्राम किए हुए है । जिस वैदिकसाहित्य की तान्त्रिक खोज के लिए अङ्गरूप इन व्याकरणादि शास्त्रों का उपयोग हुआ है, वह मौलिक वेद तो सर्वथा असंस्पृष्ट ही रह जाता है वैदिक विषयों की आर दृष्टि डालना एवं ऐसे वैज्ञानिक जटिल विषयों का पढ़ना, और उनका प्रचार कर तद्द्वारा जनता को सल्य-मागानुगामिनी बनाना तो इन तीसरी कोटि के विद्वानों के लिए भी एक जटिल समस्या ही बन रहा है ।

इधर आधुनिक संसार में हिन्दी ही सर्वत्र अवाधं रूप से प्रचलित एवं सर्वमान्य, तथा लोकियिय बन रही है। द्रुतवेग से बढ़ते हुए इस प्रवाह ने उपकार कहां तक किया है, यह बतलाना किठन है। हां यदि हिन्दी संसार बुरा न माने तो इसके सम्बन्ध में बिना किसी संकोच के यह कहा जासकता है कि हिन्दी साहित्य, एवं हिन्दीसाहित्य के विद्वान भी मौलिकता से बिबत ही हो रहे हैं। हिन्दी ने चटकीले, रसीले सर्वथा किएपत उपन्यासों को हमारे सामने रखते हुए आज आम्यन्तर जगत के उत्थान के स्थान में सर्वभाधारण का मस्तिष्क विकृत कर दिथा है। अवस्य ही सर्वश्रीलोकमान्य तिलक का गीनार इस्य, चन्द्रकान्त बेदान्त, ज्ञानेश्वरीगीता आदि उचकीट के वेदान्त प्रन्थ भी हिन्दी का गौरव बढ़ा रहे हैं, खर्गीय श्रीमहावीरप्रसादजी दिवेदी द्वारा लिखित "कालिदास और भवभूति" "साहित्यसीकर" आदि प्रन्थ काव्य-साहित्य

को भी उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, श्रीरामदास गौड़ की "वैद्वानिकी" "प्राच्य-पाश्चास्यिद्वान" "भौतिकविद्वान" आदि कृतियों ने विज्ञानजगत् में भी कुछ सनसनाहट पैदा की है, श्रीरयामसुन्दरदास बी ए. द्वारा भी "भाषाविद्वान" "साहित्यालोचन" ये दो सुन्दर कृतिएं उपलब्ध हुई हैं, इस म् श्रीतिरक्त सर श्रीराधाकृष्ण (नाविलपुरस्काग्प्राप्तकत्ता), श्रीभगवानदासकेला, श्रीहीराचन्द गौरीशङ्कर श्रोक्ता, श्रीजायसवाल, श्ररामचन्द्र वन्मी, कॅवर रघुराजिसह, मुन्शी देवीप्रसाद, श्रीजादूनाथ सरकार, श्रीरामचन्द्रशुक्त, श्रीईश्वरीप्रसाद आदि महाभागों के द्वारा भी इतिहास, भाषाविज्ञान, दर्शन, श्रादि कम् खोज के सम्बन्ध में हिन्दीसाहित्य को विकास का अवसर मिला है। यह सब कुछ ठीक मानते हुए भी हमें यह खीकार कर लेने में कोई श्रापत्ति नह' करनी चाहिए कि जिस मौलिक (वैदिक) साहित्य पर आर्थजाति का जीवन अवलम्बत है, उस श्रोर से श्रमी तक हम उदासीन हीं हैं। फिर बतलाइए, ऐसे वाता-वर्गा में श्रीश्रोक्ताजी महाराज के प्रन्थों का प्रचार कैसे सम्भव होसकता है !

यद्यपि इस उलमन को सुलमाने के लिए आप के कतिपय उच्चकोटि के सुप्रसिद्ध शिष्यों ने अनेक यत्न भी किए, भाषा में समय समय पर इनकी आर से कुछ निबन्ध भी लिखे गए, परन्तु अनन्यनिष्ठा से रहित इन का यह प्रयान भी पूर्णारूप से सफल न हो सका, और फिर सांसारिक कार्यों में अनवरत व्यस्त रह कर कौन किस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है।

विश्वेश्वर का नियतिचक्र सचमुच अगम्य है। पूज्य ओक्ताजी के जिस वार्धक्यने हमें निराश कर दिया था. नियतिचक्र के अनुप्रह से वह निराशा आगे जाकर प्रतीक्षामग्री एक, सत्य आशा के रूप में परिग्रत हो गई. और आज तो उस प्रतीक्षा ने प्रत्यक्ष का ही रूप धारण कर लिया है। सम्भवतः दस पंद्रह वर्ष के पहिले की घटना है, जयपुर के सुप्रतिष्ठित विद्वान् ख० श्रीबालचन्द्रजी शास्त्री के सुयोग्य पुत्र श्रीमोतील लजी शास्त्री ने श्रीओक्ताजी से वैदिक विषयों का अध्ययन आरम्भ किया, और साथ ही में उनके प्रचार का कार्यभार अपने जपर लेते हुए हिन्दी में उन जटिल विषयों की विस्तृत विवेचना लिखना भी प्रारम्भ कर दिया।

जैसा कि इमनें कई बार खयं शास्त्रीजी के मुख से भी सुना है, संस्कृत वाङ्मय साहित्य का गुप्तरहस्य हिन्दी में यथावत् कभी प्रकट नहीं किया जासकता। फिर भी मित्रकों की विशेष प्रे-रणा से. एवं "लोकंसग्रहेंपेवापि सम्पर्यन् कर्त्तुमईसि" इस मगबदादेश की प्रेरणा से वर्त्तमान जगत् की माषाप्रवृत्ति को जद्य में रखते हुए श क्रीजी ने इन्दीभाषा का ही आश्रय लेना आवश्यक समका।

परिगाम खरूप कुछ समय पीछे ही कापने बैदिक साहित्य के सुप्रसिद्ध प्रन्थ 'शनपथब्राह्मण " का "हिन्दीविज्ञानमाष्य " मासिक पुस्तकरूप से प्रकाशित करना आरम्म
कर दिया, जो कि व्यर्थसमस्या की जिटलता मे निरन्तर प्रकाशित न होता हुआ भी सुविधानुसार आज तक अपनी सत्ता सुर ज्ञत रख रहा है। इसके अतिरिक्त आपने विभिन्न वैदिक क्षविवयों पर भी अनेक प्रन्थ लिखे हैं, जिन में से विगन संबत्सर में ही बम्बई की कमेटी की अरेर
से दो खयडों में विभक्त, एक सहस्रपृष्ठात्मक "ईशोपनिषद-हिन्दी-विज्ञानभाष्य" प्रकाशित
होकर अपनी अपूर्वना प्रदर्शित कर जुका है। प्रकृत इस गीताविज्ञानम ष्य का स्थान आपकी
प्रकाशित कृतिनों में से (शनपथ एवं मायड्यूक्यभाष्य को छोड़ कर ) तीसरा है।

प्रस्तुत गीतामाध्य तीन खर्रा में संपन्न हुआ है। पहिला भूमिकाकार्गड, दूसरा श्रीकृष्णतस्त्रकार्गड एवं तीसरा मूलभाष्यकार्गड है। पहिला भूमिकाकार्गड भी त्रिखण्डा-त्मक है—बहिरङ्गपरीक्षात्मक, अन्तरङ्गपरीक्षात्मक, एवं सर्वान्तरतमपरीक्षात्मक। प्रथमखर्गड में १५ प्रकरर्गों के द्वारा श्रीमद्भगश्रदीता के बाहिरी ऐतिहासिक खरूप का दिग्दर्शन कराया गया है। दितीयखर्गड में इस के अन्तरङ्ग विषयखरूप के प्रदर्शन के लिए दार्शनिक और वैज्ञानिकदृष्टि से आत्मपरीक्षा, ब्रह्मकर्मपरीक्षा, कर्म्मयोगपरीक्षा, ज्ञानयोगपरीक्षा, इन विषयों का समावेश हुआ

क शास्त्रीजो की त्रोर से हिन्दीभाषा में जो जो प्रन्थ लिखे गए हैं, हम उनका संज्ञिप्त पिचय हिन्दी एवं इंग्लिश की "परिचयपत्रिका" द्वारा शीघ्र ही त्रपनें वेदप्रेमी पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने वाजे हैं-- सम्पादक,

है। एवं तीसरे खरड में भिक्तयोगपरीचा, बुद्धियोगपरीचा, गीतासारपरीरीचा, इन तीन विषयों के द्वारा गीता के सर्वान्तरतम गुह्य विषयों का स्पष्टीकरण हुआ है।

श्रीकृष्णतत्त्रकाण्ड नामक दूसरा काण्ड भी तीन खयडों में ही विभक्त हुना है। इस में अनेक प्रकरणों के द्वारा गीनाचार्य श्रीकृष्ण का वैज्ञानिक खरूप प्रांतपादित हुन्या है। सर्वान्त में मुलभाष्य नानक तीसरा काण्ड हमारे सामने आता है। २४ खण्डों में विभक्त इस तृतीय मूलभाष्यकायह में २४ उपनिषदों में विभक्त १६० उपदेशों का मौलिक शहस्य निरूपित हुन्या है।

यद्यपि संसार में भवतक गीताशास्त्र पर अनेक टीकाएं, एवं माध्य लिखे जाचुके हैं। जिन के कोई कर्मयोग का पाठ पढ़ाने बाला है, कोई ब्रानयोग की शिक्षा दे रहा है, तीसरा कोई भिक्तियोग का ही उपदेश बन रहा है। इसके अतिरिक्त कई एक व्याख्याना युक्तियुक्त तीनों का समन्वय ही गीता का मुख्य उदेश्य माने बेठे हैं अनका कहना है कि-

"गीताशास हमें ज्ञान, कर्म, एवं भिक्तियोग का समानका से पाठ पढ़ाता है । हम यह प्रत्यक्त अनुभव करते हैं कि ज्ञान और भिक्त के बिना हमें अपने कर्म. (काम) से चित्त को शान्ति नहीं मिसती। प्रत्येक कार्य में आलोक और स्ताह की आवश्यकता होती है। ज्ञान आलोक प्रदान करता है, आगे का मार्ग स्चित करता हुआ हमारे कार्य का प्रयम्प्रदर्शक बनता है, एवं श्रद्धामयी भिक्त ईश्वरीय बनप्रदान हारा कर्ममार्ग में हमारा उत्साह बढ़ाती है। अतः ज्ञान और मिक्त के साथ कर्म करने वाला ही सफलता पा सकता है। अवधिक वह जानता है कि इस क्रियमाण कार्य से अमुक फल की प्राप्ति होगी, पर ज्ञानयोग के कारण समे ईश्वर पर प्रा भरोसा रहता है, अतः यह सानन्द कर्म में निरन्तर प्रवृत्त रहता हुआ भी निर्वित बनता हुआ मोक्ष क अधिकारी बन जाता है"।

यह तो हुआ पुराने ब्याख्याताओं का विश्वार । अब प्रकृत मान्य के मृत उद्देश्य का विश्वार कीजिए । हमारा यह गीताविज्ञानभाष्य ज्ञान-भक्ति-कमी इन तीनों प्रचलित योगों में से

किसी एक का भी निरूपण न कर, तीनों से सर्वृथा अपूर्व, एवं कालटोषः से विलुसप्राय चौथे "बुद्धियोग" की ही अथ से इति तक शिक्षा दे रहा है।

गीताशास्त्र का यह अपूर्व बुद्धियोग वैराग्य, ज्ञान, एरवर्ग्य, घर्म्म इन चार मागो में विमक्त है। वैराग्यबुद्धिप्रतिपादिनी राजिषिविद्या, ज्ञानबुद्धिप्रतिपादिनी सिद्धियद्या, एरवर्ग्यबुद्धिप्रतिपादिनी आर्षिविद्या ही गीता का मुख्य विषय है। अस्तु. इस माध्य में क्या विज्ञच्याता है, यह तो पाठक माज्यावजोकन से ही निश्चय कर स-केंगे—"न हि कन्त्रिकामोदः शपथेन विभाज्यते"। वक्तव्य अधिक होगया है। अब हम्परे प्रिय पाठकों पर ही इसकी उपादेयता, किंवा अनुपादेयता का मार डाजते हुए इसे हम यहीं समाप्त करते हैं।

प्रस्तुत भूमिकाप्रथमखर में सम्पादन संशोधन, एवं प्रकाशन आदि के सम्बन्ध में हम से जहां तक होसका है, सावधानी रक्खी है! तथापि कमेटी के द्वारा होने वाली त्वरा से, मेस के प्रभाद से, हमारे बुद्धिदोष से जो त्रुटिएं रह गई हैं, उनके लिए सम्पादक के अतिरिक्त और कोन उत्तरदायी होसकता है! और वह सिवा चमा-प्रार्थना के कर भी क्या सकता है! अतः हम भी तदर्थ इसी खोक प्रचलित अकर्त्तन्यात्मक कर्त्तन्य का अनुसरण किए लेते हैं। इति शम्।

पी॰पी॰हाईस्कृत जयपुर २०—६—३६ विनम्नः— सम्पादकः

नवल किशोरशम्मी-काङ्करः

WEST!



#### प्रस्तावना



व्यय कृष्णावतार पूर्ण पुरुष के अनुप्रद से ही आज हम अपनं गीताप्रेमियों के सम्मुख गीताविज्ञानभाष्यभूमिका का बहिरङ्गपरीज्ञात्मक प्रथमखर्गड उपस्थित करने में समथ होसके हैं। आशा है, नवीन दृष्टि को (नहीं! नहीं!! सब्था प्राचीन दृष्टि को ) अपना लद्द्य बनाने वाली यह भाष्यभू-

मिका पाठकों के मनोरखन के साथ साथ उन्हें गीता के किसी अपूर्व सिद्धान्त का अनुगामी बनावेगी।

जयपुर के प्रधान राजपिडत, विद्यावाचराति, समीक्षाचक्रवर्ती गुरुवर श्री१०८ श्रीमधुसूदन नी श्रोक्षा के पवित्र नाम से, एवं उनकी विज्ञाननिधि से कोई भी भारतीय विद्यान अपिरिचित न होगा। श्रापने भारतीय साहित्य पर, विशेषतः वैदिक साहित्य पर संस्कृत वाङ्मय में लगमग २८८ खतन्त्र प्रन्थ लिखे हैं। १०–१२ प्रन्थों को छोड़ कर शेष प्रन्थ अप्रकाशित अवस्था में रहते हुए हमें अभिशाप ही दे रहे हैं।

प्य श्रोमाजी ने गीता पर एक खतन्त्र भाष्य लिखा है। यह भाष्य चार काप हो में विभक्त हुआ है। रहस्य-शार्षक-ग्राचार्य-हृद्य मेद से कायड चतुष्ठ्यात्मक इस भाष्य ने सूचमुच गीता के सम्बन्ध में एक अपूर्व युग उपस्थित कर दिया है। जैसा कि आज सर्वसाधारण पे गीना के सम्बन्ध में कर्म-भिक्त -ज्ञानयोग नाम क तीनों सिद्धान्तों में परस्पर अहमहिमिता चल ग्ही है, इसके विरुद्ध भाष्यकार की श्रोर से सर्वथा अपूर्व, एवं एकान्तः रहस्यपूर्ण लुप्तप्र यबुद्धियोग सिद्धान्त स्थापित हुआ है। श्रद्धैनवादी गीता को ज्ञानयोगशास्त्र मान रहे हैं, स म्प्रदायिकों को दृष्टि में गीता मिक्त-योगशास्त्र है एवं कल्पनारसिक कुछ एक अवीचीन राष्ट्रवादियों ने इसे कर्मियोग शास्त्र मानने का

दुर प्रह किया है। माण्य हार की द हे में गीता लोकपच लत इन तीनों निष्ठाओं से सर्वथा भिन्न, मगनान् के - "एवं पर म्परा राप्तिपं रा नर्षयो विदुः" इन शब्दों में महाभारतयुग से बहुत पहिले केवल विवस्तान् श्रद्धादेशमनु, भारतीय मन्नाट् इत्त्वाकु, मिथिलेश विदेह जनक इत्यादि राजिषयो में ही गुरु-शिष्य परम्परा से सुरिक्ति, किन्तु महाभारत समय में सर्वथा A नष्ट, पुनः उसी पूर्णावतार द्वारा (वासुदेव श्रीकृष्ण द्वारा ) B अर्जुन के प्रात उपदिष्ट उस पुरातन योग (राज-षिविद्यानुगत, वैराग्यलक्षण बुद्धयोग नामक योग ) का प्रतिपादन करती है।

जिसप्रकार देवयुग के आरम्भ में अन्यशरीराविष्ठ्यन अव्ययावतार द्वारा सर्वप्रथम C वि-वस्त्रान् के प्रति उपिद्ष गीतायोग काजदोष से आगे जाकर सर्वथा नष्ट हो गया था, एवं महा-मारत में उस का अर्जुन नि मेत्त में पुनरुद्धार हुआ था. एवमेत्र महाभारत और वर्त्तमानकाल के बीच में अधिक काल हो जाने से वह योग पुन: नष्ट हो गया। पुन: उन्हीं लोकप्रचितित कर्म-मिक्त ज्ञाननिष्ठाओं ने गीता के उस पुरातन रहस्ययोग का आसन छीन लिया।

यही कारण है कि महाभारत से छगभग एक सहस्रवर्षों के पीछे से आरम्भ कर आजतक गीता पर जितनें भाष्य, जितनीं ज्याख्याएं, जिननीं टिपप्णिएं हुई हैं, उन सब मैं कम्मे—मिकि—झान तीनों में से किसी एक की ही प्रधानता उपजन्ध होती है। हां एक ज्याख्याता ने अवस्य ही इस सम्बन्ध में आने बुद्धियोग से काम लिया है। उसने किसी ज्याख्याता का अनुगमन न कर, केवछ गीता के अच्हों को लक्ष्य बना कर खतन्त्ररूप से गीतार्थ का समन्वय करने की चेष्टा की है, और वह पुरुषपुद्धव अपने इस प्रयास में आंशिकरूप से सफल भी हुआ है। गीताप्रेमी विद्वानों से हम आप्रह करेंगे कि वे 'महामहेश्वर श्रीमदिभनवगुप्तपादाचार्यं"

A स कालेन महता योगो नष्टः परन्तप ! (गी० ४११)।

B. स एवायं मयातेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः । मक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्ये तदुत्तमम् ॥ (गी० ४।३।)।

C. इमं विवस्तते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम् ( गी०४।१। )।



चिरचित "भगवद्गीनार्थसंग्रह" नाम की सबसे प्राचीन उस बुद्धियोगानुगानिनी गीताच्याख्या पर अवश्य ही एक बार दण्पात करें।

पाठकों को यह जान कर कोई आर्श्वय नहीं करना चाहिए कि गीतातत्त्व की उक्त दुर्दशा से जुड़्ध बने हुए जयदीश्वर की प्रेरणा से ही श्रीश्रोमाजी के द्वारा वह विलुप्त योग पुन: हमारे सामने आया है । महापुरुषों के परिमार्जिजत ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली माषा स्वभावतः गर्भिरार्थ के श्रपने गर्भ में रखती हुई अति संज्ञिप्त होती है । इसीलिए सर्वसाधारण उससे लाम नहीं उठा सकते । फिर श्रीश्रोमाजी की कृतियों के सम्बन्ध में तो यह समस्या श्रीर भी जटिल बनी हुई है ।

गीता उपनिवदों का सार है, उपनिवद् वेद का ही अन्तिम माग है। अत एव जब तक वैदिकतत्त्वों का विज्ञानयुक्त ज्ञानदृष्टि से पूर्णतया आछोडन विछोडन नहीं कर लिया जाता, तब तक तत्सारभूता गीता का यथावद् समन्वय कर खेना कठिन ही नहीं, अपितु नितान्त असम्भव है। इधर विगत शताब्दियों से वैदिकसाहित्य के प्रति भारतीय विद्वानों की जो उपेच्या चली आ रही है, उससे तो हमारी समस्या और भी अधिक जटिल बन जाती है जहां उप-लब्ध भाष्य, एवं व्याख्याएं ज्ञानप्रधाना दर्शनदृष्टि को लिए हुए अनुग्युक्त बन रहे हैं, वहां श्री अभाजी का कविज्ञानभाष्य संस्कृतभाषा से (वह भी अतिसंक्तिप्त), एवं वैदिकविज्ञानप्रधाना वैज्ञानिकदृष्टि से युक्त बनाता हुआ सर्वसाधारण की कौन कहे, विद्वानों तक के लिए एक समस्या चन रहा है।

<sup>#</sup> पुज्य श्रोमाजी के चतुष्काएडात्मक भाष्य के शीर्षककाएड, रहस्यकाएड जयपुरराज्य की सहायता से (ला जनरल प्रेस इलाहाबाद में) क्रमशः १०४, १ ६ पृष्ठां में प्रकाशित होगए। हैं। वीसरा श्राचार्यकाएड प्रकाशित हो रहा है। सम्भवतः यह २०० पृष्ठों में सम्पन्न होगा। चौथा हृदय-काएड श्रभी श्रप्रकाशित ही है, साथ ही में श्रभीतक इसे प्रन्थ का रूप भी नहीं मिला है। इधर कुछ समय से श्रीश्रोमाजी श्रस्वस्थ रहते हैं। श्रतएव हृदयकाएड (मृलकाएड) का काम श्रभी खका हुआ है।

दुर प्रह किया है। माण्य कार की दृष्ट में गीता छो कपच छत इन तीनों निष्ठाओं से सर्वथा भिन्न, मग़त्रान् के -"एवं परम्परा ग्राप्तिमं रा नर्षयो विदुः" इन शब्दों में महाभारतयुग से बहुत पहिले केवछ विवस्त्रान् श्रद्धादेवमनु, भारतीय मन्नाद् इत्त्वाकु, मिथिलेश विदेह जनक इत्यादि राजिषयो में ही गुरु-शिष्य परम्परा से सुरिक्ति, किन्तु महाभारत समय में सर्वथा △ नष्ट, पुनः असी पूर्यावतार द्वारा (वासुदेव श्रीकृष्ण द्वारा ) В अर्जुन के प्राते उपदिष्ट उस पुरातन योग (राजिष्विचानुगत, वैराग्यछन्ण बुद्धयोग नामक योग ) का प्रतिपादन करती है।

जिसप्रकार देवयुग के आएम्म में अन्यशरीराविष्ठ्यन अन्ययात्रतार द्वारा सर्वप्रथम ि वि-वस्त्रान् के प्रति उपिद्ध गीतायोग काजदोष से आगे जाकर सर्वया नष्ट हो गया था, एवं महा-मारत में उस का अर्जुन निमेत्त मे पुनरुद्धार हुआ था. एवमेत्र महाभारत और वर्तमानकाल के बीच में अधिक काल हो जाने से वह योग पुन: नष्ट हो गया। पुन: उन्हीं छोकप्रचिति कर्म्म-मिक्त ज्ञाननिष्ठाओं ने गीता के उस पुरातन रहस्ययोग का आसन छीन छिया।

यही कारण है कि महामारत से लगमग एक सहस्रवर्षों के पीछे से आरम्भ कर आजतक गीता पर जितनें भाष्य, जितनीं न्याख्याएं, जितनीं टिपप्णिएं हुईं हैं, उन सब में कम्म-मिकि-झान तीनों में से किसी एक की ही प्रधानता उपजन्य होती है। हां एक न्याख्याता ने अवस्य ही इस सम्बन्ध में आने बुद्धियोग से काम लिया है। उसने किसी न्याख्याता का अनुगमन न कर, केवल गीता के अच्छों को लख्य बना कर खतन्त्ररूप से गीतार्थ का समन्वय करने की चेष्टा की है, और वह पुरुषपुद्धव अपने इस प्रयास में आंशिकरूप से सफल भी हुआ है। गीताप्रेमी विद्वानों से हम आप्रह करेंगे कि वे 'महामहेश्वर श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचार्यं"

A स कालेन महता योगो नष्टः परन्तप ! (गी० ४।२।)।

B. स एवायं मयातेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यं हा तदुत्तमम् ॥ (गी० ४।३।)।

C. इमं विवस्तते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम् ( गी०४।१। )।



विरचित "भगवद्गीनार्थसंग्रह" नाम की सबसे प्राचीन उस बुद्धियोगानुगानिनी गीताच्याख्या पर अवस्य ही एक बार दण्पात करें।

पाठकों को यह जान कर कोई आर्श्वय नहीं करना चाहिए कि गीतातत्त्व की उक्त दुर्दशा से जुड़्ध बने हुए जगदीश्वर की प्रेरणा से ही श्रीश्रोमाजी के द्वारा वह विलुप्त योग पुन: हमारे सामने आया है । महापुरुषों के परिमार्जिजत ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली माषा स्वभावतः गमीरार्थ के श्रपने गर्भ में रखती हुई अति संद्विप्त होती है । इसीलिए सर्वसाधारण उससे लाम नहीं उठा सकते । फिर श्रीश्रोमाजी की कृतियों के सम्बन्ध में तो यह समस्या श्रीर भी जटिल बनी हुई है ।

गीता उपनिवदों का सार है, उपनिवद वेद का ही अन्तिम माग है। अत एव जब तक वैदिकतत्त्वों का विज्ञानयुक्त ज्ञानदृष्टि से पूर्णतया आछोडन विछोडन नहीं कर लिया जाता, तब तक तत्सारभूता गीता का यथावद समन्वय कर खेना कठिन ही नहीं, अपितु नितान्त असम्भव है। इघर विगत शताब्दियों से वैदिकसाहित्य के प्रति आस्तीय विद्वानों की जो उपेन्ना चली आ रही है, उससे तो हमारी समस्या और भी अधिक जटिल बन जाती है जहां उप-लब्ध माध्य, एवं व्याख्याएं ज्ञानप्रधाना दर्शनदृष्टि को लिए हुए अनुग्युक्त बन रहे हैं, वहां श्री ओमाजी का क्षविज्ञानमाध्य संस्कृतमावा से (वह भी अतिसंन्तिस), एवं वैदिकविज्ञानप्रधाना वैज्ञानिकदृष्टि से युक्त बनाता हुआ सर्वसाधारण की कौन कहें, विद्वानों तक के लिए एक समस्या बन रहा है।

<sup>#</sup> पृज्य त्रोमाजी के चतुष्काएडात्मक भाष्य के शीर्षककाएड, रहस्यकाएड जयपुरराज्य की सहायता से (ला जनरल प्रे स इलाहाबाद में) क्रमशः १०४, १ ६ पृष्ठां में प्रकाशित होगए हैं। त्रीसरा त्राचार्यकाएड प्रकाशित हो रहा है। सम्भवतः यह २०० पृष्ठों में सम्पन्न होगा। चौथा हृदयकाएड त्रमी त्रप्रकाशित ही है, साथ ही में त्रमीतक इसे प्रन्थ का रूप भी नहीं मिला है। इधर कुछ समय से श्रीत्रोमाजी त्रास्वस्थ रहते हैं। त्रातएव हृदयकाएड (मृलकाएड) का काम त्रमी रुका हुत्रा है।

लेखक को श्रीयोक्ताजों के अन्तेवासी होने का सौभाग्यप्राप्त है। उसी सौभाग्य के बळ पर उसने उक्त सनस्या सुळकाने का संकल्प किया। फलस्वरूप तीन काण्डों में हिन्दीविज्ञानभाष्य बहि जंगत् की वस्तु बना। कृष्णातस्यविवेचन-परीत्ताकाग्रड-मुलकाण्ड मेद से तीन काण्डों में विभक्त यह हिन्दं माष्य, क्रमशः १५ ० पृष्ठों में निरूपित कृष्णातस्यविवेचन नामक प्रथमकाग्रड, १५०० पृष्ठों में निरूपित परीक्ताकाग्रड. एवं ४००० पृष्ठों में निरूपित मुळकाग्रड : मुळभाष्य), संभूय ७००० पृष्ठों में सम्पन्न हुआ है । प्रथमकाग्रड ३ खग्रडों में, द्वितीयकाग्रड ३ खग्रडों में, एवं तृत्वायकाग्रड ३४ खग्रडों में (पाठकों की सुविधा के लिए) विभक्त हुआ है।

गीता एक उपनिषत् नहीं है, अपितु २४ उपनिषदों का संग्रहशास्त्र है, जैसा कि गीता के 'इति श्रीपद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु'' इस अध्यायोग्मंहार वाक्य से स्पष्ट है। सम्पूर्ण गीता में अव्यय के विद्याभाग से सम्बन्ध रखनें वालीं राजिषविद्या, सिद्धविद्या, राजिविद्या, आर्षविद्या इन चार विद्याओं का कमशः (आरम्स से ६-२-४-६ इस अध्याय क्रम से निरूपण हुआ है, एवं विद्याओं के साथ साथ अव्ययात्मा के कम्में से सम्बन्ध रखने वाले राजिष-विद्यानुगत वैराग्यबुद्धियोग, सिद्धविद्यानुगत ज्ञानबुद्धियोग, राजिवद्यानुगत पेश्वर्यबुद्धियोग, एवं आर्षविद्यानुगत इन धर्मबुद्धियोग चार बुद्धियोगों कर निरूपण हुआ है।

योगप्रतिपादिकात्मिका चारों विद्याद्यों में क्रमशः =-२-३-७ इस क्रम से २० उप। नषदें एक उपनिषत् चातुर्विद्योगक्रम प्रकरण में, तीन उपनिषदें चातुर्विद्योपसंहार प्रकरण में, सम्भूय
गीता में २४ उपनिषदें प्रतिष्ठित हैं । एक उपनिषदात्मक उपक्रमप्रवरण में २ उपदेश अष्टोपनिषदात्मिका राजिषिवद्या में उपनिषत् क्रम से ७-७-७-३-३-५-६-सम्भूय ५० उपदेश, द्वयुगनिषदात्मिका सिद्धविद्या में उपनिषत् क्रम से १६-६-सम्भूय १६ उपदेश, त्रयुग्निषदात्मिका
राजिष्या में उपनिषत् क्रम से ११-१५-६, सम्भूय ३२ उपदेश, सप्तोगनिषदािमका
शाकिवद्या में उपनिषत् क्रम से ६-५-७-४-२ -२-२-सम्भूय ४६ उगदेश, त्रयुपनिषदात्मक
उपसंहार प्रवरण में उपनिषत् क्रम से ४-२-२-सम्भूय ६६ उगदेश, इसप्रकार सम्पूर्ण गीताशाक्ष की २४ उपनिषदों में १६० खतन्त्र उपदेश हुए हैं । इन ६ अगे प्रकरणों वे गीतासत-

शती (गीता के ७०० रहोक) क्रमशः ६४-२१६-५=-१५१-१८१-१८८-१७-५ इस रलोक क्रम से विभक्त है। यह तो हुआ चार सहस्रपृष्ठात्मक, चौबीस खरडों में विभक्त खरं विज्ञान-भाष्य का रूपेखाप्रदर्शन। अब पन्द्रह सहस्र पृष्ठात्मक, एवं तीन खरडों विभक्त परीद्वा-काराह के विषयों का दिग्दर्शन कराया जाता है।

service de la constitución de la

परीक्षाकारंड के प्रथम खरड में बहिर कुट ष्टि से गीता की परीक्षा हुई है, जैसा कि पाठक आगे की विषयस्ची में देखेंगे। आगे के दोनों खरड अन्तर कुट ष्टि एवं सर्वान्तर तमह ष्टि से सम्बन्ध रखते हैं। सात सौ पृष्टात्मक द्वितीयखरड में आत्मपरीक्षा, ब्रह्मकर्मपरीक्षा, कर्ममयोगपरीक्षा इन तीन प्रकरणों का समावेश हुआ है, एवं यही अन्तरंगपरीक्षात्मक द्वितीयखण्ड है। पान्सौ पृष्टात्मक तृतीयखरड में ज्ञानयोगपरीक्षा, भक्तियोगपरीक्षा, बुद्धियोगपरीक्षा, गीनतासारपरीक्षा, इन चार प्रकरणों का समावेश हुआ है। यही सर्वान्तरमपरीक्षात्मक तृतीय खरड है। इस प्रकार खरडत्रयात्मक परीक्षाकाण्ड सोल्डसौ पृष्ठों में सम्पन्न हुआ है।

श्रीकृष्णतत्त्वनिरूपणात्मक प्रथमकाण्ड के प्रथमखयड में पुरंषकृष्णारहस्य, श्रद्ध्यक्तकृष्णारहस्य , दितीयखण्ड में परात्परकृष्णारहस्य , वैद्वायसकृष्णारहस्य इन चार प्रकरणों का , दितीयखण्ड में परात्परकृष्णारहस्य , ईश्वरकृष्णारहस्य , चात्तुषकृष्णारहस्य , सत्यकृष्णारहस्य इन चार प्रकरणों का, एवं तृतीयखयड में प्रतिष्ठाकृष्णारहस्य, इयोतिःकृष्णारहस्य, गीताकृष्णारहस्य, मानुषोत्तमकृष्णारहस्य, इन चार प्रकरणों का समावेश हुआ है । तीनों खयड लगभग १५०० पृष्ठों में सम्पन्न हुए हैं ।

गीताभाष्य के अतिरिक्त शतपथब्राह्मगाहिन्दीविज्ञानभाष्य , दशोपनिषद्दिन्दीविज्ञानभाष्य , ऋषिरहस्य, श्राद्धविज्ञानादि इतर प्रन्थों की पृष्ठसंख्याओं का यदि संकलन किया जाता है तो वैदिक विज्ञान की मुलभित्ति पर प्रतिष्ठित इस साहित्य की संख्या लगभग ४०-५० सहस्र पृष्ठों पर पहुँच जाती है। यह निर्विवाद है कि एक साहित्यसेवी अहोरात्र अध्ययन लेखनादि में व्यस्त रहता हुआ खयं इसका प्रकाशन करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता। इसी विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए दो वर्ष पहिले हमनें बम्बई की यात्रा की

थी। वहां जो कुछ प्रयत्न हुआ, वह "शाकाय वा स्यात, लवणाय वा स्यात" को ही चिरतार्थ कर सका। वन्नई में पांच सहस्र का आयोजम हुआ। इसका उपयोग वहीं की कमेटी
दारा प्रकाशन सम्बन्धी सामान ( मशीनरी-टायप भादि ) में हुआ। इस मार का वहन कर
उस ऋण के परिशोध की आवश्यकता प्रतीत हुई। जैसे तैसे करके विगत दो संवत्सरों में इसी
परिशोध के लिए एक सहस्र पृष्ठात्मक, दो खयडों में विभक्त ईशोपनिषत-हिन्दी-विज्ञानभाष्य
प्रकाशित हुआ। वम्बई कमेटी के शेष ऋण के परिशोध के लिए सहस्रपृष्ठात्मक, दो खयडों में
विभक्त "उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका" का प्रकाशन हो रहा है। प्रथमखयड लगभग समाप्त
है। सम्भवतः पौष मास तक यह कार्य पूरा हो जायगा।

पुनः हमारे सामने वही अर्थिविमीषिका उपस्थित हुई । फलतः गतवर्ष हमें कलकते जाना पड़ा । वहां कैसे, कितना आयोजन हुआ यह बतलाने का अवसर नहीं है । हां वहां जो कुछ आयोजन हुआ है, वह यदि सफल होजाय तो कम से कम गीता के दो काण्ड अवश्य ही कलकते की कमेटी की ओर से प्रकाशित होसकते हैं । परन्तु मित्रों के द्वारा समय समय पर हमें जो समाचार मिलते रहते हैं, उन्हें देखते हुए अभी इस सम्बन्ध में निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता । पिहले तो वहां का आयोजन ही न के समान है, फिर अभी उसकी भी पूरी सम्भावना नहीं, ऐसी दशा में हमें अवश्य ही प्रकाशन की सुक्यवस्था के लिए निकट मिल्य में और कोई मार्ग निकालना पड़ेगा। अस्तु. प्रस्तुत गीताभाष्य मूमिका प्रथमखण्ड के प्रकाशन का श्रेय कलकत्ते की कमेटी को ही है । 'स्वल्पमप्यस्य धर्मभस्य त्रायते महतो भयात'' के अनुसार इस खल्पतम आयोजन के लिए भी कमेटी हदय से अभिनन्दनीय है । द्वितीयखण्ड का प्रकाशन कब होगां! इसका उत्तर कालपुरुष पर निर्भर है, अथवा उन महानुभावों पर अवलिम्बत है, जो कि वचनात्मक आश्वासनों के साथ इस साहित्स के-अनुगामी बने हुए हैं।

प्रस्तुत प्रयास लोकरुचि के अनुकूल उपादेय होगा कि नहीं ? इस प्रश्न का समाधान करने में हम असमर्थ हैं। जनता इसे अपनावे, अथवा उपेचा करे, इस में कोई हानि लाम नहीं है। "स्वान्तः मुखाय" सम्पत्ति सुरक्ति है, और यह क्या कम लाभ है। इसी लाभ की

लच्य बनाते हुए, उसी श्रात्मदेवता के प्रति समर्पग्रभाव श्रागे करते हुए यह संचित प्रस्तावना समाप्त की जाती है।

गच्छतः स्खलनं वापि भवसेव प्रमादतः।
इसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः॥
प्रीयतामनेनात्मदेवतेति-शम्।

विधेय:-

द्विः श्रा०शुः पूर्णिमा वि.सं०११६६ मोतीलालशम्मी-भारद्वाजः (गौड़ः)



\* विषयसूची

## हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यभामेका प्रथमखराड की संतिम- विषयस्वी

**\***—आत्मनिवंदन १-३०

१-विषयोपक्रम १-६

र-सिंहावलोकन

३---शास्त्रशब्दनिवचन

४—शास्त्र का सामान्य उद्देश्य रे ७-१८ ५—संस्कारस्वरूपनिवचन ।

६-गीताकालमीमांसा 18-70

७-गीतानाममीमांसा ५१-१४६

पीताशास्त्र की अपूर्वता, पूर्णता, एवं विलच्च णता १४७−१६७

र—वैज्ञानिक विषयविभाग १६८-र१६

१० — संख्याविज्ञान २१७--२४४

११—गीतामितपादित विद्या एवं योगविभूति २४५-२ ७६

१२ —गीता का बुद्धियोग २७८-३०-६

१३ —गीताप्रतिपादित विद्या एवं योग के सम्बन्ध में भगवद्गीता ३०७-३५४

१४-महाभारत में गीता का स्थान (ऐतिहासिक सन्दर्भसङ्गति) ३५५-३८७



## विषयसंग्रह

| विषय                            |          |       | ***      |          |        |      | 2     |                |
|---------------------------------|----------|-------|----------|----------|--------|------|-------|----------------|
| 1444                            |          |       |          |          |        |      | T     | वेषयसंख्या     |
| * भात्मनिवेदन                   | •••      | ****  | ****     | ****     | •••    |      |       | 99 #           |
| १-विषयोपक्रम                    | 1005     | ••••  | ****     | 0000     | ***    |      | ****  | ! १६(१)        |
| र-सिंदावलोकन                    | 1000     |       | -000     | ••••     | 0001   |      | ****  | 9(2)           |
| १-शास्त्रशब्दनिर्वचन            | ***      | ****  | ****     | 0000     | ***    | •••• |       | ?? ( )         |
| ४-शास्त्र का सामान्य            | उद्देश्य | ••••  | •••      | ****     | ••••   | •••  | ****  | ११ (४)         |
| ५-संस्कार स्व <b>क्</b> पनिर्वः | चन       | ••••  | •••      | ****     |        | **** |       | १७ (४)         |
| ६-गीताकालमीमांसा                | ****     | •••   | ••••     |          | ****   | •••• | . 900 | <b>EE (E)</b>  |
| ७-गीतानाममीमांसा                | ****     | ****  | 4004     | 9494     | 0000   | •••  | ••••  | २२७ (७)        |
| =-गीताशास्त्रकी अपूर्व          | ता, पूर  | र्णता | एवं विल  | न्यात    | ····   | •••• | ****  | as (=)         |
| ६-विज्ञानगीताका विष             | य विभ    | गग    | ****     | 88m      | •••    | •••• | ••••  | 178(4)         |
| १०-संख्यारहस्य                  |          | •••   | ••••     | ****     |        | P000 |       | <b>८३ (१०)</b> |
| ११-गीतामतिपादित वि              | चा एवं   | योग   | विभूति   | 0007     | ****   | •••  | ****  | १८२ (११)       |
| १२-गीता का बुद्धियोग            | 1        | 10.94 | •••      |          | ••••   | •••  | ••••  | १७० (१२)       |
| १३-मीतोक विद्या एवं             | योग वे   | त सम  | बन्ध में | भगवर्द्र | ोता "" | 9000 | ****  | १४६ (१३) ॰     |
| १४-महामारत ग्रीर गी             | ता (ऐ    | तिहा  | सेकसन्द  | र्भसङ्ग  | ते)    |      |       | २०= (१४)       |
|                                 |          |       |          |          |        |      | 8     | 80E- 88        |



益

#### \* श्रीः

# हि॰ गी॰ वि॰मा॰ मूमिका प्र॰ की

| विषयः ह                                 | पृष्ठसंख्या     |
|-----------------------------------------|-----------------|
| * आत्मिनवेदन १-३                        |                 |
| १—लोकसंग्रह                             |                 |
| २ भारतीय प्रजा का व                     | यामोह           |
| ३ — ऋर्थसंमस्या                         | E P             |
| ४—आवश्यकता की वृति ४—आविष्कार की जन     |                 |
| ६—नवीनविन्यासं                          |                 |
| ७—विकास की श्रोर                        | e productor men |
| प-जीवन का कल्पित व                      |                 |
| ६-लदयपूर्ति के साधक                     |                 |
| १०-भौतिक विज्ञानवाद                     | 39 <b>3</b> ·   |
| ११-चिएकिकिया है                         | Sec. 27         |
| १-३-श्रास्तिक नास्तिक                   | The private of  |
| १४-कामोपभोग                             | CHECKE,         |
| १४-भूमानन्द                             | Constanting F   |
| १६-सूर्य के दो विभाग                    | rainais "v      |
| १७-मित्र-वरुण्देवता<br>१≍-उवेंशी ऋप्सरा |                 |
| १७ - ७वशा श्रप्सर्                      | , E             |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷ =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २०-मैत्र श्रयतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २१-वारुण अनद्यतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIN-OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| And the latest the same of the | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| er uster sudstain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १० नारमर्थाना कि.हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -ai ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १८-मैत्र श्रहःकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The state of the s |
| २६-वारुण रात्रिकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३०-देवमय श्रहःकाल<br>३१श्रसरमय रात्रिकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३१श्रमुरमय रात्रिकाल<br>३२-शुक्लवर्ण इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २४-मिलन बात्मा, खंच्छ शारीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३४-निर्मल त्रात्मा, कृष्ण्शारीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३६पृवीदेश चौर इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ३७-पश्चिमीदेश और वरुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| े विषय                         | पृष्ठसंख्या | विषय                                       | ष्ट्रसंद       |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|
| ३८-ब्रात्मानुगामी पूर्विदेश    | 20          | ६५-ज्ञानयुक्तविज्ञानमय गीताशास्त्र         | 20             |
| ३६-,शरोरानुगामी पश्चिमीदेश     | 100         | ६६-उन्नति के दो मार्ग                      | <b>१</b> =     |
| ४०-सत्यश्धान पूर्वीदेश         | 68          | ६७ ऐहलौकिक समृद्धि, एवं उसके द्वा          | ा.<br>वा       |
| ४१-ऋतपधान पश्चिमीदेश           | 三 数 )       | राष्ट्रखातन्त्र्य                          | 1777           |
| ४२-नीच्यानां राजानः            | 57          | ६८पारलौकिक शान्ति, एवं उसके द्व            | Tat 7          |
| ४३-वरुण का खरूप                | 57          | चित्सस्रातन्त्र्यः                         | 1 113          |
| ४४-प्रकृति भेद से देशभेद       | १२          | ६६ श्रात्मखात-त्र्यमृतकः राष्ट्र खात-त्र्य | 7116           |
| ४४-देशमेद से आदर्शमेद          | <b>33</b>   | ७० - हमारी मोहनिद्रा                       | 1. KF          |
| ४६-भारतवर्ष की केतुमालवर्षता   | 93          | ७१परवञ्चकें। की स्वार्थलीला                | 3 3            |
| ४७-ब्राह्मण्समाज की अर्थिलप्सा | 50 mar. (3) | ्र पर्वेश्वका का स्वायलाला                 | ij <b>-</b> -  |
| ४८-इत्रियवर्ग की शिथिलता       | F Bree      | ७२-प्राचीन व्याख्याता. श्रीर गीता          | 70             |
| ४६-वैश्यवर्ग की कुपणता         | Congress.   | ७३बुद्धियोगशास्त्र                         | 38.1.          |
| ४०-शृद्रवणं की उच्छ खलता       | , , ···     | ७४-सुखप्राप्ति के उपाय                     |                |
| ४१-अ।वश्यकता के जनके आविष्क    | ार १४       | ७४:-गीता की परिभाषाएं                      | 38             |
| ४२-युगप्रगति                   | 25"         | ७६-गीताभाष्यकी रूपरेखा                     | : = <u>3</u> ; |
| ४३-साहित्य में ऋहचि            | 25          | ७७-श्रात्मनिवेदन की ग्रावश्यकता            | []Q            |
| ४४- लोकसंत्रह का विरोध         | " "         | श्रात्मंनिवेदन संगाप्त                     | ون ا           |
| ४४ विस्तृत साहित्य             | 84          | TO THE CHIEF                               | 15 · · ·       |
| ४६-खान्तःसुखाय                 | "           | Paris Til                                  | 1-6            |
| ४०-भारतीय आदर्श                | १६          | १ — विषयोपऋम १ — ६ ः                       |                |
| KG-बादशं पर आचेपे              | 77          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | (1)            |
| १६- बाद्येप समाधक गीताशास्त्र  | £ 3,        | १- प्रस्थानत्रयी                           | : -; · )       |
| र-विशुद्धज्ञानयोग का दुरुपयोग  | 80          | २ सम्प्रदायवाद (मत)                        | 7-17           |
| १-व्याख्याताओं की भयदूरभल      | 10 m        | ३— नित्यविज्ञानदृष्टि                      | 3              |
| २-गीता का विज्ञानवाद           |             | ४ —सामयिकदर्शनदृष्टि                       | 8-79           |
| २-भृतवर्द्धक विज्ञान           | 7. 35       | ४—शाश्वतधम्म                               | 3-19           |
| ४-त्रात्मरज्ञक ज्ञान           | 99          | ६ तात्पव्यनिर्णायक                         | 59             |
|                                |             | ७—श्रीगोतमबुद्ध महाभाग                     | 100            |

शिक्षण ।।

| विषय-                                                                                                                                                                                     | पृष्ठसंख्या           | विषय पृष्ठसंद्भा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ८—श्रीगांधीजी १० - साम्प्रदायिकश्चाचार्य ११ - विलुप्तवेदप्रन्थ १२ - उपलब्धभाष्य १३ - सम्प्रदायवादशून्यवैदिकसाह १४ - भूमिका का उपक्रम १४ - ज्ञानयुक्तविज्ञान १६ - किमन्यै: शास्त्रविस्तरै: | त्य भ<br>स्य          | ३ (ख)—  १ —गीतोपनिषत्  २ - शास्त्रशब्द् की व्यापकता  ३ —विधिनिषेधात्मक मार्ग  ७—'शास्"  ४ — 'त्रम्"  ६ —हिदायतनामा  ७—इलहाम  प—श्रनिमन्त्रित दुःख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २-सिंहावलोकन (क) ३-शास्त्रशन्दनिर्वचन (ख) ४-शास्त्र का सामान्य उद्देश्य (ग) ५-संस्कारस्वरूपनिर्वचन (घ) २ (क)—                                                                             | 9-15                  | ध्—अनुकूलवेदना (सुख) १०—प्रतिकूलवेदना (दुःख) ११—शाश्वतत्रानन्द १२—शाश्वतत्रानन्दप्रवर्तकशास्त्रोपदेश, १३—सर्वोत्कृष्ट गीताशास्त्र — ३—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १—अपौरुषेय वेदशास्त्र २—पौरुषेय गीताशाः त्र ३—गीता का सर्वोचस्थान ४—कृष्ण के मानवधर्मा ५—अमानव कृष्ण ६—पूर्णावतार कृष्ण ७—अलौकिक गीताग्रन्थ                                               | 9<br>7<br>7<br>7<br>7 | १ (ग)— १ — शब्दसंप्रहात्मकशास्त्र १ - त्मकलासंप्रह |

. 7 . .

| पृष्ठसिख्या                                 | विषय पृष्ठसंख्या                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ६ कारण्शरीरचिकित्सकदर्शनशास्त्र ,           | २—महाभारतकाल                                         |
| १० – प्रजापतिसंस्कारशास्त्र १३              | ३—त्रैवस्वतयुग                                       |
| .११—सर्वशास्त्रमयीगीता                      | ४—पौराणिकविकासवाद                                    |
| भिन्न प्रतिहास क्षेत्र ।<br>इ.स.च्या इतिहास | ४—तमोयुग                                             |
| <b>A (a)—</b> (but - 2                      | ६—प्राणीयुग २३                                       |
| १संस्कारप्रक्रिया                           | ७ श्रादियुग २३                                       |
| २—सम्-कार                                   | ५—मण्जायुग                                           |
| ३ – समीकर्रां                               | ६—स्पद्धीयुग २४                                      |
| ४—त्रिपर्वा संस्कार                         | १९-देवयुग २६                                         |
| ६ — गुण्दोष का व्यापक लच्चण १४              | ११ — देवयुग के प्रवत्तीक ब्रह्मा २७                  |
| ७—व्यक्तिसमृहं समाज                         | १२—ब्रह्मा का सिद्धान्तवाद                           |
| ं न—समाजसमूह राष्ट्र                        | १३ — स्वयम्भू ब्रह्मा                                |
| ६—राष्ट्रसमृहं विश्व                        | १४—जहा की वेदसृष्टि, लोकसृष्टि,                      |
| १०-दोषमार्जनसंस्कार                         | मजासृष्टि, एवं धर्मसृष्टि                            |
| ११—गुणाधानसंस्कार                           | १६ - चातुर्वपर्य-चातुराश्रम्य                        |
| १२ हीनाङ्गपृत्तिसंस्कार                     | १५—भारतश्चाग्रे श्रीर भारतल                          |
| १३— ब्रात्मसंस्कार - ः १७                   | १८—भौमत्रिलोकी (अ                                    |
| १४— अन्तरायतिमिर                            | १६—तिर्थग्योति । । । । । । । । । । । । । । । । । । । |
| १४—सामान्यानेककि                            | २०—जाम्बुनद्धुन्नर्ग क्षेत्रकी—है,                   |
| १९—श्रातस्मात्तसंस्कृत्                     | ६१ - लोकपाल-दिक्पाल ा ां - %                         |
| १७ - संस्कारक गीताशास्त्र                   | २२-राजा-सम्राट्ः व्यापन्                             |
|                                             | २३ — स्वाराट् विराट्                                 |
| -y- 1500 s                                  | २४—अपराजितादिक्ः ,                                   |
| गायाक्षाक्षामासा १६—५०                      | २४—बालकश्यामील                                       |
| १ - गीताकाल के सम्बन्ध में युगधर्म १६       | २६—अब्राध्यत नवानेन                                  |

医皮肤的

| विष्यं पृष्ठसंख्य                         | ृ विषयः पृष्ठसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २७ - अन्नस्थान वसोर्घारा ३०               | ४८—श्रसभ्य भारतवर्ष ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २८—चिकित्सक नासत्य दस्र "                 | ४६-सभ्यताशिच्चक केतुमालवर्ष "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ३६—ऋषियों की ब्रह्मपर्षदं ३६              | ४०—हमारी कृतज्ञता "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३० प्राम-नगर-म्रवट-खर्व , ,,              | ४१—वर्त्तमान युगरहस्य ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३१ सूर्यसद्न नामक विज्ञानभवन "            | ४२—पाषागायुग ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३२ — श्रागम-निगमविभाजन 🧈 ु,               | ४३—घातुयुग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .३३ - चतुर्युगव्यवस्था                    | ५४—द्रविड्युग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ३४ — काकेशश पर्वत                         | ४४ - त्रार्ययुग ३८-४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३५ — एशियामाइनर                           | ४६—सूत्रयुग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ३६ - एशिया (एश्या)                        | ४७-पुराण्युग ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३७—एशिया वं अतिथि                         | ४५ बौद्धयुग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ३८ - अतिथिसत्कार में आत्मसमर्पण ३२        | ५६ - तहराजन-वराग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४६-विवस्वान् के ज्येष्ठंपुत्र इच्वाकु "   | ६ — इस्लामयुग ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४०प्रथम भारतीय सम्राट् "                  | <b>६१ – श्रन्धयुग</b> १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ४१—श्रयोध्या राजधानी                      | ६२—ब्रिटिशयुग ७५-४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४२—कालाय तस्मै नमः                        | ६३—कालपरिमाण ४६.४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४३—विवस्तत् युग ३३                        | ६४—राष्ट्रं की कामना ७०० ४६.५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४४—अवनतिकाल                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४४ - संघर्षयुग की शान्ति के लिए           | ६४ — उपसंहार ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देवयुग में ब्रह्मावतार ३४                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४६ - राचस विष्तव की शानित के              | The state of the s |
| लिए त्रेतायुग में रामावतार "              | ७-गीतानाममीमांसा ५१-१४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४७ - क्रान्ति की शान्ति के लिए द्वापरान्त | क -विषयोत्थानिका ५१ – ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| एवं किल के आरम्भ में कृष्णावतार           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रन कार्य के आरम्स में कुर्द्यावतार        | ख –भगवच्छ्रब्द्रहस्य ५३ –७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>#</sup> कर्माचारियों की श्रेसावधानी सं पृष्ठसंख्या में गड़बड़ होगई है । ४८ सं आगे ४६ न आकर ४१ आगया है। पाठक सुधारलें।

|                                                |                            | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| पृष्ठसंख्या                                    | विषय                       | पृष्ठसंख्य                             |
| ग्.–गीताशब्दरहस्य ७६—६४                        | १६ - अविद्यावरण            | ¥ş                                     |
| घ-उपनिषच्छब्द् रहस्य ६४—११४                    | १७-विद्याज्योति            |                                        |
| <b>इभवद्गीतोपनिषन्नामरहस्य ११४-१४</b> ३        | १८—बुद्धियोगमहिमा          | ¥0                                     |
| चगीताशब्दनिरुक्ति १४४-१४७                      | १६-हिरण्मयकोश              |                                        |
|                                                | २०-श्रमृतमत्यरस            | "<br>*                                 |
|                                                | <b>५१</b> —ज्ञानज्योति     | ,                                      |
| क-(विषयोत्यानिका)-५१-६२                        | २२—भौतिकशरीर               | "                                      |
|                                                | २३—ब्रह्माश्वत्य           | 38.                                    |
| १—कारणवाद मूलक विज्ञानवाद ४१                   | २४ – कम्मीश्वत्थ           | ,, ,,                                  |
| २—परमेष्ठिकंष्णावतार श्रीकृष्ण ,,              | २४-मध्वद सुपर्धा           |                                        |
| ३—भगवत्ता में प्रतिष्रश्न                      | २६—ग्रवस्थात्रयी           | 71                                     |
| ४—गीताशब्दपर विप्रतिपत्ति ,                    | २७ —श्रात्मानन्दसाचात्कार  | 2,                                     |
| ४—उपनिषत् नाम पर आद्योप      ४२                | २६ – पराख्चि खानि          | <b>ξ</b> 0                             |
| . ६—नाम समस्या                                 | २६—ऋष्टौ बुद्धयः           | "                                      |
| <del>-a-</del>                                 | ३०वैराग्यभाव               | "                                      |
|                                                | ११ —ज्ञानभाव               | <b>Ę</b> ?                             |
| ख-(भगवच्छुब्दरहस्य)- ४ ३-७५                    | ३२ - तत्रभवान्             |                                        |
| 2 - 0 01                                       | ३३—श्राप्तलच्चा            | - '''<br>'''                           |
| ७—गीता का ईश्वर ४३                             | ३४—श्राप्तशमाएय            | ६२                                     |
| ५—सनातन जीव                                    | ३४—दिव्यदृष्टि             | ,                                      |
| ध—योगमाया का त्प्राक्रमण<br>१०—ावविधेव श्र्यते | ३६—योगजसिद्धिएं            | ६३                                     |
| ११—षड्विघ भगसम्पत्तिएं                         | ३७ — खामाविक सिद्धिएं      | "                                      |
| १२ सर्वोत्कष्टच्योति                           | ३५- प्रयत्न साध्य सिद्धिएं | 77                                     |
| १३—ज्योतिषां ज्योतिः                           | ३६—श्रिणमासिद्ध (१)        | <b>48</b>                              |
| १४—भम्-भग                                      | ४०—महिमासिद्धि (२)         | , ,                                    |
| १४—प्रत्यसात्मा "                              | ४१—गरिमासिद्धि (३)         | , ,                                    |
| र्भ नामा                                       | ४२—लिंब्यासिटि ()          | KS                                     |

| विषय                         | <b>'</b> पृष्ठसंख्या | विषय                                         | <b>पृष्ठ</b> संख्या |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>४३—माप्तिसिद्धि (४)</b>   | EX                   | <u>—————————————————————————————————————</u> | 0                   |
| ः४४—माकाम्यसिद्धि (६)        | 48                   |                                              |                     |
| ४४—ईशित्वासद्धि (७           | . इ.७                | ग—( गीताशब्दरहस्य ) —७६-                     | <b>—₹</b> 8         |
| :४६—वशित्वसिद्धि (८)         | יפי                  | ६८—ज्ञान कर्म्म को शाखाएँ                    |                     |
| <b>३७—यशोभाव</b>             | ६८                   | ६६ - नवीन शास्त्र                            | ७६                  |
| अप—श्रीभाव                   | 177                  |                                              | ול .                |
| ४६ —वैराग्यावतार श्रीकृ॰ण    | ફક                   | . ७० — ज्ञान क में के योतक                   | 00                  |
| ४०—ज्ञानावतार श्रीकृष्य      | יני                  | ७१—ब्रह्म का ज्ञान                           | יר                  |
| ४१—ऐश्वर्यावतार श्री व्हण    | 2,                   | ं ७२ - कर्म्स की चर्या                       | 77                  |
| ४२—धर्म्यावतार श्रीकृष्ण     |                      | ७३ - ज्ञानात्मा-कर्म्मात्मा                  | 77                  |
| ४३-यश ऋौर श्री के ऋवतार श्र  | गुक्ता ७०            | '७४—चरात्मा                                  | 95                  |
| ५४—हरिकी यागसाया से विश्वव्य | ासाह <sub>न</sub>    | ७१ —श्रीकृष्णोपज्ञ योग                       | "                   |
| ४४—गुणमयी माया               | . 68                 | ७६—योग श्रीर वेदशास                          | SO.                 |
| ४६—भगवाच् का स्वरूप          | - 31                 | ७७-बेदशाख की पूर्णता                         | 58                  |
| ४०—च्युतभगवान्               | · · · · · ·          | ७८-गीताशास्त्र श्रीर बेद                     | 43                  |
| ४८—श्रच्युतभगवान्            | ७२                   | ७६-प्रमाण्माव की सार्थकता                    | . =3                |
| ४६—श्रच्युतसम्पत्ति          | 10-22                | <b>८०</b> श्रुतिश्रमाख                       | 78                  |
|                              | 77                   | <b>५</b> ९ श्रत्यच्रिमास्                    | -x                  |
| ६० — कृष्णस्तु भगवान स्वयम्  | ७३                   | <b>८२—स्मृतिप्रमा</b> ण                      | <b>50</b>           |
| ६१—ऊक् संस्था                | 77                   | <b>=३ - अनुमानश्मा</b> ष्                    | 1)                  |
| ६२—श्रीसंस्थः                | 71                   | ८४—निबन्धप्रमाय                              | . ' <b>E</b> E      |
| ६३ — विभूतिसंस्था            | רל                   | <b>य्थ</b> —हमारी भूल                        |                     |
| ६४—सप्तसंस्थो जीवः           | ७४                   | प्रभावा की प्रामाणिकता                       | 77                  |
| ६४ — भगवत-तेज                | - · · · · ·          | ८७—वेद्भक्ति                                 | 80                  |
| ६६ - कृष्ण की पूर्णेश्वरता   | હ્ય                  | पद - वेद्भ कि की मोलिकता                     | 83                  |
| ६७-भगवान् की गीता और भगव     | त्राब्द् ,,          | <गीता-कथिता-उक्ता                            | 5.5                 |
|                              | 1                    |                                              |                     |

| विष्                                                     | <u>ष्ट्रप्रसं</u> द्या | विषय                                  | प्रमुख्य            |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ६०—गेय-गान गीताः                                         | &3                     | ११३-स्वर्ग सुस्व                      |                     |
| ६१—यौगिकगीताशब्द                                         | 77                     | ११४-शाश्वत त्रानन्द                   | 15 606              |
| ६२—गीता का विशेषसामाव                                    | 77                     | ११४- पुरुषार्थत्रयी                   | ्रेट <i>न</i><br>११ |
| <b>६३—निरूढ</b> गीता शब्द                                | £8                     | ११६-कम्मनिष्ठाः                       | Lot                 |
| — <del>ग</del> —                                         |                        | १ - ७सॉख्यनिष्ठाः                     |                     |
|                                                          |                        | ११८भक्तिनिष्ठाः                       | "                   |
| ध—( उपनिषच्छ्रदरहस्यः )                                  | - 998                  | १.१६निष्ठाद्धयी                       |                     |
| - C 0                                                    |                        | १२०त्रारस्यकोपनिषत्                   | 903                 |
| ६४—स्मार्ती उपनिष्ठत्                                    | 84                     | १२१- बुद्धियोगात्मक योग               |                     |
| ६४—शब्दशक्ति<br>६६ अवच्छेदक पदार्थ                       | n                      | १२२- ज्ञानयोग की व्याप्ति             | y o M               |
| ६६ अवच्छेद्कं पदार्थ<br>६७ - विशंषकतत्त्व                | n                      |                                       | 7.50                |
| ध्य-उपनिषत्                                              | 17                     | १२३ - विज्ञान सिद्धान्तत्त्वअवञ्चेदक् | १०६                 |
|                                                          | ₹₹                     | ्र४—विद्या-श्रद्धा                    | . 71                |
| ६६ - श्रास्मविकास्त श्रवच्छेदकः<br>१००- "सर्वेवेदान्ताः" | 21                     | ्र <b>४</b> – उपनिषत्                 | 3,00                |
| १०१-बद्दान्तरस्य अवच्छेद्क                               | . 77                   | ्१२६-वीर्यवत्तर कर्मा                 | : 7                 |
| १०२-गीतापर अपूर्वानिष्ठा                                 | 77                     | १२७-श्राध्यात्मिक यज्ञ                | ₹0 <b>=</b>         |
| १ ३-अर्थ के स्थान में अनर्थ                              | 85                     | १२⊏-प्राचीन सम्मति                    | 305                 |
| १०४-निष्काम क में की दुदेशा                              | n                      |                                       |                     |
| १०४-राष्ट्रवादियां का कम्मयोगशान्त्र                     | 33                     | १२६-विप्रतिपत्ति                      | 350                 |
| १०६-कम्भयोगमतखरहम                                        | 79.                    | १३९ - ऋत्वर्थ-पुरुषार्थ               | 585                 |
| १०७-रहस्यपूर्ण गीताशास्त्र                               | 800                    | १३१—सामान्यकर्मा                      | - 72                |
| १०६-"योगशास्त्रे" से भ्रान्ति                            | 72                     | १३२-ऋत्वर्थीपनिषत्                    | 333                 |
| १०६- इतिञ्यवेदभाग                                        | 808                    | १३३-पुरुषार्थीपनिषत्                  |                     |
| ११०-कतंत्र्यवेदभाग                                       | 17                     | १३४—सामान्योपनिषद्                    | 1 37                |
| ११-विधि, श्रारएयक उपनितन                                 | 37                     |                                       | "                   |
| '२-पेहलौकिक सुख                                          | 9                      | १३५-वृद्धन्यवहार                      | 7.13                |
|                                                          | 17                     | १३६-न साघु सर्वम्                     | 71                  |

| विषय                            | पृष्ठसंख्या    | विषय                                    | पृष्ठसंख्या |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|
| १३७-उसूल-उपनिषद                 | ११३            | १५१-विज्ञानयाक्                         | १२००        |
| १३५-खतन्त्र उपनिषत्             | 568            | ' १.५.५-मन्त्रवाक्                      | "           |
| y —== 1 × 1                     |                | १५६ - मन्त्रवाङ्मयी श्रौती उपनि         | षद् ,,      |
| ङ —(भगत्रद्गीतोपनिषत्-नाम       | रहरूय)         | ५ ५७-शब्दवाङ्मयी स्मात्ती उपनि          |             |
| ११५ से १४                       | and the second | (गीता)                                  | 1-21        |
| 116 11 10                       |                | १५८-ईम्बरीयशास्त्र गीता                 | 27          |
| १३६नाममाहात्म्य                 | ११५            | १५६—भगवान् की गीता                      | 39          |
| १४०—नामस्मरण                    | 97             | १६०—भगवत्-गीता-उपनिषत्                  | १२२         |
| १ ४१ — शब्दब्रह्म की खपूर्वता   | , n            | ९६१ - व्यञ्जन-खरभाव                     | १२३         |
| १४२-रहस्यार्थ                   | ११६            | १६२ – बृहतीझन्द                         |             |
| १, ४३ – उप—नि—षत्               | ,,             | १६३-१ बिन्दु                            |             |
| १४४-परोक्षप्रिय देवता           | ११७            | १६४ - श्रासुर विषुव                     | . १२४       |
| १४५-अग्रि—इन्ध—बरगा,            | 35             | १६५ — बृहत् सूर्य                       | - 5 h       |
| १४६-म्बति, मुच्यु, रसतम,        | "              | १६६ — ज्यञ्जन-स्वरोत्पत्तिरहस्य         | 2-39 M      |
| ? ४६-आंगन, इन्द्र, वरुण         | 17 33          | १६७—म्पर्शभाव<br>१६८—स्वर्ड्याप्ति      | 124         |
| १४७-अत्रि, मृत्यु, रयन्तर       | -3/1,          | १६६ - परब्रह्मप्रतिष्ठा                 | 728         |
| १ ४ = - रहस्यभाव में आत्मोन्नति | 19             | १७० — प्रसावज्ञहा                       | -215        |
| १ ४ र – शिक्तवर्द्धक गुप्तभाव   | ११=            | १७१सर्वे सर्वार्थवाचकाः                 | -33/1       |
| १५०-बुद्धियोग का गुप्तरहस्य     | 91             | १७२-स्मोट, खर, व्यखन                    | ं १३७       |
| : १५१-रहस्य का 'रहिंस' माब      | "              | १७३—ग्राध्यय, श्रीसर, सर                | ~ ~ 93      |
| १ ५ २ श्रोती-स्मात्तीं उपनिषद्  | 389            | १७४ इंश्वर, जीव, जगत्                   | १३द         |
| १ ५ ३ - शब्दवाक्                | 1920           | १७५—कामना का प्रसार<br>१७६—भगवान्-ईश्वर | १२६         |
|                                 |                |                                         |             |

8.415

| विषय /                                              | पृष्ठसंख्या | विषय पृष्ठतंत्र                 |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| , १७७—क्लेशवान्-जीव                                 | १२६         | २०१-विज्ञानप्रधान जगत्          |
| १७५-क्लेशविश्व                                      | "           | २०२-उभयप्रधान जीव               |
| १७६ — श्राकांचा                                     | १३०         | ३०३ – भनेष भनेष विकास<br>१      |
| १ परब्रह्म की व्याप्ति                              | "           |                                 |
| १८१—शब्दब्रह्मविवर्त्त                              | १३१         | २०४-सत्यमूर्ति ईश्वर            |
| १८२—परब्रह्मविवर्त्त                                | "           | २०५-यज्ञमूर्ति जीव              |
| १८३—परब्रह्म भगवान्                                 | १३२         | २०६-गीत-गीता १३।                |
| १८४—परावरब्रह्म क्लेशवान्<br>१८४—ग्रापरब्रह्म क्लेश | y y.        | २०७-भगवान् का महागीत            |
| १८६—नित्यसुखी भगवान्                                | 37          | 3c = item of = C                |
| १८७—नित्यदुःस्वी विश्व                              | "           |                                 |
| १८५- सुख-दुःखयुक्तजीव                               | 97          | े र−विराद् छुन्द ार्था          |
| १८१-परब्रह्मपरिलेख                                  | "           | २१०-न्यून विराट्                |
|                                                     | १३३         | २११-ई—स—रः                      |
| १६०-"ईसर्ः"                                         | 138         | २१२-भ—ग—वत्                     |
| १६१ -शिपिविद्यातमा                                  | . ,,        | २१३-जीतः                        |
| ११२-चतुरच्चर ब्रह्म                                 | १३५         |                                 |
| १८३ - ब्रह्म का एकपाद                               |             | ३१४-गीता — ता ॥                 |
| १.६४-अ—च—र—म                                        | "           | ३१५-शि-पि-वि-ष्टः               |
| ११५-म—ग—व— त                                        | १३६         | २१६-उ-प- मि—षत् ॥               |
| १९६-तिदिदं सर्वम्                                   | "           |                                 |
| .६७-आतम्बी ई्युरः                                   | १३७         |                                 |
|                                                     | "           | च— गीताशब्दिनहिक्त ) १४४ से १४३ |
| ६=-श्रात्मन्वी जीवः                                 | 31          |                                 |
| ११-मात्मन्वी शिपिविष्टः                             | "           | २१७-प्रोक्ता—शब्दिता १४४        |
| ०-ज्ञानप्रधान ईश्वर                                 | 3)          | ३१८-वाक्समुद                    |
|                                                     | "           | २१६-बीचीतरङ्ग                   |

| <b>बिषय</b>                            | पुष्ठसंख्या | विषय पृष्ठसंस्था                 |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| २३०-कर्राशम्कली                        | 4.88        | ६ उत्तरमीमांसा % ६               |
| २२१-प्रज्ञानमन                         | .9          | ७—शाबद्धि १५०                    |
| २२२-शब्दवाक्                           | 688         | ट — दार्शनिकदृष्टि<br>,,         |
| २२३—उक्ति-श्रुति                       | 75          | ६ — गीता की निर्धकता             |
| ३२४—शब्दजननी                           | ,,,         | १ प्राचीनदृष्टिसम्भत बिषय १५१-५२ |
| ३ रे ५ आसा-विश्व                       | SAE         | विभाग                            |
| २२६—बाङ्मयी गीता                       | ***         | ११-आदरगीय विषयिभाग १५३           |
| ३२७-उपसंहार                            | 3)          | १२-विद्याविसुप्ति                |
|                                        |             | १ ३ – रहस्यलोप                   |
| *                                      | -0.9        | १४ — सम्प्रदायों का जन्म ,,      |
| समाप्ता चेयं गीतानाममीमांसा            | 24          | १५—व्यक्तितृष्टि ,,,             |
|                                        |             | १६—युद्धप्रसङ्ख                  |
| 9                                      | 0.0         | १७—अष्टादशभाव                    |
| ड—गीताशास की अपूर्वता , प् <b>र्या</b> | ाताः,       | १ = —ऐतिहादष्टि                  |
| एवं विकच्चाता।                         | -34-7       | १६—व्याख्यादोष                   |
| (१४ ह से १६७ पर्वान्त)                 |             | २०—१≒ अध्याव                     |
|                                        | 4 2         | २१—सम्प्रदायमित                  |
| १ — ज्ञातब्यवेदभाग                     | 145         | २२—गीताचार्य १५५                 |
| २—कर्त्तब्यवेदभाग                      | "           | २३मनव्यक्तभा                     |
| ३—जैमिनि, शासिडस्य, ब्यास              | 99          | ्र १ <del>डेशरक्या</del>         |
| ७ — पूर्वमीमांसा                       | 188         | ३५सामान्य-विद्यापभाष             |
| <b>५</b> —मध्यमीमांसा                  | 15          | १६ — ऐतिहासिककृष्ण ,,            |

|                                                        |             | - Washing                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| विषय                                                   | पृष्ठसंख्या | विषय पृष्ठसाल्य                           |
| र्थ — वैज्ञानिक भगवान्                                 | १५५         | ४७ — अन्यययुक्तश्रक्तरब्रह्मप्रतिपादक १५६ |
| -२ ≈—नन्दनन्दन कृष्ण                                   | १५६         | शारीरक तन्त्र                             |
| २६—वसुदेवनन्दन भगवान्                                  | "           | ४=—जन्म-हिथति-मङ्गहेतु ब्रह्म             |
| ३०—"वासुदेवः सर्वभ्"                                   | "           | ४१-अन्ययब्रह्म प्रतिपादक गीताशास्त्र १६०  |
| ३१—तात्त्रिकदृष्टि                                     | 3)          | ५०-अव्ययदृष्टि से पूर्गा, अपूर्व एवं      |
| ३२ — जन्मप्रवृत्ति के कार्या                           | १४७         | विबद्धां गीताशास्त्र ,,                   |
| ३ ३ — आत्मबोघ                                          | 33          | ५१—कर्मन्यासबच्चणा सांख्यनिष्ठा १६१       |
| ३४—त्रिविध ताप                                         | 33          | ५२ — कर्मपरिग्रह बन्त्या योगनिष्ठा        |
| ३५—''नान्यः पन्याः"                                    | 3,          | ५३—प्रियानलच्या भक्तिनिष्टा ,,            |
| ३६—"सर्वे चतुरस्रम्"                                   | 2 "         | ५ १ — योगत्रयी की अपूर्णता                |
| ३७—"पूर्णमदः पूर्णमिदम्"                               | ",          | ५५—विषमता का उदय ,,                       |
| ३७—आत्मपूर्याता                                        | १४८         | ५६ — योगत्रयी का परस्पर में उपहास "       |
| ३=भूमानन्द                                             | O 19        | ५७ — मिक्तमार्ग की दुर्दशा १६२            |
| ३६—पूर्णसम्पत्ति                                       | ,,          | ५ = — वर्गाश्रम की उपेका ,,               |
| ४० — ज्ञानप्रधान आत्मविद्या                            | 57          | ५६—दयालु भगवान्                           |
| ४१—कर्मप्रधान बुद्धियोग                                | "           | ६०—भगवान् का कीर्चन "                     |
| ४२ — आत्मा की अपूर्वता, पूर्णता,                       | एवं         | ६१—मिक्ति की ओट में सर्वनाश .,            |
| विबद्ध गाता                                            | 73          | ६२ — लोकशास्त्रमर्थादा की धवहेलना         |
| ३३—गीताशास                                             | "           | ६३—गीता का संशोधितमार्ग १६३               |
| ४ — शारीरक वैशेषिक, प्राधानिक                          | १४६         | ६४—गीता की पूर्णता १६४                    |
| ४ — चरप्रतिपादक वैशेषिकतन्त्र<br>६ — चरप्रकृष्ण स्थापन | "           | ६५ — पूर्णता पर आच्चेप "                  |
| ६— वरयुक्तश्रवरप्रतिपादकप्राधानि                       | कतन्त्र     | ६६—आक्रेपसमाधान ॥                         |

| विषय पृष्ठसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विषय                       | घुष्ठसंख्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| ६७—सर्व।लम्बन ब्रह्म १६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०—प्रधाना प्रकृति         | १६६         |
| ६ — आस्मविवर्षं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .११भाधानिकशास्त्र          | 17          |
| ६६-' स्वे महिस्ति"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२ आध्यात्मिक ईश्वर        | , 31        |
| ७०—'पुरुष एवेदं सर्वम्" १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३ इन्द्रातीत अञ्यय        | ינד         |
| ७१ — खरडात्मविभाग १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४—पूर्वापरविरोध           | 9.90        |
| ७२ ज्ञानसम्पद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५—विरोध परिदार            | 29          |
| ७३ —कर्मसस्पत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६—"तत्तुसम्न्वयात्"       | וד          |
| ७४—ब्रह्मविद्यात्मकयोगशास्त्र ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७ — शारीरक-गीता-उपनिषत्   | . 7)        |
| The state of the s | १ = —मध्यस्थ गीताशास्त्र   | . 51.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १.र.—ज्बोति, चीर्य, अन     | 6.08        |
| र्-वैद्वानिकविषयविभागं १६८ः से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २०—मया, कला, गुण,          | v,          |
| २१६ पर्यन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २१—विकार, श्रञ्जन, आवरण    | N)          |
| १ — सिंहावछोकन १६ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .२२बल-प्राग्ण-क्रिया       | n           |
| २ — शारीरक आत्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३ — श्राहमि वर्त्त        | 57          |
| ३—शारीरकशास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४—आत्मपरिग्रह             | 77          |
| 8—पदार्थीं का मेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५ — खरूपधर्मी             | 7)          |
| भ्—पदार्थों की विशेषता ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६—श्राश्रितधर्म           | 'n          |
| ६—वैशेषिकशास्त्र .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २७—सगुगा श्रात्मा          |             |
| ७—चरक्ट १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २ = —सर्वधम्मीपपंत्र आत्मा | - 3 %       |
| ्र—क्टस्य अत्तर्ः ,, । ,, । ,, । ,, । ,, । ,, । ,, । ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१ — निरुपाधिक आस्मा       | - 31        |
| १श्रन्तयामी क्षान्त्रकार करावन्त्र,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १० — ''षाद्कौशिकमन्त्र''   | . × 04      |

| <u> </u>                           | प्रष्ठसंख्य प्रष्ठसंख्य                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| विषय १००० १                        | Sould                                   |
| ३१—प्रजामति १७३                    | ५२ षडदर्शन १७६                          |
| ३२—पुरुष                           |                                         |
| ३३—अन्ययपुरुष १७४                  | 1)                                      |
| ३४—मेडशीपुरुष "                    |                                         |
| ३५—सस्प्रजामति »                   | <b>४६—वैशेषिकदशैन</b> (२)               |
| इ६— यङ्गप्रने भिति ,,              | ५७—वराच्रप्रधानसत्यप्रजापति (३) "       |
| इ७—ब्रिट्प्रजापति ,                | ५८ —प्राधानिक(सांख्य) डर्शन (३) "       |
| ३८—श्रात्मन्वीप्रजापति ,,          | ५६—षोडशीप्रजापति ४)                     |
| ३१—संस्थापरिलेख १७५                | ६० —शारीरकदर्शन (२)                     |
| ४०—आत्मशास्त्र १७६                 | ६१ — तत्त्वपरीचा (दर्शन)                |
| ४१—मन्त्रसंहिता                    | ६२ — मीमांसादर्शन १७१                   |
| ४२ — विधि और सर्वधर्मीपपन आत्मा ,, | ६३ — विज्ञानयुक्त आत्मपर्यक्रास्त्र ,,  |
| ४३—प्रजापतिशास "                   | ६४—वचनसंग्रह १७६१८                      |
| १४—सगुण ब्राह्मशास्त्र १७७         | e., , .                                 |
| ४५—ग्रारंख्यकभाग                   |                                         |
| ४६—निर्गुण द्यात्मशास              | <b>६६ वेदान्तशास्त्रम्</b> १८२          |
| ३७—उपनिषद्भाग १७७                  | ६७ दर्शनशास्त्रम्                       |
| ३८ "सर्वं वेदात श्रसिद्धति"        | ६-मीमांसाशास्त्रम्                      |
| ८६—आत्मपरीह्या                     | ६६—गीतारास्त्रम् (पूर्वाशास्त्रम् ) १८३ |
| .० — आस्तिकदर्शन १७८               |                                         |
| १—ना(तकदर्शन                       | ७ः — बुद्धियोगशास्त्रम् १८१             |
| n                                  | ७१ — ज्ञानविज्ञानशास्त्रम्              |

| विषय पृष्ठस्                     | तंख्या विषय             |      |
|----------------------------------|-------------------------|------|
| ७२ — उपदेशक वासुदेवकृष्ण         | =३ १३—पहि               | ली   |
| ७३ —संप्राह्क अर्जुन             | ,, <del>६</del> १—दूस   | री   |
| ७४प्रचारक कृष्णद्वैपायन          | ्रे, <del>६</del> ५—तीस | ारी  |
| ७५ — व्यासदेव का उपकार           | " ६५—चौ                 | भी : |
| ७६-गीतोपदेश पर आद्तेप १          | १८४ - एांच              | ावीं |
| ७ अ—श्राद्येपश्रान्ति            | " {=- a                 | ठी   |
| ७⊏—पद्यात्मकगीताशास्त्र          | ,, ६६—सात               | वीं  |
| ७१ —गीता की ऐतिह्यमर्थादा १      | =४ १००-आ                | उवीं |
| ८० — विज्ञानगीता                 | ,, {05 (8)              | ) f  |
| =१—इतिहासमर्थ्याद। का आदर        | ., १०२–सिर              | इवि  |
| ८२—'गीताः सुगीताः कर्त्तव्याः"   | १८६ १०३-पहिः            | छी   |
| ८२—गीता सुगीता कर्त्तन्या"       | ,, १०४-दूसर             | ते र |
| ८४६३६रलोकात्मिका विज्ञानगीता     | १८७ १०५-(४)             | ₹    |
| =५विज्ञानगीता के ६ प्रकरंख       | ,. १०६-रार्जा           | वेच  |
| ८६—६ प्रकरणों में २४ उपनिषद      | ,, १०७पहि               | छी   |
| ८७—२४ उपनिषदों में १६० उपदेश     | १८८ १०८-दूस             | री र |
| ८विषयविभागपरिलेख १               |                         | री   |
| ८१—(१)ऐतिहासिकसन्दर्भसङ्गति      |                         | ग्र  |
| १०—(२)चातुर्विद्योपक्रम (एक उपनि | नेषत्., १११-आर्ष        | विद  |
| एवं २ उपदेश)                     | ,, ११२-पहि              | 23   |
| ६१—(३)-राजिविद्या                | " ११३-दूस               |      |
| £२राजिषविद्या की =उपनिषदें       | ,, ११४—तीस              | री   |

पृष्ठसख्या उपनिषत् के ७ उपदेश १६१ उपनिषत् के ७ उपदेश १२३ उपनिषत् के ७ उपदेश १२४ उपनिषत् के ३ उपदेश उपनिषत के ३ उपदेश १२५ उपनिषत् के ५ उपदेश उपनिषत् के १ उपदेश ११६ उपनिषत् के हउपदेश १२७ सिद्धविद्या 339 वेद्या की २उपनिषदें उपनिषत्के १० उपदेश,, उपनिषत् के 🕹 उपदेश २०० ाजविद्या 207 या की ३ उपनिषदें उपनिषत् के ११ उपदेश२०३ उपनिषत्के १५ उपदेश २०४ उपनिषत् के ६ उपदेशर ०६ ।।र्षविद्या २०६ षा की ७ उपनिष्दें " उपनिषत् के र उपदेश " उपनिषत् के भू उपदेश २१० उपनिषत् के ७ उपदेश ,,

| . विषय                     | पृष्ठसंख्या                           | विषय                         | <b>रे</b> इंस् |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| (११५ -चौथी उपनिषद् के      | ४ उपदेश २११                           | F—"ग्रात्मा महदुक्थम्"       | - २१८          |
| ११६-गांचवीं उपनिषत् के     | २० उपदेश १२                           | र-'महदुक्थमाप्यायते"         |                |
| ११७-इठी उपनिषत् के         | १ उपदेश २१३                           | १०-इन्द्राहुतिमन्त्र         | n in           |
| ११ = सातवीं उपनित्रत् के   |                                       | ११-यज्ञिय १० पात्र           |                |
| ११६-(७) जपसंहार वकर        |                                       | १२-प्राजापत्य सम्पत्ति       | n n            |
| १२०-उपसंहार की ३ उपनि      |                                       | १३-सप्तदश सामिधेनी           |                |
| १२१-गहिली उपनिषत् के       | ४ उपदेश,                              | १४- द्रन्द्रसंख्याविज्ञान    | 7 ? ? ?        |
| १२२ - दूसरी उपनिषत् के २   | उपदेश "                               | १५-षोडशसंख्याविज्ञान         | η              |
| १२३-तीसरी उपनिषद् के व     | उरदेश ११६                             | १६-सप्तदशसंख्याविज्ञान       | 1)             |
| १२४-(८) सन्दर्भसङ्गति      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | १७-छन्दोविज्ञान की प्रतिष्ठा | <b>4</b> 70    |
| and of Charles             | Sales in a                            | १८- "जय" ग्रन्थ              | . ,            |
| San Charles of Marie       | U.02                                  | १६-क. ट-प-य त्रिज्ञान        | <b>J</b> 1     |
| १०-संख्यारहरय २१७ से २     | ४ ष्ट्रपर्यन्त                        | २० – जयग्रन्थ के १⊏ पर्व     | २२१            |
| मा विश्व मा क              |                                       | २१–१८ पुरागा                 | . 11:          |
| १ —कारगावादं की व्यापकता   | 7 20                                  | २२-१= उपपुराया               | , no .         |
| २—विज्ञानवाद ग्रौरं कारणवा | #3-201                                | २३-१८ गीताध्याय              | - 2!           |
| ३ —वैदिकसम्पत्ति और संख्या | 10 30 1                               | २४-१८-अत्र कर्म              |                |
| 8—श्रशीति (८०) संख्या      | Walter !                              | २५—श्रात्मविभूति             | २२२            |
| ५—अशीति (अन्न)             | T-NE                                  | २६-विश्वविभूति               | 1)             |
| ६—उक्य श्रक                | -77 :                                 | २७-युद्धचेत्र-कल्हभूमि       | 71             |
| ७—मूलप्रभव प्रज्ञान        |                                       | १ - इति-ह-श्रास्             | २२३            |
|                            |                                       | १ ६ - इतिहासलज्ञ्मा विश्व    | "              |

| विषय                           | गुष्ठसंख्या  | विषय                              | पृष्ठसंख्या |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| ३०-विज्ञानलक्या श्राप्मा       | २२३          | ५ र -पूर्याशस्य का समन्वय         | . રરપ્ર     |
| ३१-श्रात्मदेवता                | 77           | भू ३-अमृत मृत्युका श्रविनाभाव     | _ "         |
| ३२—विश्वासुर                   | 77           | ५४-' नेति नति?' रहस्य             | n           |
| ३३-देवासुर संग्राम             | 7)           | ५५-१० संख्या की पूर्णता           | 77          |
| ३४-गीता के ऐतिहासिक ६४ रलीव    | ħ ,,         | ५६ १० के ६०० दो विभाग             | २२६         |
| ३ ५-गीता के वैज्ञानिक ६३६ रलो  | <b></b> 4 ,, | ्र ७-योगमायां                     | 77          |
| ३६-पूर्णसंख्या की जनता         | ,            | <b>५</b> ⊏ – दशमहाविद्या          | . 21        |
| ३७-जनसंख्या की पूर्याता        | ,,           | ५१-६ की व्यापकता                  | . 27        |
| ३ = -पूर्णविश्व ऊन             | 228          | ६०-श्री विजय-भूति                 | २२७         |
| ३१-ऊन श्रात्मा पूरी            | "            | ६१ – दुर्गास्तोत्र                | ,,,         |
| ४०-अपूर्ण विरव                 | 77           | ६२-विराट् सम्पत्ति और योगमाया     | "           |
| ४१-पूर्ण आत्मा                 | "            | ६३-योगमाया का वरप्रदान            | २२८         |
| ४२-नास्तिसा विश्व              | "            | ६४-विश्व-श्रातमा                  | 11          |
| ४३-अस्तिसार श्रात्मा           | >7           | ६५-''तदेवानुशविशत्''              | ,,,         |
| 8४—गीता की <b>६-३-६</b> संख्या | 77           | ६६-६३६ का मौलिक ग्हस्य            | २२६         |
| ४५-विश्व के ६ विवर्त्त         | "            | ६७-ज्ञानात्मा, कामात्मा, कर्मात्म | т ",        |
| ४६-त्रिक्त आत्मा               | १२५          | ६५-आवन्क विश्व                    | "           |
| ४७-१ संख्या की पूर्णता         | -1)          | ६१-१लोकसंख्यारहस्योपसहार          | २३०         |
| ४८-"पूर्णमन्यत् स्थानम्"       | 91           | <b>७०-संख्यारहस्य</b> परिलेख      | २३१         |
| ४६-' शून्यमन्यत् स्थानम्"      | - ,,         | ७१-शून्यपूर्णमावपरिलेख            | २३२         |
| ५ ० - पूर्ण अमृतस्थान          | "            | ७२प्रथमोपपत्तिपरिलेख              | 233         |
| ५१-शून्य मृत्युस्थान           | "            | ७३ –द्वितीयोपपत्तिपरिलेख          | २३४         |

| विषय . पृष्ठसंख्या                          | विषय                         | पृष्ठसस्या |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------|
| ७४-तृतीयोपपत्तिपरितेख २३५                   | १—क्लेशनिवर्त्तक मीताशास्त्र | 784        |
| ७५ – मन्तिमोपपत्तिपरिलेख २३६                | २श्रानन्द्घन श्रात्मा        | n          |
| ७६-उपनिषद् संख्यारहस्योपऋम २३७              | ३ — दुःखासंस्पृष्ट आत्मा     | 77         |
| ७७-प्रथमप्रकरगोपनिषत्संख्या- "              | ४—निवर्मक रसैकवन आत्मा       | 77         |
| रहस्य के किन्न के                           | ५—''एकमेवाद्वियीयं ब्रह्स''  | n          |
| <b>७</b> =-द्वितीयप्रकरगोपनिष्त्संख्या- २३= | ६—विश्वप्रवृत्ति का श्रभाव   |            |
| रहस्य                                       | ७—विश्वप्रवत्तेक आत्मा       | , 17       |
| ७१- तृतीयप्रकरगोपनिषद्संख्या- २३१           | = उपनिषदों से भ्रान्ति       | ji ,       |
| रहस्य                                       | ६-आत्मा के दो पर्व           | २४६        |
| ८०-चतुर्थप्रकरखोपनिषत्संख्या- २४०           | १०-"ब्रह्मैंबेदं सर्वम्"     | "          |
| रहस्य                                       | ११-रस-बळविवेकज्ञान           | n          |
| ८१-पञ्चमप्रक्तगोपनिषत्संख्या- २४१           | १२-मोहनाशक विवेक ज्ञान       | "          |
| रहस्य                                       | १३-तत्प्रतिपादक गीताशास्त्र  | ".         |
| ८२-षष्ठप्रकरगोपनिषद्संख्याः २४२             | १४-सवस्र देवदत्त आत्मा       | "          |
| रहस्य                                       | १५-वस्त्रोपहित देवदच आत्मा   | २४७        |
| ८३-समष्टि(२४)-संख्या रहस्य- २४४             | े ६—वस्रशून्य आतमा           | , ,,       |
| - 80-                                       | १७-ग्रुकात्मसंस्था           | "          |
| ११-गीताप्रतिपादित विद्या, एवं योग-          | १ =− ब्रह्मात्मसंस्था        | 17         |
| विभृति-२४५ से २७६ पर्यन्त                   | १.६-श्रमृतात्मसंस्था         | . "        |
| गराम २०२ त २७६ पथ्यन्त                      | २०-अनप्रधान आत्मा            | "          |
|                                             | २१-वीर्य्यप्रधान आत्मा       | 77         |
| (१)—गीताप्रतिपादित आत्मविद्या               | २२-ज्योतिःप्रधान झात्मा      | 71         |

| विषय                              | पृष्ठसंख्या | विषय पृष्ठसंख्या                                      |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| २३—श्रश्वत्थात्मा                 | २४७         | ४५-प्रकृतिपञ्चक (कामात्मा ) ३५१                       |
| २४-"ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्"         | २४८         | ४६-विकृतित्रयी (कंमीत्मा) "                           |
| २५-व्यापक आत्मा                   | , 11        | ४७-आत्मसंस्थानपरिलेख १५२                              |
| २६-म्यानन्दात्मा के दो विवर्त     | 7)          | ४८-इन्द्राग्निसोममूर्तिशिव * ्टिप्पणी),               |
| २७-विज्ञानात्मा                   | "           | ४६-चितपति ब्रह्मा (,,) "                              |
| २ = – मग – मोह                    | 77          | ५०-देवपत विष्णु (,,)"                                 |
| २१—उम्र <sup>ज्</sup> योति        | "           | प्रश्−भूतपति शिव (")"                                 |
| ३०—मलिनज्योति                     | "           | ५२-शिरोगुहा ज्ञानतन्त्र (,,)"                         |
| ३१-विज्ञानात्मा के दो विवर्त      | 385         | ५३-हृद्यगुहा क्रियातन्त्र (")"                        |
| ३२-मनोमय त्रात्मा                 | "           | ५४-वस्तिगुहा अर्थतन्त्र (,,) "                        |
| ३३—अन्तर्मन                       | "           | ५५-ज्ञानतन्त्राध्यत्त ब्रह्मा (") "                   |
| ३४-ब्रहिर्मन                      | "           | ५६-क्रियातन्त्राध्यत्त विष्णु (,,)"                   |
| ३ ५ - श्रानन्द-विज्ञान-मनोमय आत्म | ı "         | ५७-मर्थतन्त्राध्यत्त शिव (,,)"                        |
| ३६-रसघन ज्ञानात्मा मुक्तिसाची     | - )7        | ४८-ज्ञानमवर्त्तक शिव (,,),,                           |
| ३७-तपः-कम्म                       | 27          | ५१-क्रियाभवर्त्तक विष्णु ("),                         |
| ३८—नाम-श्रम                       | २५०         | ६०-ग्रर्थपवर्त्तक ब्रह्मा (,,),,                      |
| ३१-प्राण-वाक्                     | "           | ६१ – उक्थ-ब्रह्म-साममयं श्रातमा २५३                   |
| ४०-रसबलानुगत कामात्मा सृष्टिस     | ादी "       | ६२-त्र्यात्मखरूपप्रतिपादक व्यवहार "                   |
| ४१-विद्युत्-ज्योति                | "           | ६३-व्यवहारों से आत्मखरूपनिर्णय "                      |
| ४२—वायु-सोम                       | "           | में भ्रान्ति                                          |
| ४३-बलप्रधान कर्मात्मा             | "           | ६४-भ्रान्ति का निराकरण "                              |
| ४४-पुरुषत्रयी (ज्ञानात्मा,)       | २५१         | ६५-ग्रात्मा निर्ले <sup>प</sup> ः ( ग्रव्ययदृष्टिः) " |

| विषय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ष्ट्र</b> ष्ठसंख्या | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठसंख्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ६६-ग्रात्मा निर्लेपः, किन्तु क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र्ता २५३               | ८५-शास्त्राधिकृत व्यात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५७         |
| ( श्रत्तरदृष्टिः )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                     | ८६-सर्वधरमयोग्य आत्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २५=         |
| ६७-ग्रात्मैव विश्वारम्भकः (ग्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ात्म- <sup>''</sup>    | ८७-चिदात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17          |
| च्रहिःः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | ८८—चिदंश, चिदाभास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "           |
| ६५-ग्रात्मैव विश्वस्योक्थं ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | साम ,,                 | ८१-सर्वव्यापक सूर्य ( चिमातमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) "         |
| (विकारत्तरदृष्टिः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | <b>१:</b> -प्रतिबिम्बित सूर्य्य (चिदामास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ६६-ग्रात्मेव विश्वम ( वैकारिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ह- २५४</b>          | ११-आतपरूप सूर्य (चिदंश)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,           |
| च्चरदृष्टिः )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | १२-सर्वव्यापक ईश्वर (चिदात्मा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77          |
| ७०-''यस्यामतं'' आत्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                      | १३-शरीरव्यापक ईश्वर (चिदंश)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700         |
| ७१-धर्म श्रीर बल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " "                    | १४-शारी, जीवात्मा ( चिदामास )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| ७२ – बलविशिष्ट आत्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77                     | <b>१</b> ५-साची सुर्णा (चिंदश)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 91        |
| ७३- न त्वहं तेषु ते म्यि"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५५                    | <b>१६</b> —मोका सुपर्ग (चिदामास)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "           |
| ७४-विधिनिषेधमाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                      | 7 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २६०         |
| ७५-धर्मात्मक परिग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २५६                    | १७—अभिन सखा<br>१८ रुक्भतेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "           |
| ७६-पामाओं का आवर्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . "                    | <b>国际</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "           |
| ७७जीवात्मा का श्रंशत्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                      | <b>१००-</b> -मुग्डकश्रुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६१         |
| ७८-सौर प्रकाश की न्याप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                      | The state of the s | 11          |
| ७१—मेघावरगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                      | १०१-श्रमृतबद्धाः चिदातमाः<br>१०२-त्रहालद्धाः चिदंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 71        |
| <b>८०–चजुदो</b> ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -59                    | १०३ग्रुऋबद्धाण चिदाभास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71          |
| < <sup>१</sup> −उल्कदिष्ट से भ्रान्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २५७                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          |
| <b>-२−दुःखप्रवृत्ति</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ,,                   | १०४- "भ्रामयन् सर्वभूतानि"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311         |
| ३-गीता का मुख्य <sup>े</sup> विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                      | १ ५ ५ श्रात्मपरिलेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 262         |
| ४-शास्त्रानिकृत आत्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                      | १६ - बजमहिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 294         |
| The state of the s |                        | १०७-शासा के नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE RESERVE |

| विषय                            | पृष्ठसंख्या | विषय पृष्ठसंख्या                                                                |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| १० ⊏-म्रात्मविवर्त्तपरिलेख      | *           | १२८—सांख्यनिष्ठा (१) २६४                                                        |
| ० ६ग्रन्ययात्मपरिलेख (१)        | ₩           | ११६—योगनिष्ठा (२)                                                               |
| ११०ग्रव्ययात्मपरिलेख (१)        | *           | १३०—ज्योतिर्विद्या (१)<br>१३१—वीर्यविद्या (२)                                   |
| १११-ग्रह्मरात्मपरिलेख (२)       | *           | १३२ब्रह्मविद्याशास्त्रगीता (१)                                                  |
|                                 | *           |                                                                                 |
| ११२ ग्रात्मचरात्मपरिलेख (३)     | The Control | १३३योगविद्याशास्त्रगीता (२) "                                                   |
| ११३विकारत्तरात्मपरिलेख (४)      | 1           | १३४ - योगविद्या के तीन विवर्त्त २६४                                             |
| ११४वैकारिकच्चरात्मपरिलेख (४     | () *        | १३४ — वाङ्मयी प्रकृति ,,                                                        |
| ११५सर्वसंप्रहः                  | २६३         | १३६—सौरीबुद्धि "                                                                |
| ११६गूढोत्मा                     | 17          | १३७—विद्या-म्यविद्यात्मिकाबुद्धि ,,                                             |
| ११७-ब्रह्माश्वत्थः कम्मीश्वत्थ  | 77          | १३५ज्ञान, वैशाय, ऐश्वर्या "                                                     |
| ११=-जीवात्मा के पाप             | "           | १३६—धर्म्म, यशः, श्रीः ,,                                                       |
|                                 |             | १४०—त्राविद्या, राग-द्वेष, त्रामिनिवेश ,,                                       |
| ११६ - विद्या—कर्म               | २६४         | १४१—श्रस्मिता, श्रपयश, श्रलदमी                                                  |
| १२०-थव्ययविद्याप्रतिपादक गीत    | ताशास्त्र"  | १४२—भगात्मिका विद्या ,,                                                         |
| रति—ग्रात्मविद्यापकरणम          | I           | १४३—मोहात्मिका अविद्या<br>१४४—धर्मा, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की                 |
|                                 |             |                                                                                 |
| * २-गीताप्रतिपादित बुद्धिविद्या |             | विकासभूमि सुय्ये ,,<br>१४४—ऋविद्या, ऋस्मिता, राग-द्वेष, २६६                     |
| १२१—विद्याशास्त्र               | રફ્ષ્ઠ      | अभिनिवेश की विकासभूमि सूर्य्य                                                   |
| १२२— आत्मविद्या(१)              |             |                                                                                 |
| १२३ — विश्वविद्या (२)           | 100-4       | १४६यश-श्रपयश प्रवत्तेक चन्द्रमा ,,<br>१४७श्री, त्र्रालद्मी प्रवर्त्तक भूपिएड ,, |
| १२४-पुरुषविद्या (१)             | "           | १४५—बुद्धियोगनिरूपकं गीताशास्त्र २६७,                                           |
| १२४—प्रकृतिविद्या (२)           | "           | १४६ "त्रष्टी बुद्धयः"                                                           |
| १२६ — ज्ञानविद्या (१)           | 77          | १४०—योगमाया का'वैचित्र्य                                                        |
| १२७ - कर्माविद्या (२)           | "           | १५१ — गमा का मौमान्त                                                            |
|                                 | "           | १८१ - इंग गायान ,,                                                              |

| ं विषय ,                                                       | पृष्ठसंख्या | निषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marray Ma |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ १४२ — दोषें। का प्रभुत्व                                     | २६७         | १७५-दुःखनिवृत्ति का प्रयत्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठसंस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १४३ स्वामाविक त्र्यविद्या                                      | ,,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , १४४ – शुभाशुभ कम्म                                           | 245         | १७६-प्रयत्न की व्यर्थता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १४५ - जन्ममृत्यु का पारम्पर्घ्य                                | 27          | १७७ -बुद्धियोगसाध्या दुःखनिवृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | त्ते ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १४६ - कम्मेसन्तान                                              | "           | १७८-"तत खंय योगसंसिद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दः २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १४७—ग्रज्ञान को कृपा                                           | <b>y</b> 1  | १७१—मोहजाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १४८ — त्र्याकुल जोवात्मा<br>१४६ — शान्तिलत्त्रण स्थात्मा । न्द | יונ         | १८०-लच्यच्युति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६०—बुद्धियोगात्मक उपाय                                        | 388         | १८१-' तुरस्य धारा"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | "           | AND THE RESIDENCE OF THE PARTY | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * बुद्धियोग का स्वरूपनिर्वचन **-                               |             | १८२-"त्रायते महतो भयात्"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १६१-मातमा और बुद्धि का योग                                     | २६१         | -68-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६२-नित्ययोग                                                   |             | 82 ptar == (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६३ऐन्द्रियकज्ञान                                              | 712         | <sup>१२—गीता</sup> का बुद्धियोग-२७७<br>३०८ पर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६४-बौद्धप्रकाश                                                | २७०         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ६५-ज्ञानज्योति का प्रादुर्भाव                                  | 21          | * (१)—वैराग्यबुद्धियोग <del>वर्ध</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६६-नित्यसिद्ध बुद्धिनिष्ठा                                    | 1.          | १-भगसम्पत्ति श्रौर बुद्धियोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १६७-विषमयोग                                                    | २७१         | २—बुद्धियोगनिष्ठ योगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६ - समत्वयोग                                                  |             | ३-प्रारब्धजन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १६१-रुग्गमनुष्य                                                | "           | ४-' अनि च्छन्निप वाच्यों य'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १७-०योग में अन्तराय                                            | "           | ५—श्रीपपातिक श्रात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १७१-"नास्ति बुद्धिरयक्तरम्                                     | "           | ६—गर्भाशय का नियन्त्रग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ं ५ - अश्वातावद्या और गीता                                     | २७२         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.9३—अन्ययभिक्त                                                | "           | ७सांक्रमिक दोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १७४-"विषस्य विष्मौषधम्"                                        | ,,<br>(03)  | ८—ऋरप्रहों का समावेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                | (94, 1      | ६ — देशपरिस्थित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| विषय                  | पृष्ठसंख्या | विषय पृष्ठसख्या                |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| १०—मातृभोजन           | २६७         | ३२-चिरकालिक अनुध्यान २ ⊏२      |
| ११-नाड़ी दोष          | "           | ३३-स्थिरतालच्या श्रनुध्यान "   |
| १२-दोषाविष्ट जीवात्मा | "           | ३४-काममुखक राग                 |
| १३-कर्मप्रवृत्ति      | 77          | ३५-क्रोधमूलक द्वेष ",          |
| १४-प्रेम और स्तेह     | •7          | ३६-श्रनुध्यानजन्या आसिक्त २८३  |
| १५ — धनुकूल बन्धन     | ,,,         | ३७—श्रात्मच्रोम                |
| १६—प्रतिकूल बन्धन     | "           | ३८-"ग्रशान्तस्य कुतः मुखम्" "  |
| १७-रागास्ति           | २८०         | ३-६- "हरन्ति प्रसभं मनः"       |
| १८-द्वेषासिक          | 77          | ४०-दभाकाश ,,                   |
| १-६—उपलब्धिवेद        | 77          | ४१-अपेन्।बुद्धिसहकृत मन        |
| २०—भावना-वासना        | "           | ४२—विषम विषाद २००४             |
| २१-स्मृति का उदय      | 97          | ४३-वैराग्यबुद्धियोग ,,         |
| २२-श्रासिक्तपश        | : २८१       | ४४-वैराग्यहेतुक बुद्धियोग      |
| २३-"चञ्चलं हि मनः"    | 22          | ४५-रागद्वेषनिवृत्ति ,,         |
| २४-धासिक का मुलकारण   | 7)          | ४६-वृत्तिसमता                  |
| २५-मार्गव तत्त्व      | 77          | ४७-ज्ञानकर्म के उच्चावचमाव २८५ |
| २६-तेजोबच्या बुद्धि   | 27          | ४८-सिद्धि-असिद्धि में समता "   |
| २७-स्नेहंबच्च्या मन   | , ,,        | ४१-"कुवनेवेह कम्मीिए" ,,       |
| २⊏-हमारा 'खयाल'       | 77.         | ५०-'योगस्यः कुरु कर्म्माणि" "  |
| २-६-अपेचा-उपेचा       | 22          | <u> ५ १ – गीतासम्मति</u>       |
| ३०—उत्थिताकांचा       | 27          |                                |
| ३१—उत्थाप्याकांचा     | र⊏र         |                                |

|                                             |                              | mana        |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| विषय पृष्ठसंद्ध्य                           | विषय                         | पृष्ठसंस्कृ |
| <ul><li>(३) ज्ञानबुद्धियोग-</li></ul>       | ं ७२-बुद्धिव्यामोह           | 4.50        |
| <b>५</b> २—मोहका प्रतिद्वन्द्वी ज्ञान . २८७ | ७३-बुद्धि की स्तब्धता        | ת           |
| ५३-अविद्या एवं मोह का पार्थक्य ,.           | ७१-संमोह का उदय              | "           |
| ५१-मुग्धाबुद्धि "                           | ७५—सान्ध्यावस्था             | 12          |
| <u> ५५</u> -सम्यक् <b>ज्ञा</b> न            | ७६-मोहकलिला बुद्धि           | "           |
| ५६-अन्ययाज्ञानः "                           | ७७-"ज्ञानबुद्धियोग"          | 77          |
| ५७-अज्ञान ; ग                               | ७८-सिद्धविद्या               | <b>२६१</b>  |
| ५८-सुकर्म                                   | ७१-अन्तज्योति                |             |
| ५१-विकर्म                                   | ८०-बहिज्योंति                | "           |
| ६०-अकर्म                                    | ८१-सूर्य-चन्द्रमा            | 11          |
| ६१जीवन्मुक्त सिद्ध योगी "                   | <b>८२.</b> ─खज्योति-परज्योति | • "         |
| ६२-"ज्ञानान्मुक्तिः"                        | ¤३-शाणविद्या * ( हिप्पाणी )  | .17         |
| ,६२-"ग्राहरुतुः"                            | ८४-ऋषि श्रीर राज्य * ( ,, )  |             |
| ६३-'सुद्यन्ति जन्तवः"                       | = ५-पितर और पिशाच* (,,)      | 71          |
| ६४-सर्वज्ञानविमृद                           | ८६-देवता और श्रमुर * (")     |             |
| - ६५ – नष्टप्रायजन्तुः "                    | ८७-अत्रिपुत्र चन्द्रमा       | 7.73        |
| ६६—साध्यावस्था                              | ८८-अत्रि-मृगु-ब्रङ्गिरा      | -11<br>5-E5 |
| ६७-ज्ञान-कर्मा का संघर्ष २=६                | र्=−श्रप्ति, यम, श्रादित्य   |             |
| ६८—वस्तु ये प्रतिद्वन्द्विता                | ६० - श्राप, वायु, सोम,       | 71          |
| र-कामसंस्कार पर आघात                        | ६१-''न—त्रिः"                | 77          |
| ००-चाम का उदय                               | १३-"अत्तीति-अत्रिः"          |             |
| १-मात्यन्तिक ज्ञोभ में ग्रून्यता            | ६३—मृतज्योति                 | "           |
| .3                                          | , 801-4110                   |             |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृष्ठसंख्या  | विषय द्                         | <u>ष्ट्र</u> संख्या |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| €४-मनुष्य भौर गन्धर्व * (वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ल्पणी) रं ६३ | ११३ – स्मितभाव (विकास)          | <b>368</b> °        |
| र ५-ग्राभ्यपशु ग्रीर आरख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पशु(.,) ,.   | ११४-"ऐश्वरयबुद्धियोग"           | 71                  |
| <b>८६</b> -''पञ्चच्योतिः''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २१३          | ११५-राजविद्या                   | ור                  |
| <b>१७</b> –तुष्टिप्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19           | ११६ -ईश्वरानन्यत्त्व            | 70                  |
| <b>€</b> ⊂—ज्ञानयोगसिद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11           | ११ ७-हमारा ऐसर्व्य              | 77                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | et e e e     | ११८-ऐसर्यहानि                   | 77                  |
| Assessed to the second | 4-13         | ११६ - एखर्यप्राप्ति के लौकिक उप | ाय २६५              |
| * (३) ऐश्वर्यबुद्धियोगळळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | १२०—-वास्तविक परिज्ञान          | २६६                 |
| ११ विश्वमूर्ति ईश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . २१३        | १२१श्रविद्याबुद्धि              | יול                 |
| १००-ईसर का ऐसर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २६४          | १२२                             | )1                  |
| १०१-ज्ञानैश्वर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | १२२—"पाचुरक्रि"                 | ्र १९७              |
| १०२-कर्मीश्वर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77           | (२३—-मुकुलितभाव                 | דל                  |
| १०३-ऐश्वर्य का विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97           | १२४ अवरपरतत्त्वमं अञ्ययप्राप्ति | 71                  |
| १०४-कालचक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,            | १२४ ऋव्ययमन                     | 13,                 |
| १०५-कर्मचक्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77           | १२६इन्द्रियमन * [टिप्पणी]       | ,                   |
| १०६-ऋर्यचक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | १२७ -सर्वेन्द्रियमन * ["]       | . 11 1              |
| १०७-सर्वज्ञ, सर्वशिक्त, सर्ववित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ईश्वर        | १२८ मन्त्रमन * ["]              | .,,                 |
| १०८-ईश्वरांश जीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २वर भ        | १२६ —-ज्ञान-भक्ति-कर्म          | - २६८               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "            | १३० श्वे। वसीयमन (दिप्पणी)      |                     |
| १ ६-ग्रल्पज्ञ,अल्पशक्ति, अल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वेत जीव,,    | १३१भगवान् की इच्छा              | 339                 |
| ११०-ऐश्वर्य का आवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "            | १३२ — नैष्कर्म्यभाव             |                     |
| १११-विभूति का आवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33           | -3-                             |                     |
| ११२ - अस्मिता का आक्रमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n            | s(s) धर्मबुद्धियोग <del>(</del> | - Water             |

|                                        | ~~~~~~             | ······································ | CCCC      |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| विषय                                   | पृष्ठसंख्या        | विषय                                   | ष्ठसंख्या |
| ं१३३—प्रवृत्तिमृतक ज्ञानकम्मं          | 335                | १५७-धर्मविद्या                         |           |
| १३४—श्रन्तर्जगत्                       | 77                 | १५०-"ग्रापविद्या"                      | 1)        |
| १३५—हमारी सृष्टि                       | 77                 | १५६-निवृत्तकर्म                        |           |
| १३६—बहिर्जगत्                          | ₹00                | १६०-साचिवकमाव                          | 11        |
| १३७—ईश्वरीय अन्तर्जगत<br>१३८ – तारतम्य | . 17               | १६१ – कम्मींच्छेद                      | 11        |
| १३६— सत्यसूर्य                         | "<br><b>३</b> ०१   | १६२-श्रातमा का खरूपधर्म                | \$ 06     |
| १४०—कल्पितसूर्यः                       | 11                 | १६३-संन्यासमार्ग                       | ŋ         |
| १४१—जगश्रलय                            | . ,,               | ALLES OF THE PAR                       | "         |
| १४२—ज्ञानीय जगत्                       | "                  | १६४-बकवृत्ति                           | ינ        |
| १४३-ज्ञानीय शिल्प<br>१४४-ईसरीय शिल्प   | ३०२                | १६५ -मिथ्याचार                         | "         |
|                                        | "                  | १६६काम्यकर्मान्यास                     | ₹00       |
| १४५-"श्रमिनिवेश"                       | 11                 | १६७प्रवृत्ति-निवृद्गि                  | 1)        |
| १४६-ईस्रीय विभूति                      | "                  | १६ – कतकरज                             | 9)        |
| १४७-घोरघोरतमपाप्मा                     | ३०३                | १६१गुणपरीचा                            | 305       |
| र४=-"वसुधेव कुडुम्बक्सम्"              | )7                 | १७०धर्माहेतुक बुद्धियोग                | , ,,      |
| १४१-अभिनिवेश                           | , ,,               | -8-                                    |           |
| १५०-संस्कार का अभाव                    | "                  |                                        | 31-       |
| १५१-अवन्धनकर्मा                        | ३०४                |                                        |           |
| १५२-कत्त्रंव्यक्रमी                    | 97                 | १३ — विद्या एवं योग के सम्बन्ध         | में भग-   |
| १५३—मानस पाप                           | "                  | वद्गीता-३०१ से ३५४                     | पर्यन्त   |
| १५४-सर्वमूर्धन्य गीताशास्त्र           | 7)                 | (1)                                    |           |
| १४५-"धर्म"                             |                    | (१)—विद्याविभाग 🔫                      | 306       |
| ५६-"धर्मबुद्धि"                        | "  <br><b>३०</b> ५ | १—अभ्यास                               |           |
|                                        |                    | २ —परिज्ञान                            | 1         |

| विषय                    | पृष्ठसंख्या | . विषय . पृष्ठ                        | संख्या      |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| ३श्रनन्यता              | 306         | २४ - नाम व्यवहार की उपपत्ति           | <b>३१</b> १ |
| ४श्राचरग                | 27          |                                       |             |
| ५—अनासिक                | - 27        | <ul><li>(१)—राजिषविद्याच्या</li></ul> |             |
| ६ — श्रन्तज्योंति       | 77          | २६—वैराग्यविद्या                      | 19          |
| ७—ईश्वरानन्यता          | "           | २७—इष्टा ऋषि                          | 77          |
| ⊏—निवृत्तकर्म           |             | २८ – मनु, इस्वाकु, जनक                | 79          |
|                         | 17          | २६—' राजर्षयो विदुः"                  | "           |
| €—विद्यानिष्कर्ष        | ,,          | ३०राजिंविद्या और योग                  | ३।२         |
| १० — जीव की भगवत्ता     | 77          | ३१—योगशास्त्र                         | 7)          |
| ११—आसितिनवृत्ति         | \$10        | -8-                                   |             |
| १२—मोहनिवृत्ति          | ."          | <b>*</b> (२) सिद्धविद्या <sup>र</sup> |             |
| १३—श्राहमतानिवृत्ति     | ,,          | ३२—देवत्रिलोकी                        | 382         |
| १४ — अभिनिवेशनिवृत्ति   | 71          | ३३पञ्चकृष्टि, पञ्चित्ति               | 7)          |
| १५—वैराग्योदय           | . 17        | ३४-ऋषि, पितर, देवता                   | . 33        |
| १६—ज्ञानोदय             | 71          | ३४—असुर, मनुष्य                       | 7)          |
| १७—ऐश्वर्योदय           |             | ३६—स्वयन्भू, यम, इन्द्र               | ,           |
|                         |             | ३७—वृषाकृपि, वैवस्ततमनु               | 77          |
| १८—धर्मोदय              | לנ          | ३८—प्रामणी, राजा                      | ,,          |
| १६—कृतकृत्यता           | "           | ३६—सम्राद्-स्वाराद् विराद्            | 25          |
| २०—तृप्ति               | "           | ४०—भोज, महामोज                        | 7)          |
| २१—पूर्णता              | 27          | ४१—पञ्चचर्षम्                         | "           |
| २२—शान्ति               | , ,,        | ४२—चक्रवर्त्ता, सार्वभौभ              | 2)          |
| २३—विद्या एवं योग       | "           | ४३—इन्द्र, महेन्द्र<br>४४ - चर्षणी    | 77          |
| २४—संशोधनद्वारा समन्वय  | 311         | ४४ – चर्नला<br>४५—परिलेखाः            | 282         |
| रंग्-वसावमधारा समन्त्रव |             | and Althorn                           | 3)          |

| *************************************** | ******      | **************************************                | annon anno  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| विषय                                    | पृष्ठसंख्या | विष्य                                                 | पृष्ठसंख्या |
| प्र६—देव, देवयोनि                       | ३१४         | ६६—वैदिककम्म                                          |             |
| ४७—श्रन्तरिच्चातिएं                     | "           | ६७—मीमांसक                                            | 310         |
| ४५ – सिद्धजाति                          | "           | ६८-काम्यकम्म                                          | n.          |
| ४६किपिलमुनि                             | "           | ६६-कर्ममृलकधरम                                        | 7           |
| ४॰—सिद्ध शब्द का तात्पर्य               | ३१४         | ७० ऋार्षविद्या                                        | n           |
| ४१कर्मन्यासलत्त्रण सांख्य               | זי          | ७१-कम्मयोग                                            | . (7)       |
| ४२—कापिलसांख्य                          | 77          |                                                       | ון י        |
| ४३—ज्ञानयोग                             | ,           | -8-                                                   | ma la       |
| <b>४४—निषद्पर्वतं</b>                   | 77          | *[५] ज्येष्ठा एवं श्रेष्ठा भग                         | द्रियाक     |
| ४४-महाराज कुत्स श्रीर इन्द्र#           | टेप्पणी),   | ७५ -क+र्मत्यागलच्चा ज्ञानयोग                          | ा ३१८       |
| १६ - कपिल का आश्रम                      | 3 ? \$      | ७३—फलानुगामी भक्तियोग                                 |             |
| -2-                                     |             | ७४ प्रवृत्तिमूलक कर्मयोग                              | 11          |
|                                         |             | ७४— मताभिनिवेश                                        | . 11        |
| * (३)—राजविद्या <sup></sup>             | g way       | ७६ - स्वतन्त्र तीन दल                                 | . 17        |
| ४७-भारतवर्ष                             | ३१६         | ७७ - श्रीराङ्कर-विद्यारएयादि                          | . 19.       |
| ४५—पृथिवीलोक                            | 17          | ७५ - श्रीकुमारिल-मण्डनादि                             | . 11        |
| ४६—भारत श्वामि                          | 11          | ७६-श्रीवल्लभ-रामानु जादि                              | ))          |
| ६० — हञ्यवाहक अप्नि                     |             | न् - वैराग्यविभूति की विलुप्ति                        | . ji        |
| ६१—जपासक राजालोग                        | 17          | — प्रस्थानत्रयी में संघर्ष</p                         |             |
| ६२ - ऐश्वर्यविद्या                      | ',          | <b>५२—शाङ्करभा</b> ष्य                                | 3 \$ 8      |
| ६३—राजविद्या                            | "           | <sup>द्र</sup> साम्प्रदायिक्याच्य                     |             |
| ६४—भक्तियोग                             | "           | ८४ कर्ममधान भाष्य                                     |             |
| -3-                                     | "           | <ul><li>५ सर्वज्येष्ठा श्रेष्ठा भगवद्विद्या</li></ul> | "           |
| (2)                                     |             | ्रं यहा मगवाद्वद्या                                   | ,,,,        |
| (४)—ग्राषिविद्या %                      | - 64        | -4-                                                   |             |
| ४—ब्राह्मण्समाज                         | 720         | २—योगविभाग 🤐                                          |             |
|                                         |             | ८६(१) - ज्ञानयोगसमर्थकवचन                             | ३२०.३२१     |
|                                         |             |                                                       |             |

| विषय                                                       | पृष्ठसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | त्रिषय                                  | पृष्ठसंख्या |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| =७ —ज्ञानयोगप्रधानगीताशास्त्र<br>== *(२)-भक्तियोगसमर्थकवचन | the state of the s | १ -गीता के विरुद्ध वचन                  | ३३०         |
| ( ५ माळवागत्तमयक्रवचन                                      | Bruss St. St. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३ −तुलनामात्मक दृष्टि                  | . 27        |
| <b>८—भक्तियोगप्रधानगीताशास्त्र</b>                         | ₹8- <b>२</b> ४<br>३२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६४-योगत्रयी का समर्थन                   | 7.7         |
| ६०-* (३) कम्मेयोगसमर्थकव                                   | चन३२६-२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £५-त्रिरोधी भगवान्                      | 332         |
| ६१—कम्मेयोगप्रधान गीताशास्                                 | व ३२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६-भगवान् के द्वारा संशाधन              |             |
| * ४) राष्ट्रवादियों का साम्यवा                             | द ३२८-३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £७-श्रपूव वैराग्ययोग                    | ,,,         |
| (१)-साम्यवाद                                               | ३२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६८-बुद्धयोग-योग                         |             |
| (२)-सा•ययोगशास्त्र                                         | ,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | ))<br>))    |
| (३)-गीता का साम्यवाद                                       | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £१—बुद्धियोगशास्त्र<br>१ १ के का        |             |
| (४) — इेश्वरमूलक राजतन्त्र                                 | ३२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १००-वैराग्यबुद्धियोग (बुद्धियोग         | ) 11        |
| (४)-कल्पित साम्यवाद                                        | . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०१-ज्ञानबुद्धियोग (ज्ञानयोग)           | 19          |
| (६)-अनीश्वरमृलक प्रजातन्त्र                                | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०२-ऐश्वर्यबुद्धियोग । भिक्तयोग         | ) ३३२       |
| (७) -समानदृष्टि का व्यामोह                                 | <b>31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०३-धर्माबुद्धियोग (कर्मयोग)            | ) ,,        |
| (६) नाम्यादा का अभाव                                       | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 A T F F                              |             |
| (१०)-असाम्यवाद रूप साम्यव                                  | ाद "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *************************************** | -077        |
| (१०)-भयानक खतरा                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०४ * १ -वैराग्यबुद्धियोगसम             | श्रीसन्त्रन |
| (११)-निमन्त्रण (चेलेख)<br>(१२)-गीताशास्त्र पर कलङ्क        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |             |
| (१३)- वर्णाश्रमधम्मसमर्थकगोत                               | ाशास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३३२ से ३३७                              | पथन्त       |
| (१४)-शास्त्रसिद्ध कर्मा                                    | ३१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १ : ४ -राग द्वेष                        | 330         |
| (१४) -शास्त्रभक्ति का बाना                                 | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०६-द्वेषगर्भित राग                     | ,,          |
| (१६)- भोली प्रजा कः व्यामोह                                | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०७- महाशत्रु                           |             |
| (१७)बहिरङ्ग शत्रु                                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | "           |
| (१८)-विभीषसों का अवतार                                     | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १ ० ८ - ज्ञानकर्मसमन्वय                 | 7 33        |
| (१६)श्रशास्त्रीय योग                                       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०१-''योग'                              | "           |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११०-"समत्त्वयोग"                        | 21          |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठसंख्या | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १११-विदेहमाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 330         | १२७-लोकप्रचलित भक्तिनिष्ठा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ह</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ११२-योग के पहिले शिष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | û û         | १२ = - भगवान् का खरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ११३—श्राम्बत्यिकजीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹35         | १२६-भिक्ति का रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| र १ 8 – आधिकारिक जीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "           | १३०-उपासक की स्रान्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . JI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ११५-सनातनविद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99          | १ ३ १ – श्रात्मोपासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ११६-भगवद्विषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192-19      | १३२-उपासना का मूलमन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23-24       | १३३-नवधा भिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2710 - (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | —3—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ११७ 🛊 (२)-ज्ञानबुद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | The Part of the Pa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वचन ३३ = से ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४ - पर्यन्त | १३४- (४)-धर्मबुद्धियोगसमर्थव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न्वचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ११ = ज्ञान में विज्ञान का समा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वेश २४०     | ३४५ से ३४८ पर्यन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १११-विश्वकर्मा पर दृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 100       | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १२०-आत्मचिन्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7)          | १३५-मन्त्रद्रष्टामहर्षि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ं३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १२१—अवीचीनमहात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .,          | १ = ६ - कर्मत्रयी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १२२-"ज्ञानवान् मां प्रपद्यते"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77          | १३७-धर्मभाव का विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १२३-भगवान् की अरुचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | १३८-धर्मानुष्ठान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १२४-वैय्यिकक उपकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "           | १३६-कम्मेकाल की कामना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १२५ - कर्माविमुखज्ञानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 386         | १४०-सिद्ध का श्रमाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s | 79          | १४१-कर्माधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १२६-* (३)-ऐश्वर्यंबुद्धियोगसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पर्यक्रवचन  | १४२-फलानधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| े जिल्ला हत है है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

३४१ से ३४३ पर्यन्त

| ं <b>विष</b> य                        | ृ पृष्ठसं <b>ख्या</b> | विष्य                          | <b>यृष्ठ</b> संख्या |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| १४३-* (२)ज्ञानबुद्धियोग में           | वैराज्य-              | १०अगस्यचरित्र                  | ३५६                 |
| बुद्धियोग का समावेश                   | ₹8€                   | १९ ऋमबद्ध इतिहास               | 17                  |
| १४४-*(३) ऐश्वर्यबुद्धियोग             |                       | १२—इतिहास पर आच्चेप            | . 17                |
| बुद्धियोग का समावेश ३                 |                       | १३ — अपना साहित्य              | 2 50                |
| १४५-* (४)-धर्मबुद्धियोग में           |                       | १४—महाभारत                     | SKO                 |
| बुद्धियोग का समावेश ३                 |                       | १५ —इद्मित्यमेव                | - 59                |
| १४६—उपसंहार ३४                        | १२ : १४               | १६—राज्यलिप्सा                 | . "                 |
| {\gamma}                              |                       | १७—गीतोपदेश की आवश्यकता        | "                   |
| १४-महाभरत और गीता                     |                       | १८—ऐतिहासिक ग्रंन्थ            | 9                   |
| ( ऐतिहासिकसन्दर्भसङ्गति )             |                       | १९ज्ञानविज्ञान का अद्भुतकोश    | t. ,.,              |
| ३५१ से ३८७ पर्यन्त                    |                       | २०—शतपथ ब्राह्मण               | ३४८                 |
| *                                     | - 37                  | २१ — वेद का अन्तिम ग्रन्थ      | 7)                  |
| . 22:                                 |                       | २२शतपथ आविभावकाल               | "                   |
| १—वेदोपबृंहरा                         | ३४४                   | २२—महाभारतकाल                  | לנ                  |
| २—इतिहासपुराग                         | "                     | २४—महाभारत श्रीर शतपथ          | 77                  |
| ३—सृष्टि का इतिहास                    | 99                    | २५ — विज्ञानप्रन्थ महाभारत     | ३५१                 |
| ४—मानव इतिहास                         | 71                    | २६ — श्रलौकिकप्रन्थ ( मह।भारत  | ) = >1.             |
| ५—इतिहासमर्थ्यादा<br>६—पौराखिक आख्यान | ))<br>))              | २७—गीतारत्न                    | 3 33                |
| ७—माइयाबॉजी                           | >1                    | २६—महामारत के १८ पर्व          | 'n                  |
| ऽ—नाश्याकाजा                          | 1)                    | २६ महाभारत गौरव                | \$E.                |
| <                                     | ३५६                   | ३० — महाभारत की मुख्य उद्देश्य | ३,६१                |
| ्—नार्यत आख्यान                       | . 31                  | ३१—आर्यराजवंश                  | . 11                |

| and in the second secon |             |                               | annana. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| ृ विषय ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वृष्ठसंख्या | विषय                          | प्रमुख  |
| ३२ —देवजातिएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३६१         | ५१—३३ देवता देवाः )           | 335     |
| <b>३ — भारतसाम्राज्य</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77          | ५५—स्वाराट् इन्द्र            | ₹€0     |
| ३४—स्वयम्भूब्रह्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३६२         | ५६देवयोनिमण                   | 11      |
| ३५— ब्रह्मा के मानसपुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **          | ५७महावन ग्रीर अन्तरिव्ह       | "       |
| ३६—श्रद्धादेवमनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17          | ५=—मनुष्यगरा                  | n,"     |
| ३७—यत्तुनदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77          | ५१ — वर्ण-अवर्धप्रजा          | 77      |
| ३ ८ — पुगण की चतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77          | ६० — मानवधर्म्मशास्त्र        | "       |
| ३६—"मनु" पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97          | ६१—विराट् खयम्भू              | 380     |
| ४० — मानवसमाज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .,          | ६२ — मद्रगिरि, चन्द्रगिरि     |         |
| ४१—वैवस्तत मनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71          | ६३ — विराट् विष्णु            | 17      |
| ४२—'शजा" शब्द का विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77          | ६४—देवयुगकालीन शासनप्रणार्ल   | יו ו    |
| ४३ — कनिष्ठपुत्र ''यम''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "           | ६५—मारत सम्राट्               |         |
| ४१—ऋषिगगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३६३         | ६६ — मनु के आठपुत्र           | ३६१     |
| ४५—ब्रह्मा, ऋषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,           | ६७—इला-कन्या                  |         |
| ४६ — देव, ब्रह्मग्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71          | €ं⊂—इद्वाकु सम्राट्           | 11      |
| ४७—विप्रवर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | ६१—इच्चाकुद्वारा दायविभाग     | 17      |
| ४=—प्रारापरीक्क वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " · · ·     | ७३—मिन्सिन्द न                |         |
| ४१ — परिलेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३६५         | ७० — एतिहासिकों की भ्रान्ति श |         |
| ५०—पितृगण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "           | ( टिप्पस्ति )                 | -01     |
| . १. — सिपरहता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | ७१ —अयोध्या राजधानी           | 300     |
| २—मङ्गोलिया (पितृलोकं)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 388         | ७२—महाराज "निमि"              | "       |
| ३—देववर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7)          | ७३ — वसिष्ठपुरोहित            | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ७४—रहुगसा गोतम                | 97      |

| विषयु 🔠                                                                                                                                                         | पृष्ठसंख्या | विषय ु             | पृष्ठसंख्या .             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| ७५ - व बहारा राज्यस्थापन                                                                                                                                        | 300         | १७— रक्तसम्ब       | ह (रेड्सी) = (,,) ३७२     |
| ७६—सदानीरा                                                                                                                                                      | y,          |                    | ा (लङ्का-* (" "           |
| ७७—कोसलविदेह                                                                                                                                                    | **** ", o   |                    | (मेडिट्रेनीयेन्सी * (,,)  |
| ७⊏—मन्थनप्रक्रिया                                                                                                                                               | ,,,,        | And the second     | (दि <b>ः</b> , , , ,      |
| ७१ — 'मिथि' का आविभाव                                                                                                                                           | 10 10 10 S  | १.००— सिंहलद्वीप   | (सीलोन 🗨 दि.),,           |
| ८७.— माथववंश                                                                                                                                                    | 308         | १०१ — सिन्धुनद     |                           |
| ८१—मैथिलवंश                                                                                                                                                     | "           | १०२ — बाह्लीक (    |                           |
| = २ — मिथिला                                                                                                                                                    | 1985 -128   | १०३—महाराज् सु     |                           |
| = ३ — जगन्माता जानकी                                                                                                                                            | 308-        | १०४ — ताम्रपी      |                           |
| =४ पूर्यीश्वर श्रीराम                                                                                                                                           | 150 - 190 g | १०५-"टापुरोवेन     |                           |
| ८५ — वैवाहिक सम्बन्ध                                                                                                                                            |             | १०६ — टावगाटापू    |                           |
| ८६—सगोत्रबन्धु                                                                                                                                                  | -tur-11 54  | १ ७ लङ्कानिर्योग   | । में भ्रान्तिकः(,,¹,,ःंः |
| =७—निमिवंश के महापुरुष                                                                                                                                          | ., .,       |                    | र्वत 🗢 ؍ 🔒 🚜              |
| == सुमित्रमहाराज                                                                                                                                                |             | १ - ६ — शिवालक प   |                           |
| ८६ - सूर्यवंश के समर्थ सम्राट्                                                                                                                                  |             | ११० - इरावती नर्द  |                           |
| १० — लिच्छ्रविवंश                                                                                                                                               | 2           | १ १ १ — रावीनदी क  |                           |
| ११—गोतमबुद्ध                                                                                                                                                    | ३७२         | 202                |                           |
| १२ - सर्थ्यवंश का पतन                                                                                                                                           | 19 19 19    | ११३ काबुल*         | (,,)                      |
| <b>१३ — चन्द्रवंश का विकास</b>                                                                                                                                  | ,           | १११ — कन्धार *     | - (,;)                    |
| १४— इला का दायाद                                                                                                                                                | 71          | ११५—बलख*           | (55)                      |
| <b>६५</b> — भरतखंगड                                                                                                                                             | ,,          | ११६ -भारतवर्ष की   | व्याप्ति । (.)            |
| <ol> <li>सुर्य्यवंश का पतन</li> <li>चन्द्रवंश का विकास</li> <li>इला का दायाद</li> <li>भ-का का दायाद</li> <li>भ-भरतखण्ड</li> <li>पीतसमुद्र (यलोसी)* (</li> </ol> | टिः) "      | १७—पैत्रिकसम्पत्ति | * (51)                    |
|                                                                                                                                                                 |             |                    |                           |

| ्<br>विषय :                                       | वृष्ठसंख्या | विषय पृष्ठस                     |        |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| ३२ —देवजातिएं                                     | ३६१         | ५४-३३ देवता देवाः ) ३१          | a<br>P |
| ३३—भारतसाम्राज्य                                  | 77          |                                 | Ę'o    |
| ३४—खयम्भूत्रहा                                    | ३६२         |                                 | ls ·   |
| ३५—ब्रह्मा के मानसपुत्र                           | **          | ५७-महावन ग्रीर अन्तरिह्न        | , -    |
| ३६—श्रद्धादेवमनु                                  | 77          | <b>५=—मनुष्यगरा</b>             | ,      |
| ३७—यत्तुनदी                                       | 77          | ५१—वर्गा-अवर्णप्रजा             | 7      |
| ३ ८ — पुगासा की चत्रु                             | 77          | ६०—मानवधर्म्मशास्त्र            | ,      |
| , ३६—"मनु" पद                                     | 77          | ६१—विगट् खयम्भू ३६              | (=     |
| ४० —म।नवसमाज                                      | .,          | ६२— भद्रगिरि, चन्द्रगिरि        | ,      |
| ४१—वैवस्तत मनु                                    | 7)          | ६३ — विराट् विष्णु ,            |        |
| ४२—'शजा" शब्द का विकास                            | 77          | ६४—देवयुगकालीन शासनप्रगाली '    | ,      |
| ४३ — कनिष्ठपुत्र "यम"                             | "           | ६५—भारत सम्राट्                 |        |
| ४१—ऋषिगया                                         | ३६३         | ६६ — मनु के ब्याठपुत्र ३६       | ! !    |
| ४५—ब्रह्मा, ऋषि                                   |             |                                 | ,      |
| ४६ — देव, ब्रह्मण                                 | 71          | €ं — इच्वाकु सम्राट्            | ,      |
| ४७—विप्रवर्ग                                      | n :         | ६१—इद्याकुद्वारा दायविभाग       |        |
| ४८—प्राणंपरीक्क वर्ग                              | "           | ७० — एतिहासिकों की भ्रान्ति * । | -      |
| ४१—परिलेख                                         | ३६५         | ( दिप्पग्री )                   |        |
| ५०—पितृगण                                         | "           | . ७१ — अयोध्या राजधानी १५       | ,0     |
| ५१—सिपएडता                                        | ३६६         | ७२—महाराज "निमि"                | 11     |
| ५२—मङ्गोलिया (पितृलोक )<br>५३—देववर्ग             | "           | ७३ — वसिष्ठपुरोहित ।            |        |
| ~ <del>-                                   </del> | "           | ७४—रहुगसा गीतम                  |        |

| विषय 🏣 .                                                                               | पृष्ठसंख्या                             | विषय                | पृष्ठसंख्या .            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| ७५ - वज्ञद्वारा राज्यस्थापन                                                            | 900                                     | १७— रक्तसमुद        | (रेड्सी) = (,,) ३७२      |
| ७६—सदानीरा                                                                             | ,, -;                                   |                     | ল্ড্ৰা * ("              |
| ७७कोसळिवदेह                                                                            | Ģina                                    |                     | (मेडिट्रेनीयेन्सी * (,,) |
| ७६—मन्थनप्रक्रिया                                                                      | fills-in s                              |                     | (Eo:                     |
| ७१ 'मिथि' का आविभाव                                                                    | 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |                     | (सीलोन • दिर),,          |
|                                                                                        | ३७१                                     | १०१ — सिन्धुनद      | . 606                    |
| ८१—मैथिलवंश                                                                            |                                         | १०२ — बाह्ळीक (ब    | । <b>लख</b> )            |
| = २ — मिथिला                                                                           | 1985-124                                | १०३—महाराज सुदु     | म्न                      |
| =३—जगन्माता जानकी                                                                      | ₹98-                                    | १०४—ताम्रपंग द्व    | ोप * टिप्पणी ,, ;        |
| =४ पूर्णेश्वर श्रीराम                                                                  | rifig—iff                               | १०५—''टापुरोवेन     | " * (11)                 |
| ८५—वैवाहिक सम्बन्ध                                                                     | Y-1011                                  | १०६ — टावगाटापू     |                          |
| ८६—सगोत्रबन्धु                                                                         | -138-1 5                                | १ ७ लङ्कानिर्याय    | में भ्रान्तिका(,,),,     |
| =७—निमिवंश के महापुरुष                                                                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | १० =शर्यगावनप       | र्वत 🤏 😘 🐪 🧎 🔅           |
| <b>८८.— सु</b> मित्रमहाराज                                                             |                                         |                     | र्वत* (,) ,, ,           |
| प्ट- सूर्यवंश के समर्थ सम्राट्                                                         | ,                                       | ११० — इरावती नर्द   |                          |
| १० — लिच्छ विवंश                                                                       | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | १५१—रावीनदीः        |                          |
| ११—गोतमबुद्ध                                                                           | ३७२                                     | ११२—ग्रर्वस्तान *   | (,,)                     |
| ६२ सर्थवंश का पतन                                                                      | 12 ( 17-51                              | ११३ काबुल*          | (,)                      |
| दश्चयद्वरा का विकास                                                                    | Ø                                       | १११ — कन्धार *      | 102(3) 137-15 3, 1 45    |
| १३ — चन्द्रवंश का विकास<br>१४ — इला का दायाद<br>१५ — भरतखयड<br>१६ — पीतसमुद्र (यलोसी)* | 21                                      | ११५ — बलख*          | (,,) ,, 25               |
| १६ मीनान ( ) ।                                                                         | ,,,                                     | ११६ -भारतवर्षे की   | व्यास्ति । (,,),,        |
| प्यापसमुद्र (प्रशासा)क                                                                 | (15.) "                                 | ११७ पंत्रिकसम्पत्ति | * (i) (in) is in it is   |

| विषय पृष्ठसंख्या                      | विषय पृष्ठसंस्या                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| ११८प्रतिष्ठानपुर ३७४                  | १३१ - 'राजपूत'' ३७६                      |
| ११-इलाकी राजधानी ,,                   | १३० — पिइचमी विद्वानों की भ्रान्ति ।     |
| १२०—६मानसपुत्र "                      | १४१ इमारी उदासीनता ग                     |
| १२१ — तृतीयपुत्र अत्रि ,,             | १४२ — रौहियोय बुध                        |
| १२२—अत्रिप्राग्परीज्ञक अत्रि ,,       | १४३ — ऐलवंश (इलावंश। २७६                 |
| १२३ — प्रतिष्ठानपुर के सम्बन्ध में    | १४४—प्रतापी पुरुरवा                      |
| भ्रान्ति 🛊 टिप्पणी) 🕠                 | १४५ — गन्धर्व सम्राट् चन्द्रमा           |
| १२४—ग्राय्यायग्रा [रंगन]●(,,) ,,      | १४६—उर्वशी अप्सरा                        |
| १२५ — वेदप्रचारक अन्नि ३७५            | १४७—बुधपुत्र पुरुरवा "                   |
| १२६—मोमअत्रि                          | १४८—पुरुरवापुत्र [उर्वशीपुत्र]           |
| १२७—सांख्यबत्रि , ,,                  | महाराज ग्रायु                            |
| १२८—चन्द्रप्रह्ण                      | १४१ — ब्रह्मा – अत्रि – चन्द्रमा – बुध ॥ |
| १२६ मसासती व्यनस्या "                 | १४०—-ऐलप्रकृति "                         |
| १२०—चन्द्रोद्भव "                     | १४१—-चन्द्रवंश                           |
| १३१ —शांखायन "                        | १५२ - भ्र-ातृवंश "<br>१५३भगिनीवंश "      |
| <sup>१ ३ २</sup> —पतित सांख्यात्रिवंश | १५४—चन्द्रवंशी कौरव-पाएडव                |
| १३३ देवनिकाय ,,                       | १५५—'सोमकाः"                             |
| १३४ — युलेमानपर्वत १७५                | १५६—-त्रायुपुत्र "नहुष" ३००              |
| १३५ — सोमरचकचन्द्रमा ,,               | १४७—-नहुषपुत्र "ययाति"                   |
| १३६—राजा चन्द्रमा                     | १४८— ययातिपुत्र यदु, पुरु, तुर्वसु "     |
| १३७—बुध की उत्पत्ति ,,                | अणु, द्रह्यु                             |
| १३५—राजपुत्र बुध "                    | १४६ — चन्द्रवंश का शाखाविस्तार "         |
|                                       | ण्ड पार पाद्ववश "                        |

| विषयं ,                                      | पृष्ठसंख्या | विषय पृष्ठ                                     | संख्या      |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| १६१ - पुरु और पौरववंश                        | ३७७         | १८२कुटिल दुर्योघन                              | <b>३</b> ८१ |
| १६२पुरुवंशी दुष्यन्त                         | 77          | १८३—-नीतिप्रसार                                | 79.         |
| १६३ — दौष्यन्ति भरत                          | 77          | १८४ —-सामन्तराजा                               | 77          |
| १६४भारतवर्ष                                  | ३७८         | १८१कुरुसाम्राज्य                               | ·17, ··     |
| र्दश —पुराग का अथवार्दक                      | [टिप्पगी]   | १८६—-गजाह्नय                                   | ינד         |
| १६६—-भरतवंशी "कुरु"                          | 308         | १८७कुहजाङ्गल                                   | ' על        |
| १६७ कुरुवंशी "प्रतीप"                        | 777         | १८८कुढदेश                                      | ול          |
| २६५—-प्रतीपपुत्र "शान्तजु"                   | 71          | १८६ — खार्यंडववन                               | ינד         |
| १६६शान्तनुपुत्र " देवव्रत"                   | 71          | १६० —-मान्ताधीश दुर्योधन, द्रासे,              |             |
| १७० — क्रुक्कुलवृद्धिपतामह भीष               | <b>u</b> 77 | कर्ण, भीषा, श्रहवत्थाम                         | n 3=3       |
| २७१ — मत्स्यगंधा [सत्यवती]                   | 77          | १६१—"हस्तिनां पुर"                             | ינ          |
| १७२—-चित्राङ्गद और विचित्रव                  |             | १६२—"इस्तिनापुर"                               | 77          |
| १७३ — -श्रम्बा, श्रम्बिका, श्रम्बा           | लिका ,,     | १६३ — -महोदय शहर                               | על          |
| १७४ — शाल्वमहाराज                            | 77          | १६४-—प्राचीनकुरुराजधानी                        | 72          |
| १७५ कुरुवंशत्त्वयविमीषिका                    | 77          | १६५इभ्यमाम                                     | "           |
| १७६ — भीष्म और सत्यवती का                    | परामश,,     | १६६—-पतनकाल महाभारत                            | वद्         |
| १७७—-नियोगविधि<br>१७⊏—-श्रीव्यासद्वारा नियोग | "<br>३८०    | १६७—-उन्नतिकालं महाभारत<br>१६५—शान्तिपर्वरहस्य | 'n          |
| १७६—-धृतराष्ट्र, पार्डु, विदुरजन             | 17          | १६६—-जयमन्थरहस्य                               | 7,          |
|                                              | " "         |                                                | \$100       |
| १८० कलह का बीजारीपण                          | . 37        | २०•—-सेनाविभाग                                 | , ,,        |
| १८१ —पाएडव-कौरव                              | ३८१         | २०१श्रजौहियी का परिमाय                         | 154         |

I ES

13

FOF

15

T.

विषयः हेस्स

पृष्ठसंख्या

B B P

३८६

२०४ - -युद्धसमुपस्थितिः २०६ - -धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्त

-88-

समाप्ता चेयं भाष्यप्रथमसग्रहस्य विस्तृताविषयसूची

न्यतीत का वर्गाकर

Open.

Ce

9:47

श्रात्मानिवेदन

#### अभि अीः अभ

#### \* कृष्यां वन्दे जगद्गुरुम् \*

## क त्रात्मनिवदन क

कसंप्रह में थोड़ा भी विरोध न आवे, यह सिद्धान्त एक सामान्य मनुष्य के लिए अवश्य ही एक जिटल समस्या है। आज हम भी इसी समस्या के लह्य बन रहे हैं। हम जानते हैं कि वर्त्तमान युग भूमामात्र को किसी भी दृष्टि से पसन्द नहीं करता। प्रत्येक कर्म्म में, प्रत्येक विषय में संकोच, एवं शीष्रता ही आज का मुख्य युगधर्म्म है। ''काम थोड़ा करें, लाभ अधिक हो। परिश्रम न करेना पड़े तो सबसे अच्छा, यदि अवसर आ भी जाय तो परिश्रम परिश्रम की दृष्टि से न किया जाय। अध्यन कम करना पड़े, ज्ञान विशेष हो। यह है कुछ एक मुलमन्त्र, जिनके अन्यर्थ प्रयोगों से भारतीय प्रजा आज न्यामोह में पड़ी हुई है।

प्रजा की इस मनोवृत्ति के मूल कारण का जब हम अन्वेषण करने चलते हैं तो इस के मृल में हमें "अर्थसमस्या" रूप विषवीज उपलब्ध होता है। ओर भी अधिक गहराई में जाने पर इस विषवीज के भी बीज "आवश्यकतावृद्धि" के दर्शन होते हैं। संधान्त में आविश्कारों पर विश्राम करना पड़ता है। सिद्धान्तवादी कहा करते हैं कि "आवश्यकता आविष्कार की जननी है"।

उस सिद्धान्त का ताल्पर्य यही है कि संसार में निखप्रति जो श्रद्भुत श्रद्भुत श्राविष्कार हो रहे हैं, वस्न-गृह-पात्र-श्रादि उपयोग में श्राने वाले पदार्थों का जो दिन दिन नवीन विन्यास हो रहा है, इसका एकमात्र कारण श्रावश्यकता है। जनसमाज ज्यों ज्यों सभ्यता में श्रागे बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों उसकी श्रावश्यकताएं बढ़तीं जारहीं हैं। संसार क्रमशः विकास की श्रोर जारहा है। फलतः उसका बौद्धजगत् भी क्रम क्रम से उन्नति की श्रोर श्रमेसर हो रहा है।

इस उन्नित क्रम के साथ साथ आवश्यकतात्रों की दृद्धि भी खाभाविक है। के साथ ही उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री में सम्यता विकास के अनुरूप संशोध भी परम आवरयक है। सम्यता को मूल में रखने वाली आवरयकता जब आविष्क्रों की जननी है तो आविष्कारों को कोई दोष नहीं दिया जासकता। कताएं पूरी करने के लिए आविष्कारों से लाम उठाना भी आवश्यक है। यह तर् संभव है, जब कि इम अपनी आर्थिक परिस्थिति में विकास करें । जब इम असम थे तो हमारी आवरयकताएं भी कम थीं। इस कमी से आ विष्कारों का द्वार भी अवस् या। फलतः परिमित अर्थ से ही हमारे जीवन की समस्याएं हल होजातीं थीं। जब हम सम बन गये हैं, अथवा वनते जारहे हैं, तो ऐसी दशा में उस असभ्य दशा में जीवन निर्वाह करनाहमी लिए असम्भव है। अवश्य ही आवश्यकतानुसार हमें आर्थिक समुनति करनी पहेगी। यह ता सम्भव है, जब कि हम अर्थ को ही अपने जीवन का मुख्य लदय बनालेंगे। इस में भी यह शर्त है है शर्य के द्वार सर्वया सुगम हों। सिनेमा, नाटक, रेडियो, चोपाटी का भ्रमगा, लेक की घुड़री शासामार बाग की स्वच्छ हवा, विदेशयात्रा, होटलों में शान्ति पूर्वक भोजन, वाथ हम की चिला उपासना, केश-वेश संवर्ण यह सब भी तो सम्यता के ही अत्यात्रश्यक अङ्ग हैं। भला यदि हम वि रात अर्थोपार्जन में ही अपना समय लगा देंगे तो यह सम्यता किस के नाम पर आंसू बहायेगी।

हां ठीक तो है। आज हमारी बुद्धि विकसित है। हम अपने बुद्धिबल से बिना अम बि ही सब कुछ कर सकते हैं। सम्यता की रक्षा के लिए मिध्याभाषण, जालसाजी, बनावटी होंग घूर्चता आदि आविष्कार पर्ध्याप्त हैं। इन के सहारे थोड़े अम से हम अर्थसञ्चय में पूर्ण सफली प्राप्त करते हुए, उन आविष्कारों के द्वारा अपनी सम्यता को पूर्णरूप से सुरक्ति रखते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं।

कहना न होगा कि आज ऐसे ही महानुभावों का इस देश में प्राचुर्य्य है। देश के और मौलिक भावों पर इस प्राचुर्य्य का आक्रमण कैसा हुआ, किस प्रकार इन अर्थलावसामूर्वि सम्यतारचक आविष्कारों से शान्तिसंबाहक भारत देश का कला-कौशल जीर्ण शीर्ण बन गया

इन सब परिस्थितियों की मीमांसा करने का न तो प्रकृत में अवसर ही है, एवं न इस घातक नीति के विवेचन की हम योग्यता ही रखते हैं। इन प्रवृत्तियों से देश की जो नगन दशा होरही है, वहीं। इस सम्यता, शिला, अर्थसञ्चयलालसा, एवं आविष्कारों की उपयोगिता में ज्वलन्त प्रमागा है। कहना है हमें केवल अपने साहित्य के सम्बन्ध में।

श्रारम में "श्रावश्यकता श्राविष्कार की जननी है" यह सिद्धान्त बतलाया गया है। यह सिद्धान्त एक श्राहितक की दृष्टि से सर्वथा नगण्य है। कारण स्पष्ट है। श्रावश्यकता की वृद्धि का सूल कारण मौतिक प्रपन्न है। चित्राकिविज्ञानबाद मौतिक विज्ञानबाद है। इस से विश्व के भौतिक पदार्थों को प्रोत्साहन मिलता है। पदार्थ का स्वरूप चित्राक किया से संपन्न हुआ है। चित्राकिकिया श्राव्यक्त व्यक्त श्रव्यक्त इन तीन भावों से युक्त रहती हुई नाहितक्त्या है। श्राहिततत्व शानित की परम प्रतिष्ठा है। यह विश्वद्ध सत्तामाव ही ब्रह्स है, जैसा कि वर्तमान सभ्यता के श्रन्यतम श्रव्यु बारतीय ऋषि कहते हैं —

# \*पत्यस्ताशेषभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरम् । वचसामात्मसंवद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्म संज्ञितम् ॥ (पञ्चद्शी)

इसी सत्ता ब्रह्म के आधार पर नाहित रूप भौतिक प्राञ्च प्रतिष्ठित है। अहित ब्रह्म का उपासक एक आहितक सत्ता को मूल में रखता हुआ ही अपनी आवश्यकताओं का अन्वेषण करने के लिए आगे बढ़ता है। परिणाम इस सत्तामुलाश्रय का यह होता है कि वह भौतिक विश्व इस के अतर्जन्यत् में विशेष प्रभाव नहीं जमा सकता। शरीरयात्रा निवेद्द के लिए कम से कम संख्या में जितनें साधन अपेचित होते हैं, वह उन्हीं से पूर्ण वुष्ट रहता हुआ अहितब्रह्म की उपासना के बल पर शान्ति से अपना जीवन व्यतीत कर देता है। अहितब्रह्म जहां शान्ति, तुष्टि, तृष्टित की मूलिं है, वहां नाहितरूप भौतिक विश्व अशान्ति, प्रसन्तोष, एवं तृष्णा का मूलाधार है। आहितक की

<sup>\*</sup>जो सम्पूर्ण मेदमावों से रहित है, जो विशुद्ध सत्तारूप है, जो वाणी से अगम्य है, वही शुद्ध सत्तारूप ज्ञान ब्रह्म कहलाता है।

सम्यता जहां ऋश्तिब्रह्म से सम्बन्ध रखती है, वहां विश्वोपासक की सम्यता का नास्तिरूप मौति

भौतिक विश्व का खरूप किया से संपन्न हुआ है, किया चिएक है। इसी वर्ष भाव के कारण इसमें अग्रुमात्र भी प्रतिष्ठा नहीं है। जिसमें प्रतिष्ठा का आव्यन्तिक अमा होता है, उसे "शून्य" कहा जाता है। अतएव नास्तिरूप विश्व के उपासक नास्तिर्का विश्व का—"शून्यं शून्यं—दुःखं दुःखं—स्वलच्चणं स्वलच्चणं—चिणिकं चिणिकं" यह बद्ध माना है। शून्यभाव सदा शून्य है। यह कभी पूर्ण बन जायगा, यह सर्वथा असम्भव है। तृष्णा को मृत्व में रखने वाले शून्य क्रियामय भौतिक पदार्थ, किंवा भौतिक आविष्कार क्रि पूर्णताबच्चण संतोष, किंवा तृष्ति के कारण नहीं बनसकते। यही नहीं, जिसप्रकार शिकारि जाता में तृष्ति की आशा से प्राया हुआ मृग जैसे जैसे उस जाता से निकलने का प्रयक्त करता है, वैसे वैसे ही वह अधिकाधिक उसमें फंस जाता हैं, ठीक उसी तरह शान्ति ब स्व्युक्त मनुष्य शान्तिलालसा से इन मौतिक पदार्थों में आसक्त होता हुआ उत्तरोत्तर अशाब ही बनता जाता है। दूसरे शब्दों में यह सांसारिक वैभव अशान्तिरूप आगिन के तिए आडी बनता जाता है। दूसरे शब्दों में यह सांसारिक वैभव अशान्तिरूप आगिन के तिए आडी बनता जाता है। दूसरे शब्दों में यह सांसारिक वैभव अशान्तिरूप आगिन के तिए आडी बनता हुआ उत्तरोत्तर इस की वृद्धि का ही कारण बनता है। जैसा कि मौतिक विषयों से संवर्ष महाराज ययाति ने कहा है—

# ×न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्द्धते ।।

अस्तिब्रह्म का रूप जहां भूमा है, नास्तितत्व वहां श्रल्पता से सम्बन्ध रखता है। श्रास्तिक दर्शन के श्रनुसार भूमा ही सच्चा सुख है, एवं श्रल्पता ही दु:ख है। जैसा कि

<sup>×-</sup>सांसारिक मौतिक कामनाएं उपमाग से कमी शान्त नहीं होतीं। अपितु जिसप्रकार आनि हिव (अहिते) से उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रज्वालित होता है, इसी प्रकार यह भौतिक कामनाएं उपमोग से समृद्धी बनतीं हैं।

'यो वे भूमा तत् सुखं, यदर्णं तद् दुःखं, नार्ले सुखमस्ति, भूमानमित्युपास्व" (छां०उप २ ७।२३।१।) इत्यादि श्रौपनिषद सिद्धान्त से स्पष्ट है। भूमा बहुत्व का नाम है, इस बहुत्व का एकमात्र श्रास्तिलक्षण श्रात्मा के साथही सम्बन्ध है। श्रन्तिता कमी है, इस की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध नास्तिलक्षण विश्वसम्पत्ति के ही साथ है। ऐसी दशा में केवल मौतिक विश्व से भूमालक्षण वास्तिवक सुख की श्राशा करना दुराशामात्र है। इसी मौतिक रहस्य के श्राधार पर ऋषियों के "नामृतत्वस्य तु—ग्राशास्ति वित्तेन" "तमेव विदित्वातिमृत्युपेति नान्यः पन्था विद्यते प्रमाय" यह सिद्धान्त हमारे सामने श्राते हैं।

वक्त अस्ति—नास्तितत्वनिरूपण से निष्कर्ष यह निकलता है कि विश्व का भानव समाज अस्ति—नास्ति मेद से दो भागों में विभक्त है, विभक्त है क्यां विभक्त था । आज तो दोनों का आसन एक ही व्यक्तिने प्रहण कर क्ला है। "इदमस्ति" (यह है) इस अस्तिज्ञान का परिचायक एकमात्र सूर्य देवता है। सूर्यसत्ता ही अस्तिभाव की प्रतिष्ठा है। जब सूर्य अस्त होजाता है तो सम्पूर्ण अस्तिप्रपञ्च नास्तिभाव में परिणत होजाता है। विश्वसत्ता की भी प्रतिष्ठा यही सूर्य है, एवं हमारी आत्मसत्ता का आश्रय भी यही सूर्य है, जैसा कि—"सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" इस्रादि श्रीत सिद्धान्तों से स्पष्ट है।

सचमुच यह बड़ा ही चमत्कार है कि जो आत्मा हमारे अस्तिल व्या आत्मा की प्रतिष्ठा है, वही आत्मा नास्तिल व्या शरीर, किंवा मौतिक पदार्थों की भी प्रतिष्ठा है। वहीं सूर्य अपने एक रूप से हमारा आत्मा बना हुआ है, वहीं सूर्य एक दूसरे रूप से मौतिक पदार्थों का प्रभव बनता हुआ हमारा शरीर बना हुआ है। सूर्य के यही दोनों विरुद्ध रूप कमश: मित्र-वरुषा नाम से प्रसिद्ध हैं। मित्ररूप से वहीं हमारा आत्मा है, वरुष रूप से वहीं हमारा शरीर

१-मौतिक सम्पत्ति से निल सुखरूप अमृतमाव की आशा करना केवल दुराशा है।

उस आत्मेदवता की पहिचान लोने से ही मनुष्य मृत्युरूप दुःख से छुटकारा पासकता है। सुखप्राप्ति के

सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त दूसर्रा केई मार्ग नहीं है। सूर्य जड-चेतन पदार्थी का आत्मा है।

शृथिकी में हम रहते हैं, वह भी "श्रद्भ्यः पृथिवी (तैं ० उ० २।१।)" इस तैत्तिरीय सिद्धान हें अनुसार पानी का ही पिएड है। उधर हमारा शरीर भी पानी का ही रूपान्तर है। शुक्र-शोक्षित दोनों अप्प्रधान हैं। इन्हीं के मिथुनभाव से शरीर बना है, जैसा कि—"इति तु पश्चम्यामाहुता वापः पुरुषवचसो भवन्ति" (क्वा०उप०५।१।१) इस पश्चाग्निविद्यासिद्धान्त से स्पष्ट है। बोह्न किंवा शरीरसृष्टि अर्थसृष्टि है। सूर्य्यदेवता आपोमय वरुश्ररूप से ही इस भौतिकसृष्टि के माम विधाता बनते हैं, एवं अपने उसी इन्द्रप्राश्च से वे इस भौतिक प्रपञ्च के आत्मा बनते हैं। वेह विश्वासा हैं, वे ही विश्वरूप हैं, जैसा कि निम्नलिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट होजाता है—

१—विश्वरूपं हरिशां जातवेदसं परायगां ज्योतिरकें तपन्तम् । सहस्ररिमः शतथा वर्त्तमानः प्राशाः प्रजानामुद्यत्येष स्टूर्धः ॥ (प्रश्नोपनिषत)

२—दिवो रुक्म उरुवत्ता उदेति दूरे अर्थस्तरिणभ्राजमानः । नृनं जनाः सुर्येण प्रस्ता अयन्नयानि कृएवन्नपांसि ।।

(ऋक् सं० शह ३।४।)

३—चित्रं देवानामुदगाचचुर्मिमत्रस्य वरुणस्याग्नः। त्रा पाद्यावापृथिवी ग्रन्तरित्तं सूर्य्य त्रात्मा जगतस्तस्थुपश्च॥

(यजुःसं०७।शश)।

ग्रहोरात्रस्वरूपसंधाता, देवासुरप्रवर्त्तक, ग्रात्म-लोक प्रभव, ज्योति:-तमोहा इन्हीं मित्र-वरुगों, किंवा इन्द्र-वरुगों का स्पष्टीकरण करते हुए निम्न लिखित श्रीत वचन हमी सामने श्राते हैं।

- १-शहर्वे देवा अश्रयन्त, (ऐ०ब्रा०४।५.)
- २--रात्रीमसुगः (ग्रश्रयन्त्र), ( " )
- १ दिवा देवानस्रजत, तहेवानां देवत्वम् (पड्विंशशा १४।१।) ।
- २ नक्तमसुरान् (अस्र जत) तदसुराग्णामसुर त्वम् ( '' )।
- ? अय यत पुरस्ताद्वासीन्द्रो राजा भूनो नासि । (जै०७०३।२१।२।)।
- २—श्रथ यत पश्चादासि वहगी। राजा भूतो वासि। (जै०७०३।२१।२।)।
- १ ऋषि वरुणस्य पत्न्य श्रासन् । (तै॰ ब्रा० १।१।३। ८।)।
- २—इमे वै लोकाः सरिरम् (सलिलम्)। (श० अपार।३४)।
- १-- असी वाव ज्योतिः, तेन सूर्यं नातिशंसित । कौ०२।३,६)।
- र—संज्योतिषा-अभूमेति, संदेवैरभूमेत्येवैतदाह । (श॰ १।६।३।१८।)।
- ३-एष एवेन्द्रः, य एप (सूर्यः) तपति । (शत०२।३।४।१२।)।

एक चमत्कार और देखिए। इन्द्र का रूप ज्योतिःप्रधान होने से शुक्ल है—'यत्-शुक्लं, तदैन्द्रम्" (शत०१२।१।१२।)। वरुण का रूप तमःप्रधान होने से कृष्णवत् है—'श्रथ यत् कृष्णं, तद्गां रूपम्" (जै० उ०१।२५।१)। दोनों क्रमशः दिन्य, एवं आसुरी सृष्टि के, दूसरे शन्दों में आत्मा, एवं शरीर के प्रभव हैं। जिस के आत्मा में वरुण की प्रधानता होती है, उस का हृदयस्थ आत्मेन्द्र आत्मस्यान को छोड़ कर शरीर में प्रतिष्ठित होजाता है। वरुण का साम्राज्य अन्तस्तल में, इन्द्र की सत्ता बहिःस्तल में, यह वारुणी सृष्टि का खरूप है। इन का आत्मा कृष्ण आपोमय वरुण के कारण मलिन रहता है, उधर शरीर शुक्ल इन्द्र के कारण शुक्ल रहता है। साथ ही में ऐसे वारुण मलुष्यों की प्रधानदृष्टि शरीर पर ही रहती है। आत्मा चाहे और भी अधिक मलिन बन जाय, परन्तु शरीर साफ सुयग चिकना चुपड़ा रहना चाहिए।

ठीक इस के विपरीत जिस के आत्मा में इन्द्र की प्रधानता रहती है, उस के शारीता भाग को अन्तः प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलता । अन्तस्तल में इन्द्र का साम्राज्य, बहिक्ति में वरुण की सत्ता रहती है। इन का आत्मा शुक्ल इन्द्र के कारण निम्मेल रहता है, उभर का कृष्ण वरुण की सत्ता से कृष्ण, अथवा गेंडुएं वर्ण का होता है। साथ ही में ऐसे ऐन्द्र मनुष्ये के प्रधान दृष्टि आत्मा पर रहती है। शरीर खस्थ रहे, इस के अतिरिक्त इन कः शरीरचिन्ता से हैं सम्बन्ध नहीं रहता। जो पदार्थ शरीर को बल देते हैं (अवहे-मांस आदि), किन्तु आत्मा को मिल बना देते हैं, उन की यह उपेक्षा कर देते हैं।

यद्यपि उक्त नियम का यत्र तत्र देशविशेषों में आंशिक रूप से अपवाद अवश्य ही हा है। परन्तु सामान्य रूप से पश्चिम दिशा में वारुग्णमनुष्यों की ही प्रधानता है, एवं पूर्वीय देशों ऐन्द्र मनुष्यों की ही प्रधानता है। वे शरीर से गौर, परन्तु आत्मा से मलिन हैं। यह शरीर से कृष्य किन्तु आत्मा से निर्मल हैं। उन का उपास्य भौतिक वैभव है, इन का उपास्य आत्मवैभव है। रात्रि के अनुयायी हैं, अन्धकार (अज्ञानरूप क्यांक्र विज्ञान) के उपासक हैं, यह अह:काव अनुयायी हैं, प्रकाश (ज्ञान) के उपासक हैं। वे वर्ग बनते हुए वरुग्ण हैं।

पानी का ही तो नाम वरुगा है। वस्तुतः इस का नाम वरगा है। यह जहां जिस स्मा पर आक्रमण करता है, उस स्थान को चारों और से घेर कर अपनी सत्ता जमा खेता है। पर अपनी सत्ता के आगे दूसरे का अम्युदय सहन नहीं कर सकता। क्योंकि यह सब का संवर्ण कि व्याप्त हो जाता है, अतएव इस पानी को वरगा कहा जाता है। वरगा शब्द ही परोक्षिय वैज्ञािक की परोक्षमाधा में वरुगा कह लाता है। वरुगा शब्द के इसी रहस्य का उद्घाटन करती हुई की कहती है—

"(श्रापः)—यच हत्वाऽतिष्ठहतद्वरणोऽभवत् । तं वा एतं वरणं सन्तं वर्षां मिस्राचद्वते परोद्येण । परोद्यमिया इव हि देवाः प्रसद्धिषः" (गो. पू. १।७। पानी स्पर्श में बड़ा ही ठंढा है, आवरयकता से अधिक नम्र है । परन्तु जो हर्षे इतेह करता हूं, उसे अपने गर्भ में खेता हुआ यह मोला माला पानी उसका सदा के कि

नाम निश्नान मिटा देता है । पानी सर्व्यमर्यादा से न्युत है, ऋतप्रधान है । इसका कोई नियत मार्ग नहीं है । अपने खाभाविक ऋतभात्र के कारण यह अपने खिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही खेता है । वारुखी प्रजा का भी तो यही खभात्र है ।

इन्द्रतत्व ही मित्र है। मित्रतत्व अनुकूल होता हुआ भी सल्प्रमाणे में प्रतिष्ठित है। सौर रिश्मयों को देखिए न, कैसा नियत मार्ग है। एक तिल आगे रख दीजिए, क्या मजाल जो रिश्म अपना नियत मार्ग छोड़कर इधर उधर चली जाय। तिल से टकराकर वह उसी मार्ग से वापस लोट जायगी। साथ ही में अपने ज्योतिर्भाव के कारण यह खमाव में भी उम्र है, इसीखिए तो इस सल्यस्य को तपन (तपता हुआ) कहा गया है। परन्तु यह अपनी इसी सल शक्ति से दोषों को निकाल देता है, आत्मा निर्मल कर देता है, सर्वत्र अपनी विभूति का प्रदान किया करता है। वरुण की तरंह यह अन्धकार में, धोके में नहीं डालता, अपितु सब का विकास कर देता है। ऐन्द्रीप्रजा का भी तो यही खरूप है।

दोनों दल क्रमशः पूर्व-पिक्षम दिक् में निमक्त हैं। पिश्चमी देश अन्तःकृष्ण, बिहःश्रुक्त हैं। पूर्वीय देश अन्तःश्रुक्त बिहःकृष्ण हैं। पारचात्म देश मौतिकवादः किया जदवाद
का उपासक है। पूर्वदेश आत्मयाद, किया चेतन्ययाद का अनुमामी है। वे साम्राज्य बोलुप
हैं। इसी अभिप्राय से एक स्थान पर पिश्चमी राजाओं की मनोवृत्ति का दिग्दर्शन कराती हुई
अुति कहती है—

"तस्मादेतस्यां मतीच्यां दिशि ये केच नीच्यानां राजानोयेऽपाच्यानां, स्वारा-ज्यायैव ते ऽभिषिच्यन्ते। स्वराडियनानभिषिक्तानावच्चते" (ऐ०ब्रा०२।१४।)

<sup>+-&#</sup>x27;'पुरोडाशं दशकपालं तिग्वपत् कृष्णानां त्रोडीणाम्' (तै० ना० ३।४।५।६)-तद्धि वारुणं यत् कृष्णम्'-खततेर्विक्तिषधस्य शुक्तस्य विङ्गान्तस्य मूद्धेन् जुरोति । एनद्धे वरुणस्य रूपम्।" (तै० ना० ३।६।१६।३।) इत्यादि श्रुतिएं इसी रहस्य का स्पष्टीकरण कर रही हैं । बढ्ण के लिए कृष्ण श्रीहि का विधान है । वारुणयह में कालावस्त्र दिया जाता है । श्रन्तिम श्रुतिने तो स्पष्टरूप से ही वारुण

निष्कर्ष यही हुआ कि सूर्य के देवप्रधान ऐन्द्र, किंवा मित्ररूप से आर्यप्रजाकी उत्ति हुई है, एवं सूर्य के आयुरप्रधान वरुणरूप से अनार्यप्रजा का विकास हुआ है। इसी आधा पर वेदरहस्यवेता मनुने देश को आर्य-अनार्य मेदों से दो भागों में विभक्त किया है। "हा काले हैं, असभ्य हैं। वे गौर हैं, सक्ष्य हैं" इस कृष्ण गौर का यही संविष्त इतिहासहै।

श्रव उन मौतिक श्राविष्कारों पर, एवं उनसे सम्ब ध रखने वाली सम्यता श्रावर्यकता है ताओं पर दृष्टि डालिए। वरुणदेवता से सम्बन्ध रखने वाले पश्चिमी देश यदि 'श्रावर्यकता है श्राविष्कार की जननी हैं" इस सिद्धान्त के समर्थक बनें तो कोई श्रारचर्य नहीं है। क्योंकि उनकी दृष्टि पूर्व कथनानुसार मौतिक प्रपञ्च पर ही है, जोिक मौतिक प्रपञ्च, किंवा जड़विज्ञान कुछ समय के लिए विनोद का कारण बनता हुआ भी श्रन्ततो गत्वा विनाश का ही कारण बनता है। श्रावर्यकताओं की उत्तरोत्तर वृद्धि ही पिक्चमी देशों का श्रादर्श है।

इधर ऐन्द्र पूर्वीय देशों का आदर्श इनसे सर्वधा भिन्न है। इन की दृष्टि प्रधानहरूप से आत्मा पर हो है। आत्मा खयं समृद्ध है। उस के सामने भौतिक प्रपञ्च तुच्छ है। फलतः स आदर्श में आवश्यकता एवं बनावटी सम्यता को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिलता। आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर कमी ही यहां का मुख्य ध्येय है। यही कारण था कि आत्मां यायी महर्षियों को इन घातक आविष्कारों की आवश्यकता न हुई। उन्होंनें प्रकृति को है अपनी जीवनयात्रा का आवस्वन माना। आवश्यकता के अभाव से वे अर्थिलिप्सा से दूर रहै। फलतः वे इस चिन्ता से विमुक्त रहै। अन्य वर्णोंनें इनकी परिमित आवश्यकताओं का आपने कन्धों पर लिया। इस प्रकार से सर्वचिन्ताविमुक्त महर्षियोंनें प्रत्युपकार में आत्मशाह

मनुष्य का खरूप इमारे सामने रख दिया। गंजीखोपड़ी के लिए- खलत्ते: कहा है। जिसके शिराप्रदेश में बाल न हों, मूंछ, दाढी, का अमाब हो, थोड़े से परिश्रम से जिसके शरीर से प्रसान निकलने लों, हों जिसका चमड़ा हो, आंखें जिसकी भूरी हों, ऐसा मनुष्य साज्ञात् वरुण की प्रातिकृति है। इसके मस्तक वि आहुति देने का ही पूर्वश्रुतिने विधान किया है। ऐसे मनुष्य को पापात्मा मानी गया है। यजमान ही आहुति से अपने पापों को है। इसके मत्थे मंदता है।

हमारे सामने रक्खा । ऋषियों की इस अपूल्य देन के सामने त्रैलोक्य का वैभव भी नगण्य है। वही वैभव गीता भाष्य के द्वारा आज वर्तमान जगत् के सामने आने वाला है । प्ररन्तु !!!

न पूंछिए ! इस परन्तु का उत्तर हमारे पास नहीं है। जैसा कि आरम्भ में कहा जो चुका है, इस सम्बन्ध में हम लोकसंग्रह की रक्षा नहीं कर सकते । आज का भारतवर्ष भारतवर्ष न रहकर क्रक्तुमालचर्ष बनगया है। पूर्वे पश्चिम बन गया है। भारतका भाग्य सूय्य पश्चिममें जाकर प्रस्त होगया है। वही सम्यता, वही विज्ञान, वही व्यर्थलिप्सा, वही च्रियाक भाव, वही प्रसन्तीष, बही शरीर चिन्ता, इस प्रकार यह ब्याज सवीत्मना वह बन गया है। ब्याज हम भारतीय अपना श्रादर्श खो नेठे हैं । पूर्वीक आविष्कार सिद्धान्त का अनुगमन करते हुए आज हमें एकमात्र अर्थ को ही अपना लस्य बना लिया है । धर्म्म-कर्म-शास्त्र-देव-द्विज-गुरू-पूज्य आदि का आज हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है।

ब्राह्मरा समाज ने इसी अर्थिलिप्सा से वेदगुप्ति का परित्याग कर दिया है । च्रित्रधार्म व्यपने स्त्रार्थों की चिन्ता में निगग्न होता हुआ- 'ज्ञतात् किस त्रायत इत्युदग्नः ज्ञत्रस्य शब्दो सुवनेषु रूढः" इस व्यादर्श से विश्वत होगया है। वैश्यवर्ग एकमात्र व्यर्थपरावर्ण बनता हुव्या सब श्रीर से विमुख बन गुपा है। वैश्य समकता है कि यदि में अर्थ का समाज में उपयोग करने बगूंगा तो मेरी आवश्यकताएं पूरी न होंगी। साथ ही में मेरा व्यक्तित्व भी जाता रहेगा। खधर्माच्युत शह महाभाग भी कम उच्छङ्खलता नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से कुछ समय से सुधारक नाम का एक वर्ग श्रीर उत्पन्न होगया है। इस ने तो सभी पर हाथ साफ किया है। इस अद्वेतवादी की दृष्टि में पशु-श्रीर मनुष्य की सम्यता में भी कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार हमारा यह पवित्र देश आज दृत-वेग से नाश की श्रोर अप्रेसर होरहा है, यह जान कर, एवं देख कर कौन सचा भारतीय दो आंसू न बहावेगा।

<sup>\*</sup>पौरााणिक वर्षभुवनको भे अनुसार इंग्लेन्ड केतुमालवर्ष की सीमा में प्राविष्ट है।

निष्कर्ष यही हुआ कि सूर्य के देशप्रधान ऐन्द्र, किंश मित्ररूप से आर्यप्रजाकी उता हुई है, एवं सूर्य्य के असुरप्रधान वरुणरूप से अनार्यप्रजा का विकास हुआ है। इसी आप पर वेदरहस्यवेत्ता मनुने देश को आर्य-अनार्य मेदों से दो भागों में विभक्त किया है। "ह काले हैं, असभ्य हैं। वे गौर हैं, सभ्य हैं" इस कृष्ण गौर का यही संविध्त इतिहासहै।

श्रव उन मौतिक श्राविष्कारों पर, एवं उनसे सम्ब ध रखने वाली सम्यता आवरक ताश्रों पर दृष्टि डालिए। वरुणदेवता से सम्बन्ध रखने वाले पश्चिमी देश यदि 'श्रावश्यकता है श्राविष्कार की जननी हैं" इस सिद्धान्त के समर्थक बनें तो कोई श्राश्चर्य नहीं है। क्येंकि उनकी दृष्टि पूर्व कथनानुसार मौतिक प्रपञ्च पर ही है, जोिक मौतिक प्रपञ्च, किंवा जड़िवज्ञान कुन समय के लिए विनोद का कारण बनता हुआ भी श्रन्ततो गत्वा विनाश का ही कारण बनव है। श्रावश्यकताश्रों की उत्तरोत्तर वृद्धि ही पिक्वमी देशों का श्रादर्श है।

इधर ऐन्द्र पूर्वीय देशों का आदर्श इनसे सर्वथा भिन्न है। इन की दृष्टि प्रधानहरूप है आतमा पर हो है। आतमा खयं समृद्ध है। उस के सामने भौतिक प्रपञ्च तुच्छ है। फलतः स आदर्श में आवश्यकता एवं बनावटी सम्यता को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिलता। आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर कमी ही यहां का मुख्य ध्येय है। यही कारण था कि आत्मित यायी महर्षियों को इन घातक आविष्कारों की आवश्यकता न हुई। उन्होंनें प्रकृति को है अपनी जीवनयात्रा का आलम्बन माना। आवश्यकता के अभाव से वे अर्थिल्प्सा से दूर रहै। फलतः वे इस चिन्ता से विमुक्त रहै। अन्य वर्गोंनें इनकी परिमित आवश्यकताओं का भी अपने कन्धों पर लिया। इस प्रकार से सर्वचिन्ताविमुक्त महर्षियोंनें प्रत्युपकार में आत्मश्री

मनुष्य का स्वरूप हमारे सामने रख दिया। गंजीखोपड़ी के लिए- खलत्ते: कहा है। जिसके शिराप्रदेश में वाल न हों, मूंछ, दादी, का श्रमाव हो, थोड़े से परिश्रम से जिसके शरीर से पसीने निकलने लेंगे, हर्ष जिसका चमड़ा हो, आंखें जिसकी भूगे हों, ऐसा मनुष्य साज्ञात् वरुण की प्रातिकृति है। इसके मस्तक पे श्राहृति देने का ही पूर्वश्रुतिने विधान किया है। ऐसे मनुष्य को पापात्मा मानी गया है। यजमान ही श्राहृति से अपने पापों को ही इसके मत्थे मंदता है।

हमारे सामने रक्खा । ऋषियों की इस अपहर देन के सामने त्रैलोक्य का वैभव भी नगण्य है । वही वैभव गीताश्वाष्य के द्वारा आज वर्तमान जयत् के सामने आने वाला है । परनतु !!!

न पूंछिए ! इस परन्तु का उत्तर हमारे पास नहीं है। जैसा कि आरम्भ में कहा जो ज्वका है, इस सम्बन्ध में हम लोकसंग्रह की रक्षा नहीं कर सकते। आज का भारतवर्ष भारतवर्ष न रहकर क्षेतुमालचर्ष बनगया है। पूर्व पश्चिम बन गया है। भारतका भाग्य सूच्य पश्चिममें जाकर अस्त होगया है। वही सम्यता, वही विज्ञान, वही अर्थिलिप्सा, वही क्षिणक भाव, वही असन्तोष, वही शारीर चिन्ता, इस प्रकार यह आज सर्थित्मना वह चन गया है। आज हम मारतीय अपना आदर्श खो बेठे हैं। पूर्वोक्त आविष्कार सिद्धान्त का अनुगमन करते हुए आज हमें एकमात्र अर्थ को ही अपना लह्य बना लिया है। धर्म-कर्म-शास्त-देव-द्विज-गुरू-पूज्य आदि का आज हमारी दृष्ट में कोई महत्व नहीं है।

मासण समाज ने इसी अर्थिलिप्सा से वेदगुष्ति का परित्याग कर दिया है । चृतिष्तर्ग अपने स्वाधों की चिन्ता में निगम होता हुआ — 'च्चितात कि ज नायत इत्युद्मः चुनस्य सब्दो सुनेषु इतः" इस आदर्श से विश्वत होगया है। वैश्यवर्ग एकमान अर्थपराषण बनता हुआ सब और से विमुख बन गृया है। वैश्य सममता है कि यदि में अर्थ का समाज में उपथोग करने बगूंगा तो मेरी आवश्यकताएं पूरी न होंगी। साथ ही में मेरा व्यक्तित्व भी जाता रहेगा। खधर्मच्युत शहर महाभाग भी कम उच्छि बता नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से कुन्न समय से सुधारक नाम का एक वर्ग और उत्पन्न होगया है। इस ने तो सभी पर हाथ साफ किया है। इस अ्नैतवादी की दृष्टि में पशु-श्रीर मनुष्य की सम्यता में भी कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार हमारा यह पवित्र देश आज दुत्व-वेग से नाश की आर अप्रेसर होरहा है, यह जान कर, एवं देख कर कौन सचा भारतीय दो आंसू न बहावेगा।

<sup>\*</sup>पौराायिक वर्षभुवनको के अनुसार इंग्लैन्ड केतुमालवर्ष की सीमा में प्राविष्ट है।

- आर्थ सन्तानों !

आवरयकता आविष्कार की जननी नहीं है, अपितु आज यह आविष्कार आवरक के जनक बन रहे हैं। राजनिति विशारद कुटिल नैतिकों ने आपके सामने ऐसी सामग्री रहा है, जिसके प्रलोमन में पड़े बिना आप नहीं रह सकते । भारत की जिन मंदियों, में अनुसार प्रचुरमात्रा में निहित रहती थी, आज उन्हीं मंडियों में हमारी शान्तभावनाओं को उत्तेजना वाले वे मड्कीले पदार्थ सजकर सर्वनाश के लिये हमें निमंत्रण देरहे हैं । इस निमंत्रण की बनाने के लिए वही समाजनेता हमारे सामने आते हैं। "यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जन के अनुसार समाज के धनिक, मुखिया जिस स्थोर जारहे हैं, साधारण जनता मन्त्रमुग्ध होती। उसी भयानक पथका अनुगमन कर रही है। इसी महामारी ने हमारी आत्मसम्पत्ति (शाम्राहे जर्जारत कर डाला है। ऐसे भयावह युग में एक बड़ासा पोया लेकर (सो भी उपन्यास का बं अध्यात्मशास्त्र का) जब हम कार्यचेत्र में उतरते हैं तो चारों आर से ''लीट जाइए, हमें समय न इसमें तो पुनरुक्ति है, इतना कौन पढ़गा" इस पुरस्कार ध्वनिको सुननेका सौभाग्य प्राप्त होता। ऐसी दशा में हम लोकसंग्रह की रचा कर तो कैसे करें ? यही जिटल समस्या हमारे चोमका का बन रही है। और इम समऋते हैं कि इमारा यह चीम इस युग में शान्त भी नहीं हो सकत यह सममते हुए भी एकमात्र इसी आशा से कि भूमि बहुत बड़ी है, साथ ही में कालपुरूष अनन्त है। इस समय भी पृथिवी के किसी स्थल में आज ही कोई हमारी सम्प्रदाय का अतुण मिल सकता है, अथवा कालान्तर में पैदा हो सकता है, इसी आशा से प्रेरित होकर यह प्रवा किया है, जो कि आशा-विश्वासमय प्रयास कवि की निम्न सूक्ति से स्पष्ट है-

ये नाम केचिइ नः प्रथयन्त्यवज्ञां।

जानन्तु ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः ॥ उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा ।

कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथिवी ॥१॥
"न्याय एवं धर्म पूर्वक ऐहलौकिक सम्पत्ति का उपभोग करते हुए इम पारलीकि

आत्मानन्द प्राप्त क (ना चाहिए। उसकी प्राप्ति के अमुक उपाय हैं" ऋषियों के उपदेश का यही संचित्र निद्र्यन है। केवल इसी लच्य की सिद्धि के लिए, वास्ति के प्रयोग में संयम से काम खेने वाले उन मितमाषी, एवं हितमाषी महर्षियों की श्रोर से कितना विशाल शब्द प्रपन्न हमारे सामने आया है, यह देखकर हमें थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाना पड़ता है। संहिता, ब्राह्मण, श्रारखयक, उपनिषत्—(कुल \*४५२१—चारहजार पान्सी चौवीस प्रन्य) इन चार भागों में विभक्त वेद्ग्रन्थ, ८-व्याकरण, ८ निरुक्त, श्रनेक शिक्षाएं, श्रनेक छन्दोग्रन्थ, करूप,१८-पुराण, १८-उपपुराण, ६४-तन्त्र, महाभारत, सिद्धान्त, संहिता, डामर, जामल, दर्शन, आदि २ अन्थों से युक्त आर्यसाहित्य सचमुच ब्रह्म के भूमाभाव को सिद्ध कर रहा है। थोड़ी सी बात कहने के लिए, इतना विस्तार । फिर भी तो संतोष नहीं है। माषान्तर हो तब इन का वक्कव्य विषय समक आवे, वह भी अनेक भाषाओं में। भाषान्तर का प्रश्न जब हमारे सामने आता है तो विस्तारभय से इम खयं किम्पत हो जाते हैं। यदि - 'मित्रकास्थाने मित्रकापातः'' का आश्रय लिया जाता है तो आषान्तर करना न्यर्थ है। यह तो एक प्रकार से इन्द्र का भाषान्तर बिडौजा है। यदि स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो एक एक शब्द के रहस्य बतलाने के लिए आवश्यकता से अधिक विस्तार करना पड़ता है। इस विस्तार कम में पुनरुक्ति दोष का आजाना अनिवार्य है। एक ही विषय १० स्थानों में रूपान्तर से कहा जायगा। परन्तु बिना इस पुनरुक्ति के हम विषय का समन्वय नहीं कर सकते । उधर 'विस्तार भय से कोई इसे यदि न देखेगा तो क्या होगा" यह प्रश्न भी हर घड़ी सामने उपिस्थित रहता है। इन सब अड़चनों को देखते हुए अन्त में हमें इसी निश्चय पर पहुंचना पड़ता है कि यह सारा प्रयास महात्मा तुलसी की-"स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथाभाषानिबन्धमितमञ्जुलमातनोति" इस स्कि के अनुसार हमारे अध्ययन की ही,

<sup>#</sup>ऋग्वेद की २१, यर्जेवद की १०१, सामवेद की १०००, अर्थव की ६ समूय संहिताप्रन्य ११३१ (ग्य रहसी इकतीस) होजाते हैं। प्रत्येक शाखा के साथ एक ब्राह्मण, एक आर्ययक, एक उपिनवत् है। इस प्रकार इन तिनों की भी प्रत्येक की ११३९ ही संख्या होजाती है। इस गणना से वेद प्रन्थ ४४२४ संख्या में विसक्त होजाते हैं।

श्वातमपरितोष की ही सामग्री है। गुरुकृपा से गीताशास्त्र के सम्बन्ध में अध्ययनकाल में जो श्वातमपरितोष की ही सामग्री है। गुरुकृपा से गीताशास्त्र के स्थानसार उसी अस्तव्यस्ति के स्वनुसार उसी अस्तव्यस्ति संग्रह को गीताभाष्य नाम दे डाला गया है।

श्रव एक प्रश्न इस सम्बन्ध में शेष रह जाता है। उसी का समाधान कर श्रालानिक समाप्त किया जाता है। पूर्व में पित्रावरुण के सम्बन्ध से जिन दो सृष्टिविवत्तों का दिग्रं कराया गया था, उन के श्राधार पर सहसा हम यह मान लेने के लिए बाध्य होजाते हैं कि भारतीय श्रादर्श के श्रनुसार सांसारिक वैभन का सर्वथा तिरस्कार कर, समय पर जो रूखा स्व मिले उसे खाकर श्रहोरात्र श्रात्मज्ञानचिन्तन में ही निमग्न रहना चाहिए, केवल श्रात्मा की। उपासना करनी चाहिए। कर्मामय विश्व श्रशान्ति का कारण है। फलत: कर्ममार्ग का एकाक परित्याग ही कर देना चाहिए।

यदि सचमुच भारतवासियों का यही आदर्श है तो वह दूर से ही प्रणम्य है। यदि भी देर के लिए कर्म्मत्यागलच्या इस विशुद्ध आत्मवाद को उपादेय भी मान लिया जाय तो क (सिम्नित कर्म्म) की कृपा से कर्ममय विश्व में उपन्न होने वाला, एवं कर्म्मसाधक कर्मेन्द्रियों जन्म से ही साथ रखने वाला पुरुष सांसारिक कर्मों का एकान्ततः परित्याग करदे, यह की असम्मव है। राज्यवैभव, समान संगठन, सामाजिक नियन्त्रण, सुन्यवस्था आदि के बिना सी में शान्ति नहीं रह सकती। उघर आत्मवादी की दृष्टि से यह सब अशान्ति के मृल हैं। ऐसी वि में हमें कहना पड़ता है कि कर्मत्यागलच्या आत्मवाद केवल पुस्तक की ही वहतु है। उसे वि हारिकरूप कथमि नहीं दिया जासकता। अन्ततोगत्वा हमें उसी पश्चिम के आदर्श पर विश्व करना पड़ता है।

इसी विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए गीताशास्त्र हमारे सामने आया है। गीता की की दृष्टि में अवस्य ही विशुद्ध आत्मवाद, किंवा ज्ञानवाद अनुपादेय है, जैसा कि-"न च संविस्ताद्व सिद्धि समधिगच्छति"-"न कम्भेगामनारमभानेष्क्रम्यं पुरुषोऽश्नुते" विपातिसद्धान्तों से स्पष्ट है। कर्मस्यागलच्या सांख्यनिष्ठा के भगवान् महाशत्रु है।

क्यांग्य से कुछ शताहिदयों से भारतीय विद्वानों ने विश्वाद ज्ञानयोग का ही अतिपादन किया है। किया तम्मिध्यायाद के न्यामोह में डाल कर हमें कर्मसम्पत्ति से श्रम्य कर दिया, गया है। उसी साम्प्रदायिक दुरुपदेश से आर्ध्यसन्तान ने कर्म से मुख मोड़ लिया। सभी आत्मान नित्यता का बेसुरा राग आलापने लगे। सच के अन्तः करणों में "ससार मिध्या है, कर्म कोड़ों" इस विष बीज ने अपना घर कर लिया। परिग्राम इस का यह हुआ कि इस देश ने अपना सास वैमव कर्माठ जातियों के मेट चढ़ा दिया। सर्वतन्त्र खतन्त्र भारत अपनी इसी भयद्धर भूल से सदियों के लिए परतन्त्रता की जञ्जीरों से जकड़ दिया गया। न्याख्याता विद्वानों की लीला यही समास नहीं हुई। शास्त्रों में भी उन्हों ने यही छाप लगा दी। कुछ व्याख्याताओं ने तो गीता जसे बुद्धियोगः शास्त्र तक को अनयोग के रंग में रंगने में कोई कमी न की। अस्तु, व्याख्यादोष से किस प्रकार हमारे सच्छास्त्र विकृत होगए हैं, यह मीमांसा करने का प्रकृत में अवसर नहीं है। पाठकों को इस का उत्तर तो खब गीतामाध्य ही देदेगा। हमें यहां केवल यही कहना है कि गीताशास्त्र की दृष्टि में कर्मात्यायल इग्र ज्ञानमार्ग का कोई महत्व नहीं है।

तो क्या गीता कर्मगरिग्रहलक्षण विज्ञानवाद का प्रतिपादन करती है ! क्या गीता ने हमें यह ब्यादेश दिया है कि हम दिन दिन नए नए घातक आविष्कार करते जांय, एवं उन के द्वारा व्यपनी आवंश्यकताएं पृशे करते जांय ! क्या गीता पूर्व से हमें पश्चिम की श्रोर ले जाना चाहती है ! क्या गीता ने आत्मलक्षण ज्ञान से बिद्धत रखते हुए हमें विश्ववैभव की श्रोर आकर्षित किया है ! नहीं ! कभी नहीं !! सर्वथा नहीं !!!

जिस प्रकार कर्मित्यागलंक्ण विशुद्ध ज्ञानमार्ग गीता की दृष्टि में हैय है, उसी प्रकार कर्मिपरिप्रहलंक्ण विशुद्धविज्ञान मार्ग भी तुन्छ वस्तु है। जिस विज्ञान (कर्म) के मूल में ज्ञान नहीं रहता, वह विज्ञान क्षिक बनता हुआ हमारे नाश का ही कारण बन जाता है। विशुद्ध विज्ञान यथार्थ में भूतभाग की समृद्धि का कारण बनता हुआ भी शान्तिलक्षण आत्मा के अनुप्रह से विश्वत रहता हुआ अन्त में क्रान्ति का जनक बन जाता है। फलतः यह कर्मलक्षण विशुद्ध विज्ञानवाद भी कर्ज्याणपथ में महाप्रतिबन्धक सिद्ध होजाता है।

इान-कर्म मेद से उन्नित के दो ही खतन्त्र मार्ग हैं, एवं पूर्व कथनानुसार गीता कि हो विरोध करती है। ऐसी अवस्था में जिज्ञासा होती है कि गीता कहती क्या है ! उत्तर हे ही पृंछिए। गीता चाहती है, ज्ञान-कर्म्म का समन्वय, ज्ञान-विज्ञान का एकीका आत्म-विश्व का सम्मिश्रण। विश्वविज्ञान उत्तम, परन्तु जब मूल में आत्मा प्रतिष्ठित आत्म-विश्व का सम्मिश्रण। विश्वविज्ञान उत्तम, परन्तु जब मूल में आत्मा प्रतिष्ठित आत्म-विश्व का सम्मिश्रण। विश्वविज्ञान उत्तम, परन्तु जब मूल में आत्मा प्रतिष्ठित आत्म-विश्व का सम्मिश्रण, परन्तु विज्ञानमूला विश्वविभूति का उच्छेद न हो तब। ऐसा आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ, परन्तु विज्ञानमूला विश्वविभूति का उच्छेद न हो तब। ऐसा आत्मज्ञान विश्वसम्पत्ति का विरोधी है, त्याज्य है। हम आत्ममूलक पारलौकिक सुख चाहते हैं, और श्र चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वही हमारा परमपुरुषार्थ भी है। परन्तु हम यह कभी नहीं चाहतेकि परमपुरुषार्थ के साथ अपना ऐहिलौकिक खार्थ सर्वथा खो बैठें।

वत्तम भोजन, सुन्दर वेशभूषा, प्रजाइद्धि, समृद्ध वैभव, राजसत्ता, साम्राज्य सुबोक्त माम, नगर, राष्ट्र, शिल्प कला, वाश्चिज्य, ब्यादि सभी कुळु हमें चाहिए। पहिले ऐहिली सम्पित्त, फिर पारलोकिक पुरुषार्थ। पहिले यहां समृद्धि, फिर वहां ब्यानन्द । हम ब्यानन्द के कि सक हैं। हम यहां भी दुःखी क्यों रहें। ब्यानन्द हमारा जन्म सिद्ध व्यधिकार है, साम्राज्य हमारी बपोती है, स्वतन्त्रता हमारा ब्याराध्यमन्त्र है। हमारी ब्यात्मभावना से ब्यनुचित लाम कि हुए यदि कोई नरराज्ञस हमारी स्वतन्त्रता पर, हमारे साम्राज्य पर, हमारे ऐहलोकिक सुबोध हमारी शान्ति में, हमारी जपासना में, हमारी ज्ञानचर्चा में, हमारे वाणिज्य में, हमारे कलान्त्री में, हमारी सम्यता में किसी प्रकार का हस्तज्ञेप करेगा तो हम थोड़ी देर के लिए ज्ञान-व्यक्ति सब कुळु छोड़ देंगे। उस समय सब से पहिला, एवं मुख्य कर्त्तन्य हमारा वही होगा, जो कि कि व्य राजवैमव के स्वाधिकार से विश्वत अर्जुन के सामने भगवान के द्वारा ब्याया था, एवं कि कर्त्तन्य के बल पर योगी अर्जुन ने पुनः अपना राज्यवैभव प्राप्त किया था। उस समय हमें हमी पुद्धाय कृतनिश्चयः" इस शास्त्राज्ञा से कोई भी न हिगा सकेगा।

भर भी सुख नहीं। गुलाम का क्या धार्म, क्या शास्त्र, क्या सम्यता, क्या आवरवकताएं।

4

4

1

i

li

17

i

j

ŀ

d

Ş

नाम मात्र के लिए कुछ हो भी तो इन से हम लाम क्या उठा सकते हैं। स्वतन्त्र-परतन्त्र की यही सीमांसा शास्त्रकारों ने हमारे सामने रक्खी है। देखिए भगवान् मनु इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं

> यद्यत् परवशं कर्म्म तराष्ट्रित वर्जयेत्। यद्यदात्मवशं तु स्थात्तत्तत् सेवेत यत्नतः ॥ सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एतद्विद्यात् समासेन लच्चणं सुख-दुःखयोः ॥ (मनुः ४।१५८–१५६)

जब सुखी रहना हमारा उद्देश्य है तो फिर हम यहां भी दु:खी क्यों रहें । प्रक्ष जब झानन्द खरूप है, जब वह विश्वकर्म में निरन्तर रत रहता हुआ भी निस्प्रमुखी है तो उसी के झशरूप हम क्यों विश्व से ग्लानि करें । अयश्य ही हमें उस उपाय का अन्वेषण करना पहेगा, जिसके प्रभाव से विश्वासिक्षमूल दु:ख तो आक्रमण करे नहीं, एवं विश्वसंपत् सम्बन्धी सुख हटे नहीं । वह उपाय है एकमात्र ज्ञान-विज्ञान की समष्टिक्ष बुद्धियोग । उस का प्रवर्षक है-एकमात्र गीताशस्त्र ।

हम जानते हैं कि हमारी मोहनिद्धा से परवश्वकोंने पर्थ्याप्त लाभ उठाया है। हम यह सी समक्ष गए हैं कि हम रे अतीत साम्राज्य वैभव को साम्राज्य विस्तार को, सम्यता को, जगद्गुक्त को कल्पना के काले अन्तरों से ढका गया है। हम यह समक्षने में भी अब पीछे नहीं है कि हमारे अतीत का जो इतिहास हमारे सामने रक्खा गया है, जो मौगोलिक परिस्थित बतलाई गई है, वह साम्राज्यिकपा की कल्पित छाया है। परन्तु इस समक्ष के साथ साथ हमनें यह मी प्रतिज्ञा करली है कि अपने इस बुद्धियोगशास (गीताशास्त्र) के बल से उन मिध्याप्रचारकों से जिन जुन कर बदला लेंगे। समय आने पर आर्थसन्तान कभी प्रतिशोध से पीछे न हटेगी। पिहले वह ऐहलौकिक अम्युद्य को अपने अधिकार में करेगी, पीछे पारलौकिक मुख की बिन्ता करेगी। उसी शुभमुहूर्त्त को शीघ से शीघ उपस्थित करने के लिए राष्ट्रप्रेमियों के सामने राष्ट्र-भाषा में ही यह विज्ञानमाध्य नए कलेक्स से नया सन्देश मुनाने के लिए उपस्थित हुआ है। राजप्ताने के एक कोने में बैठकर इस संदेश को लिपवह कर देना जहां ईसरीय प्रेरणा है।

बहां यह राष्ट्र के कोने कोने में न्यान्त होजाय, इसके लिए ईसरीय प्रेरणा का घरातल के बेनी ही बनेंगे।

हमारा विश्वास है कि यह भाष्य भागतीय संस्कृति को सुरिक्तित रखने में पूर्ण का होगा। कारण इसमें केवल प्रमाणवाद का ही आश्रय नहीं लिया गया है। अपित प्रमाण प्राच्यां साथ साथ युक्तिशद, तर्कशद, विज्ञानशद, दर्शनशद आदि का भी समन्वय करने हे विश्व संदोग से यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि इस भाष्य की नवीनता दृष्टिकोण क्या होगा ? दूसरे शब्दों में यह प्राचीन व्याख्याताओं की अपेक्ता क्या नवीन क

प्राचीन व्याख्याताओं ने गीताशास्त्र के १ = अध्यायों को ६ -६ -६ इस कम से अप्राणों में विभक्त करते हुए गीता को ज्ञानयोग—म क्तयोग—कम्मयोग का निरूपक माना है। अप्राण्यास्त्र मानते हैं, एवं कुछ एक राष्ट्रप्रेमी इसे कम्भयोगशास्त्र मानने का अभिमान करते हैं। दारानिक दृष्टि से सभी प्राचीनमत सुव्यवस्थित हैं। परन्तु गीता विशुद्ध दर्शन (ज्ञान) कि विश्वास करना चाहिए कि गीता ज्ञान-भिक्त-कम्म तीनों में से एक का भी निरूपण कि कि विश्वास करना चाहिए कि गीता ज्ञान-भिक्त-कम्म तीनों में से एक का भी निरूपण कि करती। अत्र तक जो बुद्धियोग व्याख्याताओं की दृष्टि से परोक्त रहा है, गीताशास्त्र उसी का निरूपण कर रहा है। अतएव हम यह ज्ञान—मिक्त-कर्मी की वाम से व्यवहत न होकर 'बुद्धियोगशास्त्र" नाम से ही सम्बोधित होगा।

बुद्धियोगदृष्टि से गीता को चार मागों में विभक्त माना जासकता है। कारण इस का के हैं कि बुद्धितव वैराग्य-ज्ञान-ऐश्वर्य-धर्म्म मेद से चार भागों में विभक्त है। इन चारें के खुद्धिप बतलाने वाली चार विद्याएं जमशः राजिषिविद्या, सिद्धिविद्या, राजिषिविद्या, कार्षिविद्या, कार्षिविद्या के प्रमान के द अध्यायों में वैराग्यबुद्धियोगप्रवर्त्तिका राजिषिविद्या का, आगे की १ अध्यायों (७-८) में ज्ञानबुद्धियोगप्रवित्तिका सिद्धिविद्या का, आगे की १ अध्यायों कि विद्या का, आगे की १ अध्यायों के विद्या का सिद्धिविद्या का सिद्धिविद्य का सिद्धिविद्या का सिद्धिविद्या

-

1

ľ

यों (१-१०-११.१२) में ऐश्वर्यबुद्धियोगप्रवर्तिका राजिबिद्या का, एवं अन्त की ६ अध्यायों में धम्मबुद्धियोगप्रवर्तिका आषिवद्या का निरूपण हुआ है। इन विद्याओं के रहस्य बतलाने , वाली २४ उपनिषदें इस शास्त्र की महाविशेषता है। इन २४ उपनिषदों में १६० उपदेश हुए हैं। यही गीताशास्त्र का विषयदिग्दर्शन है।

गीताशास्त्र हमें सुखी बनाना च हता है। इस सुख के प्रतिबंधक, एवं क्लेश के प्रय-र्त्तक गिने गिनाए चार ही शत्रु हैं। वे चारों ग्रासिक्त, मोह, ग्राह्मिता. ग्रामिनिवेश इन नामों से प्रसिद्ध हैं। श्रासिक्तमाव रगासिक्त, देश सिक्त मेद से दो मागों में विभक्त है। यदि इनकी पृथक् विवत्ता की जाता है तो चार के स्थान में पांच क्लेश होजाते हैं, जैसा कि—"ग्राविद्या— स्मितारागद्रेषाभिनिवेशा:पश्चक्षेत्रा:" (पा॰ यो॰ सू॰ २०३१) इस योगदृष्टि से स्पष्ट है। परन्तु विज्ञानदृष्टि से रागद्रेष दोनों एक हैं। श्रातुकूलबन्धन राग है, प्रतिकूलबन्धन द्वेष है। बन्धनता दोनों में समान है। बन्धनता ही श्रासिक्त है। श्रात्य गीताशास्त्रने दोनों का आसिक्तशब्द से ही प्रहण् कर लिया है। श्रासिक्तक्लेश की चिकित्सा वैराग्यबुद्धियोग है, मोह-क्लेश की चिकित्सा ज्ञानबुद्धियोग है, अस्मिताक्लेश की चिकित्सा ऐश्वर्यबुद्धियोग है, एवं श्रामिनवेशक्लेश की चिकित्सा धर्मबुद्धियोग है। चारों में से एक के भी श्रनुष्ठान से श्रेष तीनों क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। यही सम्पूर्ण गीताशास्त्र का रहस्यार्थ है।

आत्मिनिवेदन आवरथकता से अधिक विस्तृत हो गया है। अस्तु अब पाठक यह आशा कर रहे होंगे कि इस निवेदन के अव्यवहितोत्तरकाल में ही गीताभाष्य उनके सामने आजा-यगा। परन्तु अभी उन्हें और थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगो। इस प्रतीक्षा का कारण यही है कि गीता एक विज्ञानशास्त्र है। विज्ञानशास्त्र की कुळ एक स्वतन्त्र परिभाषायं हुआ करता हैं। बिना उन परिभाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए शंक्षमम्म सर्वया अविज्ञान बना रहता है। इस परिभाषा के परिचय के लिए भाष्य से पहिले कुळ लिखना और आवरयक बन गया है।

इस परिभाषा प्रकरण को यों तो अनेक भागों में विभक्त किया जासकता है, परन्तु प्रधानरूप से इसके तीन ही अधिकरण बनते हैं । पहिला अधिकरण तो प्रन्थकती प

संबन्ध रखता है, शेष दोनों अधिकरण मूलप्रन्थ से सम्बन्ध रखते हैं। मुलप्रन्य क्ष क्षिमानाएं तो खयं मुळ नेनय से सम्बन्ध रखतीं हैं, एवं कुळ परिभानाएं ऐतिहासिक सम्बन्ध रखतीं हैं। इस प्रकार ऐतिहासिकपरीत्ता, विषयपरीत्ता भेद से म्बन्ध क्षे षाओं र दो अधिकरण बन जाते हैं । इसी दृष्टि से हमने इस परिभाषा प्रकरण के भागों वे विभक्त करना आवश्यक समस्ता है।गीता का मुल विषय जितना दुरूह है, उसते द्विज्ञेय गीतोपटेष्टा श्रीकृष्ण हैं। कृष्ण के जीवन में हम अत्यन्त विरुद्ध भावों का सम्ब हैं। एक श्रोर व्रज्युवितयों के साथ रास विहार, दूसरी श्रोर गीता का उपदेश। एक श्रोर मक्स, दूसरी श्रोर विश्वरूप प्रदर्शन। एक श्रोर श्रध्यात्मवाद की पराकाष्ठा, दूसरी और वादन। सचमुच कृष्ण कोई अबौकिक तत्त्र है। यों तो गीता अपने विषय की महत्ता एक अलौकिक प्रन्य है, परन्तु गीता की ख्याति का प्रधान श्रेय एकमात्र -अलौकिक श्रंक्ष ही है। जिसका थोड़े समय का उपदेश अलौकिक है, उसका पूर्ण खरूप कैसा अद्गुत है यह एक विजिज्ञास्य विषय है। इसी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए विशुद्ध विज्ञान दृष्टि है। प्रमाणों के अधार पर सर्वप्रथम गीताचाय का खरूप प्रतिपादित हुआ है। खण्डत्रयालका कृष्णातस्य निरूपणा नामका यही प्रथमकाण्ड है। खराडत्रयात्मक यह प्रथमकाण्ड ह १५०० पृष्ठों में सम्पन्न हुआ है। भूमिका प्रथमखग्ड प्रकाशन के अनन्तर क्या प्रकाशित हैं इस प्रश्न का भार खयं ग'ताचार्य की इच्छा पर ही निर्भर है।

प्रन्थकत्ता ' अनन्तर हमारी दृष्टि शास्त्र की सामान्य परिभाषाओं पर, नाम पर, कि काल पर, स्थूलरूप से प्रतिपाद्य निपय पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर जाती है। इसके कि मुलविषय से सम्बन्ध रखने वाली अन्तरङ्ग परिभाषाओं पर दृष्टि जाती है। इस जिज्ञासा की करने के लिए ही दूसरा परीचाकागढ़ हमारे सामने आता है। एवं इसे हमने 'गीतार्कि माष्यभूमिका" नामसे सम्बोधन किया है। परीचाकागढ़ नाम की यह भूमिका लगाना ०० पृष्ठों में सम्पन्न हुई है, एवं इसे तीन खगड़ों में निभक्त किया गया है। प्रथमखगढ़ बिर्टि दृष्टिप्रधान बनाता हुआ ऐतिहासिकपरीज्ञात्मक है। आगे के दोनों खण्ड अन्तरङ्ग दृष्टिप्रधान इस विषयपरीज्ञात्मक है।

बहिरङ्गपरिभाषात्मक सूमिका प्रथमखण्ड में जिन विषयों का निरूपण हुआ है, उन की विस्तृत सूची खएड के आरम्भ में ही उद्धृत हो चुकी है। पाठकों के परिचयार्थ अन्तरङ्ग परिमाषात्मक दूसरे—तीसरे खएडों की भी संवित विषयसूची उद्धृत कर दी जाती है—

# गी विश्वा शिव्य की सांचित्र विषयसूची

## **%** विषयप्रवेश

### १-दार्शनिक दृष्टि से त्रात्मपरीचा

क-भारतीयषड्दशेनवाद (६)

ख-मारतं यद्वादशदर्शनवाद (१२)

ग-मारतीयअष्टादशदर्शनवाद (१८)

च-भारतीयषट्त्रिंशदर्शनवाद (३६)

ङ -सर्वदश्चनसमन्वय

च-शारीरक(व्यास)तन्त्रसम्मतआत्मपरीका छ-प्राधानिक(कपिक)सम्मतत्र्यात्मपरीका ज-वैशेषिक(कगाद)तन्त्रसम्मतत्र्यात्मपरीका फ-दर्शन सम्मत आत्मा का मौलिकरहस्य

# २-वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मपरीचा

क-मात्मप्रतिपादक गीताशास्त्र

ख-श्रात्मान इसीमांसा

ग-निर्गुण-सगुणमीमांसा

घ-अमृतात्मपरीचा

ङ-ब्रह्मात्मपरीचा

च-शकात्मपरीचा

छ-ईश्वरात्मव्यूहरहस्य

ज-जीवात्मव्यूहरहस्य

फ-श्रद्धेतोपसंहार

# ३-ब्रह्मकर्मपरीचा

क-सृष्टिमूळावषयकदशवादरहस्य

ख-त्रिसत्यवाद(ब्रह्मकर्मअभ्ववाद)परीचा

ग-द्विसत्यवाद(सदसद्वाद)परीचा

घ-असद्दादपरीचा

**ड-सद्वादपरी**चा

च-सिद्धान्तवाद नरीचा

# १-कर्मयोग्परीक्ता

- क-योगसङ्गति
  - (१)-कर्ममार्ग की दुस्तहता।

ल-वर्गाव्यवस्थाविज्ञान

- (१)-ब्रह्ममुला वर्णसृष्टि ।
- ¡२'-वर्णनिरुक्ति l
- (३)-अदिति--दितिमृलावर्णसृष्टि।
- (४'-बलानुग मिनी वर्गाव्यवस्या ।
- (५)-समाजानुगामिनी वर्णव्यवस्था ।

- (२)-सल-मिध्यामीमांसा ।
- (३)-कम्भतत्व के निर्गायक।
- (६)-वर्गाव्यवस्था में सामाजिक नियन्नः
- (७)-वर्शविम ग जन्म से है, अथवा का
- ( -वर्णमेदमुलक धर्ममेद
- (६)-वर्गाव्यवस्था के सम्बन्ध में पित्रं

विद्वानों के विचार

#### ग-ग्राश्रमविज्ञान

- (१)—खतन्त्र-परतन्त्रता की परिभाषा।
- (२)-ईखर की विभूति, और उसकी प्राप्ति के उपाय
- (३)-ब्यायुर्विज्ञान ।
- (४)-आश्रमविभागों का मौलिक रहस्य।

#### य-संस्कारविज्ञान

- (१)-संस्कारशब्दरहस्य।
- (२ -संस्कारों की सर्वव्यापकता।
- (३)-भारतीय श्रीतस्मार्त ४२ संका
- (४)-ब्राह्मसंस्कारविज्ञान ।
- (५)-दैवसंस्कारविज्ञान।

# ङ-कम्मतन्त्र का वर्गीकर्ग-

- (१)-कर्मनिश्यमीमांसा।
- (२)-संस्कारनिबन्धन षट्कर्म ।
- (३)-उदर्कनिबन्धन षट्कम्म ।
- (४)-आत्मिनबन्धन षट्कर्म

- (५)-गीतानिबन्धन षट्कर्म।
- (६)-शास्त्रनिबन्धन षट्कर्म।
- (७ लोकवेदिन्बन्धन षट्कर्म
- (=)-निष्ठानिबन्धन कर्मजाल

माध्यस्मिका-दितीयखग्ड समाप्त

1

# २-ज्ञानयोगपरीत्ता-

क—छोकप्रचलित सांख्यनिष्ठा

ख— '' योननिष्ठा

ग— '' भिक्तिनिष्ठा

घ—निकृष्टकर्म-भिक्त-ज्ञाननिष्ठा (किल्पता)

ङ—हेयकर्म-भिक्त-ज्ञाननिष्ठा (शास्त्रीया)

च-उपादेयकर्म-भिक्तं -ज्ञाननिष्टा (संशोधिता)
छ-द्याराध्या बुद्धियोगनिष्टा (भगवत्सम्मता)
ज-निष्काम-सकामभीमांसा
क नैष्कर्म्यल्च्या ज्ञानयोग

# ३—भक्तियोगपरीत्ता—

क-भक्ति का प्रचलितक्ष्प ख-देवयुगकालीन भक्तिमार्ग ग-वेदयुगकालीन भक्तिमार्ग घ-हिरएयगर्भसम्मत भक्तिमार्ग ङ-पौराणिक भक्तिमार्ग च-दार्शनिक भक्तिमार्ग छ-रूढिवादसम्मत भक्तिमार्ग ज-उपासना के विविध लक्ष्ण भ-संस्थवती उपासना

ज-श्रङ्गवती उपासना

ट-अन्यवती उपासना

ट-अन्यवती उपासना

ट-प्रतीकोपासना

ड-प्रतिरूपप्रतिमोपासना

द-भावमयी प्रतिमोपासना

ग-निदानोपासना

त-मृर्तिनिम्माण रहस्य

थ-गीता का संशोधित भिक्तयोग

# ४—बुद्धियोगपरीत्ता—

क-बुद्धियोग का खरूप निवचन ख-बुद्धियोग के आविभावक ग-बुद्धियोग का प्रभवकाल

घ-बुद्धियोग की परम्परा ङ-बुद्धियोग का उदय-तिरोभाव च-धर्मजक्षण बुद्धियोग ङ्ग्-ऐश्वर्यलक्षण बुद्धिवोग ज-ज्ञानलक्षण बुद्धियोग •स—वैराग्यल्ज्या बुद्धियोग ज-गीतासिद्धान्तविमर्श

# ४—गीतांसारपरीचा—

# भाष्यभामिका तृतीयखराड समाप्त

3

वहिरक्त-अन्तरक्तपरिमाणानिक्षपणात्मक (भूमिकारूप) तीन खएडों में विभक्त इस दूसी परीवाकाएड के बनन्तर मूलकाएड हमारे सामने आता है। २४ उपनिषदों की अपेबा से यह मूलभाष्य २४ खण्डों में विभक्त किया है। इन २४ उपनिषदों के नाम, उपनिषदों में प्रतिपादित विषय, सबका प्रस्तुत भूमिका खएड के विषयविभागप्रकरण में दिग्दर्शन कहा दिया गण है। सब मिलकर यह विज्ञानभाष्य लगभग ७००० पृष्ठों में सम्पन्न हुआ है, जो कि भूमाननी पासक भारतवर्ष की दृष्टि में संज्ञित ही कहा जायगा। यही हमारे आत्मनिवेदन की विश्रामभूमि

उक्त आत्मिनिदन लिखने का एक विशेष कारण है। उस कारण के परिचय से पाठक खयं इस निवेदन की आवश्यकता का अनुभव करेंगे। कितनें हीं महानुभावों ने साज्ञात् रूप से, एवं कितनें हीं सहयोगियों ने पत्रद्वारा हमें यह सूचित किया है कि तुम्हारे लेख में विस्तार आवश्य-कता से अधिक रहता है। साथ ही में विषय अनेक बार (पद पद पर) दोहराया गया है। ऐसी पुस्तक लोकहिच का कारण नहीं वन सकती।

सिन्मित्रों का सुम्नाव अवश्य ही सामियक है, इसीलिए उपादेय भी कहा जासकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में हम उन के इस अनुशासन को न मानने की धृष्ठता कर रहे हैं। फुटनोटों की शिक्षा हमें विधासम्पत्ति से विश्वत रखती है। यदि हमें आर्थसाहित्य का सरूप आर्यसन्तान के सामने रखना है तो इस के लिए हमें आर्थपद्धित का ही अनुगमन करना पड़ेगा। हमें अपने महित-क से फुटनोटों की बदबू निकाल कर उसे रमृति—मेधा—मनीषा—प्रज्ञा आदि दिव्य संस्कारों से युक्त करना पड़ेगा। मधुकरवृत्ति का एकान्ततः परित्याग करना पड़ेगा। ''सेकिएड लेंगवेज (Second Lengvage) संस्कृत थी' केवल यह कहने भर से काम न चलेगा। अर्थोपार्जन के लिए समयको नियन्त्रित करना पड़ेगा। इस के लिए अपनी आवश्यकताएं कम करनी होंगीं। खाध्याय को मुख्य बनाना पड़ेगा। तभी आर्थसाहित्य के वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त होसकेगा। अहोरात्र दूसरे दूसरे कार्यों में संत्रहत रहते हुए, समा, सोसाइटी, टीपार्टी, गार्डनपार्टी आदि में सतत संजगन रहते हुए साहित्यज्ञान से कभी लाम नहीं उठाया जासकता। आप तो विस्तार और पुनरुक्ति की कहते हैं, हमारा तो यह भी विश्वास है कि आर्थसाहित्य को हिन्दीमाषा का रूप देना भी एक बहुत बड़ा पाप है। परन्तु क्या करें, परिहिथतिवश ऐसा करना पड़ रहा है। अन्यया हिन्दीमाषा हारा शास्त्र का वास्तविक मर्म जान लेना भी हमारी दृष्टि में असम्भव सा ही है।

मधुकरवृत्ति के अनुयायी अवश्य ही छोटे छोटे ट्रेक्टों से समाज की कगड़ (खाज) मिटा सकते हैं। परन्तु हम से ऐसी आशा करना व्यर्थ है। जिसे खाध्याय से प्रेम होगा, उस के लिए यह विस्तार और पुनरुक्ति उपादेय सामग्री होगी। यह हमारा सौमाग्य है कि ऐसे वातावरण में भी एक न्यिक हमें ऐसा मिला है, जो जीवन भर पश्चिमी शिक्ता का अनुगमन करता हुआ भी हर इस विस्तार को ओर भी अधिक विस्तृत देखना चाहता है। मथुराम्यूजियम के क्यूरेटर हुए साहित्यसेवी श्रीवासुदेवशरणजी एम. ए. एल्. एल्. वी. ने शथपथभाष्य के दो अङ्क प्राप्त के एर हमें लिखा था—

"......करते हैं कि वे मितपाद्यविषय का ओर भी अधिक विस्तार के कारण ऐसा आयोजन शताब्दियों में कहीं एक बार ही होता है"।

शोड़ी देर के लीए म.नलीजिए, हम इस कार्य में अयोग्य हैं। हमें संचेप से कि नहीं आता, माया मो अग्रुद्ध है, पुनरुक्ति की भी मामार है। परन्तु क्या एक ही व्यक्ति स्व आशाएं करना उचित है। अहोरात्र अम करके बैदिक विप्रयोक्ता संकलन करें, अर्थसम्म से इन्द्र करते हुए जैसे तैसे प्रकाशन का आयोजन करें। उस पर भी सारा दोप हमा हिस्से में। क्या समाज का कोई कर्तेन्य नहीं है। क्या एक कृपक खेती के साथ साथ कर, ज्ञानकर रोटी बनाकर अपने हाथों आपके मुख में डाल सकेगा ? असम्मन ! आप हैं, हम कृपक हैं। हमने अन उत्पन्न कर दिया, अब उसे परिष्कृत बनाकर भोग वनाना आपका कर्सन्य है। पढ़ें, लिखें, सम्पादन करें, द्वार द्वार भटकते फिरें, छोटे छोटें लिखें, समाओं में चीत्कार करते रहें, क्या एक अल्पशक्तियुत मनुष्य के लिए यह सव सम्मव है ?

कितने हीं मित्रोंने यह भी संकेत किया है कि तुम इंग्लिश पढ़लो, साथ ही में संविध्या करायों, तब काम होसकता है। खागतम् !!! दोनों के लिए हम तो समय ज्ञानेपर अवश्यास करेंगे। परन्तु ""यह सब कुछ कर लेने पर तो सन्तोष होजायगा। इससे पहिले अपनी प्राम्यपद्धति को भी छोड़ दिया जाय १ क्या बिना इंग्लिश पढ़े, और कपडे रंगे सार्थि छार का कोई अन्य मार्ग नहीं है १ "न रत्नमन्विष्यति मृत्यते हि तत्"। इंग्लिश कि लेसे हमारे लिए आप आवश्यक समसते हैं जैसे हमारे लिए आप आवश्यक समसते हैं जैसे हमारे लिए आप आवश्यक समसते हैं जैसे हमारे किए आप आवश्यक समसते हैं जैसे हमारे किए जाप अवश्यक समसते हैं कि जैसे हमारे किए आप आवश्यक समसते हैं कि जैसे हमें क्या हमें के संज्ञासी कि लेगे में आप

रहे हैं, वैसे आपका भी तो कुछ कर्तव्य होजाता है। क्या संस्कृत साहित्य आपकी वपीती नहीं हैं ? क्या आप द्विजाति नहीं हैं ? क्या आप अर्थन्यास नहीं कर सकते। अस्तु वर्तमान में तो हम और हमारी यह साधारण लिपि जैसी है, वैसी है। जिनकी रुचि हो वे अपनावें, नहीं तो नाहितवाद (नाहितकवाद) का मूलमन्त्र है ही। इसी मूलमन्त्र के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक निवेदन करने की आवश्यकता हुई। आशा है साहित्य प्रेमी हमारी स्पष्टवादिता के लिए हमें चमा करेंगे।

विनीत — मोतीलालशर्मा –गौड़ः जयपुरीयः



# ?—विषयोपक्रम



# पुञ्जीभूतं प्रेमगोपाङ्गनानां मूर्त्तीभूतं भागधेयं यहूनाम् । एकीभृतं ग्रप्तिनेत्तं श्रुतीनां क्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम् ॥

ता, उपनिषद्, व्याससूत्र (वेदान्तदर्शन) इन तीन शाक्षों का समुचय विद्वत्-समाज में ''प्रस्थानत्रयी" नाम से प्रसिद्ध है। श्रुति-स्मृति-पुरागामुलक सना-त्तनधर्मसम्राट् की छुत्रछाया में सुप्रतिष्ठित जितनीं भी सम्प्रदाएं भारतवर्ष में प्रच-लित हैं, उन सब की मुलप्रतिष्ठा यही प्रस्थानत्रयी है। इसीलिए प्राय: सभी सम्प्रदायाचार्यों ने प्रस्थानत्रयी पर अपने अपने खतन्त्र भाष्य लिखे हैं। बिना

प्रस्थानत्रयों का व्याश्रय लिए कोई भी अपनी सम्प्रदाय को सुरक्षित नहीं रखसकता। इस सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना होमा कि जिन आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं, उन की दृष्टि लात्कालिक परिस्थित की और ही विशेषरूप से रही है। देश—काल—पात्र की योग्यता को लह्य में रखते हुए, दूसरे शब्दों में सामधिक परिस्थित को लह्य में रखते हुए ही आचार्थों ने भाष्य लिखे हैं। यही कारण है कि हमारी दृष्टि में यह सम्प्रदायवाद "अध्मर्म" सब्द से सम्बोधित न होकर "मत" शब्द से ही सम्बोधित हुआ है।

अप्रकृतिसिद्ध नित्य नियम धर्म है । यह त्रिकालावाधित होने से शाश्वतं है । इसीलिए "सदा मंवः सनावनः" इस निर्वचन के अनुसार इसे सनावनधरमें कहा जाता है । सामिषक पिरिश्यित के अनुसार केवल उस समय के लिए ही उपयुक्त व्यक्तिविशेष के द्वारा बनाए गए शास्त्रानुकूल नियमों की समिष्टि "मतवाद" है । धर्म, एवं मत में यही अन्तर है । आज मारतवर्ष में जो धर्मिकलह देखा जाता है, वस्तुतः वह मतं कलह समभ्तना चाहए । आज मतवाद ने ही धर्म का स्थान प्रहण कर रंत्रखा है । इसं विषयं का विशव विवेचन "श्रेयान स्त्रधर्मः" (गीता विश्व) इत्यंदि स्लीक माध्य में देखना चाहिए ।

मतं का चूंकि मन्तन्य की कल्यना से सम्बन्ध है, अतएक मत प्रत्येक दशा में के ही होते हैं। धर्म जहां अभिन्नभाव पर प्रतिष्ठित होता हुआ सदा एक है, कहां मत कि को अपना आधार बनाता हुआ नानावाद से ही सम्बन्ध रखता है। दूसरे शब्दों में के हि किए कि धर्म की मूल प्रतिष्ठा जहां प्रकृतिसिद्ध निल्म विद्वान है, वहां मतवादों की आधार सामियक दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला दर्शन है। विज्ञान का ईश्वरीय जमत् से सम्बन्ध दर्शन का मानवबुद्धि से सम्बन्ध है। ईश्वरीय विज्ञान जहां सम्पूर्ण विश्व के लिए एक है, इ मानवदर्शन प्रान्तीय मेदिमन मानवसमाज की परिस्थितियों के मेद से अनेक है। अपने इ धरातल पर दोनों ही सुन्यस्थित हैं \*। भारतीय आचार्यों ने जहां सामियक परिस्थित के इ सार विभिन्न पर्यों का अनुगमन करने वाली विभिन्न सम्प्रदायों का सञ्चालन किया है, इ उन्होंने निल्मविज्ञानसिद्ध धर्मतत्व को भी पूर्णहरूप से सुरिक्ति रक्खा है। अनेकत्व के साथ एकत्व को अपनाए रहना ही भारतीय धर्म, एवं सम्प्रदायों की विशेषता है। इसी शास्तक्षां किया से सर्वया प्रयक्त २ जाने वाली मी सम्प्रदायों की विशेषता है। इसी शास्तक्षां किया से सर्वया प्रयक्त २ जाने वाली मी सम्प्रदायों की विशेषता है। इसी शास्तक्षां किया से सर्वया प्रयक्त २ जाने वाली मी सम्प्रदायों की विशेषता है। इसी शास्तक्षां किया से सर्वया प्रयक्त २ जाने वाली मी सम्प्रदायें भारतवर्ष में आदर की दृष्टि से देखीं गई।

सम्प्रदायों का यह आदर भाव उक्त प्रस्थानत्रयी पर ही अवलिम्बत है। ठीक इसके किंग यदि किसी मन्दबुद्धिने प्रस्थानत्रयी का एकान्ततः निरादर करते हुए, अथवा मीमांसा में प्रसङ्ग. उपोद्घात, हेतुता, अवसर, निर्वाहकैक्य, उपक्रम, उपसंहार आदि तात्पर्यार्थित यक नियमों की उपेचा करते हुए, खकल्पना से मनमाना अर्थ करते हुए किसी सम्प्रदाव चलाने की चेष्टा की है तो वह अपने इस प्रयास में सर्वथा विफल हुआ है। उदाहरण के हैं बौद्धमत को ही लीजिए। भगवान् बुद्ध उस समय की असामान्य विभूति थी, इसमें कोई में नहीं। साथ ही में वे अपने समय के महासुधारक थे, यह मान लेने में भी कोई आपित बी इनके इन्हीं लोकोत्तर गुणों से प्रभावित होकर सनातनधिमें भों इनका अवतार शब्द से स्मर्थ भी किया। परन्त इनकी यह सम्प्रदाय प्रस्थानत्रयी का निरादर करने वाली हुई, बुद्ध को बीर

<sup>#</sup>इस विषय का विशद विवेचन उपनिवद्धिशानमा ज्यमुमिकान्तर्गत 'क्या उपनिषत् वेद हैं! श्र

साहित्य निर्धिक प्रतीत हुआ, इन्हों नें स्पष्ट शब्दों में वेद की निन्दा की। वस फिर क्या था। वेदमक आर्यजाति बुद्ध की इस उच्छ्रंखलता को सहन न कर सकी। परिग्राम इसका यह हुआं कि अवतार-कोटि में प्रतिष्ठित रहने वाले यही बुद्ध आगे जाकर ''नास्तिक" शब्द की उपाधि से अलझ्त कर ंदिर गए, आर्यजाति को उनका आदेश अगुमात्र भी मान्य न रहा । यही अवस्था परम सुधारक श्री-खामी दयानन्दजी के सम्बन्ध में घटित हुई। खामी दयानन्द वेदों के विद्वान् थे या नहीं, इस सम्बन्ध में हमें विशेष वक्तत्र्य नहीं है। हां खामीजी के सम्बन्ध में यह बात निःसंदिग्ध थी कि वे हिन्दू जाति के परम हितेषी थे। हिन्दुत्व की दुर्दशा से उनका अन्तस्तल सुन्ध था । रूढिवादों से जर्जिरित मृतप्राय हिन्दुत्व को पुनरुजीवित करने के लिए खामीजी आगे बढ़े। श्रपनी इस नवीन सम्प्रदाय के निर्माण में खामीजीने बुद्ध की तरंह प्रस्थानत्रयी की उपेचा तो न की, परन्तु अर्थ के सम्बन्ध में अपनी कल्पना का आश्रय लिया। चिरन्तन पद्धतियों की उपेचा श्रर श्रपनी करूपना से नवीन पद्धतियों का निर्माण कर क्रियात्मक सनातनधर्म का गला घोट डाला । मृतिपतृश्राद्ध जैसा वैदिककर्म भी इनकी दृष्टि में अवैदिक रहा । परिस्ताम इस उच्छं बबता का क्या हुआ ? यह हमारे सामने है । आर्यसमाज को जन्म लिए आज एक शताब्दी भी नहीं हुई, और उसके सिद्धांत उसी के अनुयायी विद्वानों की दृष्टि में खोखले जचनें लगे । श्रीर श्रागे बढ़िए । महात्मा गांधी भगवान् की देन है, इसमें कोई सन्देह नहीं । हिन्दू जाति को अपनी इस धरोहर पर पूर्ण अभिमान है। राजनैतिक चेन्न में हम महात्माजी को सर्वोच आसन देने के लिए तय्यार हैं। परन्तु धार्मिक चेत्र के सम्बन्ध में जब हम महात्मा जी का निर्णय देखते हैं तो सहसा हत्कम्प होजाता है। प्रस्थानत्रयी में सर्वमान्य गीताशास्त्र महात्माजी का, एवं उनके अनुयायियों का परमाराध्य प्रत्य है। इस दृष्टि से महात्माजी पूरे शास्त्र भक्त, एवं पक्के ईश्वरवादी हैं। परन्तु गीतार्थ करने में उन्होनें भी अपने बुद्धिवाद का ही समा-श्रय लेने की श्रनिधकार चेष्टा की है। फलतः इस सम्बन्ध में वे भी बुद्ध-द्यानन्द की तरंह विफल मनोरथ ही रहे हैं। तात्र्पय कहने का यही है कि सम्प्रदाय निर्माण में भीमांसा संमतार्थ-युक्त प्रस्थानत्रयी का अनुगमन प्रत्येक दशा में आवश्यक है। शंकर-रामानु ज-वरलभ-निम्बार्क

माध्व आदि सम्प्रदाएं इसी पथ का अनुगमन करने के कारण आज तक जीवित है।

्यूर्व की पिड़्न्यों से पाठकों को यह विदित हुआ होगा कि प्रस्थानत्रयी पर आक्षा आवारों के भाष्य उपलब्ध होरहे हैं, उन सब का भिन्नमावम् लिका दार्शनिक दृष्टि से हैं। हमारे विचार से अवश्य ही इन प्रत्यों पर विज्ञान भाष्य रहे होंगे । गीता और व्यक्ति थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिए जांय, तब भी उपनिषद, एवं इतर वेदभाग के सम्बद्ध विज्ञानभाष्यों की सत्ता का किसी दृष्टि से अभाव नहीं माना जासकता । वे वेदभाष्य रहमा निदानप्रन्थ, गाथाप्रन्थ, कुम्ब्याप्रन्थ, निविद्यन्थ आदि नामों से प्रसिद्ध रहे हों। अनुमान को सर्वथा निर्मूल नहीं माना जासकता । यह आर्यजाति का दुर्माग्य है कि अनुमान को सर्वथा निर्मूल नहीं माना जासकता । यह आर्यजाति का दुर्माग्य है कि उन वैज्ञानिक प्रत्यों में से एक भी प्रन्थ उसे उपलब्ध नहीं होरहा है । सम्भवतः साम्ब्रह्म से पहिले पहिले ही यह उपपत्तिप्रन्थ स्मृतिगर्भ में विलीन होगए होंगे । यही कारण किसी भी साम्प्रदायिक आचार्य के साम्प्रदायिक भाष्य में दार्शनिक दृष्टि के अतिरिक्त कि इतिहासादि अन्य भागों का विचार उपलब्ध नहीं होता । उपनिषद्—गीता-ड्याससूत्र हां पर जितने भी भाष्य हमें उपलब्ध होरहे हैं, उन सबका एकमात्र दार्शनिक दृष्टिसे ही सक्त

यह आरम में ही निवेदन किया जाचुका है कि दार्शनिक दृष्टि का मेद्रा
सम्बन्ध है। ऐसी दशा में साम्प्रदायिक दृष्टि से अपने अपने दृष्टिकोग्र से अपनी अपनी होते हुए भी यह दार्शनिक भाष्य सार्वदेशिक नहीं सकते। वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में, किया आर्यसाहित्य के सम्बन्ध में भगतान मनु का वेदाद प्रसिद्ध्याति" यह वचन, एवं आर्यसाहित्य के सम्बन्ध में भगतान मनु की करने वाला—'एतदेशपस्त्रस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः, स्वं स्वं चरितं शिद्धर्न पृथियों भानवाः' यह वचन प्रस्थानत्रयी को केवल दार्शनिक दृष्टि प्रधान मानने से कदाप चित्रा हो सकता। उक्त वचनों को चरितार्थ मानने के लिए हमें एकमात्र वैज्ञानिक दृष्टि अआत्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि विज्ञान में सग्प्रदायवाद का समावेश नहीं है। वह विज्ञान विश्वति है। उससे मनुष्यमात्र का कल्याया होसकता है। सम्प्रदायमाध्य साम्प्रदायमाध्य साम्

की तृष्टि कर सकता है। साथ ही में वह अपनी इस संकुचित दृष्टि से एथाकथंचित अपना कल्याण भी कर सकता है। परन्तु विज्ञानभाष्य सर्विहित का सञ्चालक है। चूंकि वर्त्तमान में प्रस्थानत्रयी पर एक भी विज्ञानभाष्य नहीं है, अतएव इस पर विज्ञानदृष्टि से विचार करना आव-रयक समका गया है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम शतपथिविज्ञानभाष्य का कुछ अंश पाठकों के सम्मुख रक्खा गया। अनन्तर इंशोपनिषद विज्ञानभाष्य का प्रकाशन हुआ। यद्यपि लोकदृष्टि की प्रधानता के कारण सबसे पहिले गीताभाष्य का प्रकाशन ही न्याय-प्राप्त था। परन्तु इस महाप्रन्थ के प्रकाशन में हम असमर्थ थे। अतएव अवतक यह काम रुका रहा। यह इस भाष्य का सौमाग्य है कि इसे कलकत्ते के कुछ धनिकों के द्वारा प्रोत्साहन मिला है, फल खरूप इस का श्रीगणेश कर दिया गया है।

मूमिका लिखना आजकल की प्रचलित प्रणाली है। इसी प्रणाली का अनुरोध मानते हुए हमनें भी इस सम्बन्ध में कुछ लिखना आवश्यक समक्षा है। हमारे विचार से किसी मी प्रन्य की भूमिका में शास्त्रोपेदष्टा आचार्य, शास्त्रप्रदित्त का मुख्य उद्श्य, शास्त्रप्रतिपादित प्रधान प्रधान विषयों का सामान्यक्ष स दिग्दर्शन, शास्त्र से सम्बन्ध रखनें वाले भिन्न भिन्न विषयों के विचार पूर्वक उन के विचारों की स्वतन्त्र समालोचना इत्यादि विषयों का समावेश करना आवश्यक होजाता है। इन विषयों में से शास्त्रोपदेष्टा आचार्य के सम्बन्ध में भूमिका प्रकर्ण में कोई विचार न किया जायगा। इस के लिए हमनें "गीता के आचार्य श्री-कृष्णा" नामसे एक खतन्त्र प्रन्थ लिखना आवश्यक समक्षा है। अवसर मिन्नने पर वह भी पाठकों के सम्मुख उपित्थित करने की चेष्टा की जायगी। अभी हमें शेष विषयों का ही दिग्दर्शन करना है। इस सम्बन्ध में आरम्भ में ही हम यह स्पष्ट कर देना अपना आवश्यक कर्त्तन्य समक्षते हैं कि प्रस्तुत भूमिका में जो विचार प्रकट किए जायगे, उन का दार्शनिकभावों से विशेष सम्बन्ध न रहेगा। ऐसा करने का मुख्य कारण यही है कि दर्शन का ज्ञान से सम्बन्ध है। एवं ज्ञान को उद्देश्य मान कर गीता के सम्बन्ध में जितना विचार विभर्श अपेक्षित है, वह दर्शनमक्ष प्राचीन माध्यकारों, एवं व्याख्याताओं के द्वारा गतार्थ है। हमारी दिष्ट में गीताशास्त्र मगवान के "ज्ञानं तऽहं सविज्ञानमिदं व्याख्याताओं के द्वारा गतार्थ है। हमारी दिष्ट में गीताशास्त्र मगवान के "ज्ञानं तऽहं सविज्ञानमिदं

वक्ष्याम्यशेषतः" इन शब्दों में ज्ञानयुक्त विज्ञानशास्त्र है। इसीलिए गीताभाष्य का इमनें "भगव-द्रीताविज्ञानभाष्य" नाम रखना अन्वर्थ समक्ता है। इमारा विश्वास है कि यह भूमिका गीता-प्रेमियों के सम्मुख एक ऐसे सर्वथा नूनन, नहीं नहीं अतिपुरातनभाव को उपस्थित करेगी कि जिस के आधार पर वे—"गीता सुगीता कत्त्रच्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः" इस प्राचीन स्कि को अन्तरशः चरितार्थ करने में समर्थ होतकेंगे।

> इति भाष्यभूमिकायां – विषयोपक्रमः

२—सिंहाबलोकन ३—ग्रास्त्रग्रब्द्निक्चन १—ग्रास्त्रका सामान्य उदेश्य ५—संस्कारस्वरूपनिक्चन

#### अ श्रीः अ

### ३ -सिंहावलोकन ८

मन्त्र-ब्राह्मसारूप अपीरुषेय वेटशास्त्र को छोड़कर और जितनें भी शास्त्र हैं, उन सब का कोई न कोई वक्ता (कर्ता) अवश्य हुआ है। अपीरुषेय वेद से किसी दृष्टि में कम महत्व न रखता हुआ भी गीताशास श्रीकृष्ण द्वारा प्रवृत्त होने के कारण पौरुषेय कहलाता है। विरव के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कृष्णा ने गीता का उपदेश दिया है, इसलिए गीता का महत्व नहीं है। अपितु गीता वेद के, विशेषतः वेद के अन्तिम भागरूप उपनिषत् के ज्ञानसहकृत विज्ञान-तत्वों को बोधगम्य शब्दों द्वारा हमारे सामने रखती है, इसलिए गीता सर्वोच्च आसन पर प्रति-ष्टित है। श्रीपनिषद तत्वों का जैसा विरलेषण गीता में हुआ है, वैसा अन्यत्र देखने में नहीं श्राता । यही कारण है कि अपने अधिकारसिद्ध स्मृति शब्द की उपेक्षा कर गीता आज उप-निषत् नाम से प्रसिद्ध हो रही है। आर्यसाहित्य में जितनें भी शास्त्र उपलब्ध होते हैं. उन सब के निर्माताओं की अपेदा गीताशास्त्र के निर्माता भगवान् कृष्ण का आसन सर्वोच है। इस धरातन पर सृष्टि के आरम्भ से अवतक जितनें महापुरुष अवतीर्ग हुए हैं, उन सब में मुख्य स्थान गीताचार्य को ही दिया गया है। यही नहीं, अवतार पुरुषों में भी एकमात्र कृष्ण को ही "पूर्णावतार" शब्द से संबोधित किथा गया है। इस प्रकार सर्वव्यापक सिचदान द ब्रह्म के पूर्णावतार, महामहिमशाली अन्युत भगवान् (कृष्णा) के मुखपङ्कज से विनि:सृत वेदतत्वप्रद-र्शक गीताशास्त्र अवश्यं ही वेदातिरिक्त इतर सर्वशास्त्रों की तुलना में सर्वोचस्थान प्राप्त करने का श्रिधकार रखता है।

हम यह मानते हैं कि मानवीसृष्टि की उत्पत्ति का जैसा प्राकृतिक नियम है, उसी के अनुसार कंस के कारावास में लौहशूंखलाओं से निगड़ित देवकी के गर्भ में कृष्ण ने जन्म लिया था। हमें यह मान लेने में भी कोई आपत्ति नहीं कि कृष्ण में बालप्रकृतिसुलम सृतिका-मत्त्य, माखनचोरी, कन्दुकक्रीड़ा, बालगोष्टी में विचरण आदि बालोचित सभी धर्म विध-मान थे। साथ ही में दाम्पत्यभाव, सन्तानोत्पत्ति, देव-द्वि -गुद्द-ग्राह्म आदि में पूर्ण निष्ठा, समयोचित नीतिमार्ग का अवलम्बन, आपत्तिकाल में बन्धुवर्ग की रहा, आश्रम

धर्म का यथाविधि परिपालन, समय समय पर मुख-दु:स्वादि द्वेन्द्वभावों का जेके यथाकाल भौतिक शरीर का परिखाग, आदि मानव मुख्य धर्मों का भी कृष्ण के जीका समन्वय था। इस प्रकार मानवधर्मों के सर्वात्मना विद्यमान रहते हुए भी कृष्ण कैसे प्रमानव पुरुष मान लिए गए ? किस आधार पर उन्हें प्रवतार कहा गया ? क्यों उन्हें पूर्ण ब्रह्म नाम से सम्बोधित किया गया ? "गीता के प्राचार्य श्रीकृष्ण" नामक खतन्त्र प्रन्थ में इन्हीं प्रशं की मीमांसा की गई है। अस्मदादि साधारण जनों की दृष्टि में श्रीकृष्ण एक लौकिक मनुष्य की मीति प्रतीत होते हुए भी किन्हीं ग्रह्म कारणों के कारण अलौकिक पुरुष थे। ऐसे अलौकिक पुरुष का यह प्रन्थ गीता भी यदि विश्व में अलौकिक माना जाय तो इसमें क्या आश्चर्य है।

## ३—शास्त्रशब्दिनविचन

श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत शास्त्र है। शास्त्र के रहस्यार्थ (वैज्ञानिक अर्थ) को न जाने के कारण आज हमनें इस शब्द को संस्कृत वाङ्भय भारतीय प्रन्थों का ही वाचक मान रक्खा है। वस्तुतः देखा जायतो शास्त्र शब्द के निर्वचन विज्ञान के अनुसार आर्यसाहित्य की तरंह ग्रीक, लेटिन, अर्थी, फारसी, उर्द, हिन्दी, तेलगू, कनाडी, गुजराती, चङ्गला, परतो, मारवाड़ी आदि सभी भाषाओं के साहित्यिक प्रन्थों को 'शास्त्र" शब्द से सम्बोधित किया जा सकता है। ''ऐसा करने से लाभ होगा, ऐसा न करने से हानि होगी''—''ऐसा करने से हानि होगी, ऐसा न करने से लाभ होगा''—' ऐसाकरो, ऐसा मत करों''—''इस तरंह करीं। इस तरंह मत करों'' इस प्रकार के निर्वधि एवं निर्वधात्मक वचनों का संप्रह ही शास्त्र कहलाती है। तत्तद्विषयों की पूर्ण परीच्चा करने वाले जिन महापुरुषों ने अपने चिरकालिक अनुभव से (परीच्चा करने में असमर्थ हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों के कल्याण के लिए) शब्द द्वारा बो व्यहमारे सिमने रक्खा है, विधि-निर्वधात्मक, पूर्ण परीच्चित, अतएव सर्वमान्य शब्दराशिहर वही व्यहमारे लिए शास्त्र है।

<sup>×-</sup>चाहा, त्रादेशं, हिदायत, त्रार्डर, हुकुंम।

'शास्" का अर्थ है आदेश, आज्ञा, हिदायत। 'त्र" का अर्थ है, आदेश के पालन की विधि, मार्ग, पद्धित, तरीका। आदेश की पद्धित का प्रतिपादक शब्द संग्रह ही 'शास्—त्रम्' के अनुसार "शःस्वम्" है। उर्दू मुहावरे के मुआफ़िक आप को इस तरंह समम्मना चाहिए कि— 'एक नातजुर्वेकार की तरक्क़ी के लिए, उस की बहबूदी के लिए, उसे जानवर से इन्सान बनाने के लिए, उसे पाक साफ करने के लिए एक तजुर्वेकार आक़िल और आलिम खुदापरस्त शख़्स के जिए वतौर इलहाम के बतलाई गई क़ाविल व क़ामिल हिदायतों, व उन के इस्तेमाल के तरीक़ों का मजमुआ ही 'शर्ग्र"(शास्त्र) है, हिदायतनामा ही शास्त्र है।

ष्यव देखना यह है कि शास्त्र शब्द की उक्त व्याख्या में गीताशास्त्र कहां तक सफल हुआ है। इस धरातल पर जन्म लेने वाला प्राणी अपने जन्मकाल से, जन्मकाल से ही नहीं, अपितु गर्भकाल से ही आरम्भ कर मृत्युपर्यन्त निरन्तर सुख की कामना किया करता है। भूल कर भी वह कभी दुःखाक्रमण की इच्छा नहीं करता। परन्तु आश्चर्य है कि सर्वेशा अनैच्छिक यह दुःख निमन्त्रगा की कोई अपेद्मा न रखता हुआ पद पद पर इसे परिपीड़ित किया करता है। इस प्राकृतिक परिस्थित के आधार पर हम इस परिग्णाम पर पहुंचते हैं कि दुःख का अवश्य ही किसी प्राकृतिक यन्त्र से सम्बन्ध है। जब दुःखभोग में हम परतन्त्र हैं तो विना किसी तर्क-वितर्क के हमें यह भी यह मान लेना चाहिए कि दु:ख के साथ साथ समय समय पर क्याभर के लिए जो हमें सुख का अनुमव हुआ करता है, वह भी प्रकृति देवी का ही अनुप्र है। न हम हमारी इच्छा से दुःखी होते, एवं न हम हमारी इच्छा से सुखी वनते । यदि सुखप्राप्ति का हमारे इच्छाखातन्त्रय के साथ सम्बन्ध होता तो संसार में कोई भी प्राशा दुःखी न रहता। श्रनिच्छा से उपस्थित होने वाले दुःखों को सभी व्यक्ति इच्छा से प्राप्त होने की सम्भावना वाले सुखों के बल पर भगाने में समर्थ हो जाते। इस दिग्दर्शन से कहना हमें यही है कि दु:खार्णव में निमम् मनुष्य को विद्युच्छकटवत् जो चिशाक सुख का अनु भव हुआ करता है, वह भी परमार्थकोटि में जाकर दु:ख ही है। इसीलिए ऋषियों ने जहां दु:ख को प्रतिकूलवेदना कहा है, वहां यह चिणिक सुख (सांसारिक वषिक सुख ) अनुकूल-वेदना शब्द से सम्बोधित हुआ है। उभयविध इस दुःख का मूल कारण क्या है? सतत

3

U

6

₹

है

इ

में

से

Ŧ

f

वं

म

उ

सं

ह

सृ

ए

प्रा

क

45

श्रीमलाषा करने पर भी शाश्वत सुख पाप्त क्यों नहीं होता ? शाश्वत सुख की गानि जंपाय क्या है ? कौन से कर्म नित्य सुख के प्रतिबन्धक हैं ? हमें कौन से कर्म के चाहिएं, एवं कौन से कर्म नहीं करने चाहिएं ? जो प्रन्थ इन प्रश्नों का समुचित उत्ताहें समर्थ है, वही शास्त्र कहलाता है। गीतोपनिषत् इस सम्बन्ध में पूर्ण सफल हुआ है। इसनेह निषेधात्मक कर्म अकर्म का प्रा विश्लेषण करते हुए शाश्वत सुख की प्राप्ति का उपाय कर है, अतएव हम इसे अवश्य ही शास्त्र शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं।

चार प्रकार की विद्याबुद्धियोगनिष्ठा के विशद निरूपण के साथ साय मगान सुखप्राप्ति के अन्यतम साधनरूप १६० उपदेश गीता द्वारा हमारे सामने रनते हैं। क्योर जितने भी शास्त्र हैं, वे ब्रह्म-कर्म के व्यतिक्रम के कारण अपूर्व हैं। किसी में के का प्रधानता है, एवं कोई कमेमार्ग को ही उपादेय बतला रहा है। दूसरे शब्दों में ये सिं कि किसी ने ज्ञानपन्न को महत्व दिया है, तो किसी ने कर्म का पलड़ा भारी रक्खा है। कि किसी ने ज्ञानपन्न को महत्व दिया है, तो किसी ने कर्म का पलड़ा भारी रक्खा है। कि गीताशास्त्र जहां ज्ञान का सम्यक् निरूपण करता हुआ दशनशास्त्र है, वहां विज्ञान का में पूर्णरूप से विश्लेषण हुआ है। ब्रह्ममूलक दर्शन, एवं कर्ममूलक विज्ञान दोनों का कि निरूपण करता हुआ विधि-निष्धात्मक यह शास्त्र अवश्य ही सर्वेत्कृष्ट शास्त्र कहा जासकी

# ४-शास्त्र का सामान्य उद्देश्य

जैसा कि पूर्व में कहा जांचुका है, आदेश वाक्यों का संग्रह, एवं उनके परिकार की विधि बतलाने वाले शब्दसंग्रह का ही नाम शास्त्र है। इस सम्बन्ध में प्रश्न उपिकार है कि विधि—निषेधात्मक इस गीताशास्त्र का उद्देश्य क्या है ? अमुक काम करो, अमुका मत करो, यह शास्त्रादेश हमारा क्या उपकार कर सकता है ? इन प्रश्नों का समाधान यह भाष्य ही कर देगा, तथापि संदर्भ सङ्गति के लिए यहां भी संदेश से शास्त्र का विका शास्त्र के सामान्य उद्देश्य को जान लेना अनावश्यक न होगा। ईश्वरप्रजापित के

F

भूत जीवन जापित में वे सब कलाएं विद्यमान हैं, जो कि ईश्वर में निज प्रतिष्ठिन हैं। "स वा , एप आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः" (शत० ब्रा० १८।७।२।६।) इस ब्राह्मण सिद्धान्त के अनुसार आत्मा में मन-प्राण-वाक् यह तीन कलाएं प्रतिष्ठित हैं। इन तीनों आत्मकलाओं का अध्यात्मसंस्था में कमशः कारणाशरीर (मन), सू मग्ररीर (प्राण), स्थूलग्ररीर (वाक्) रूप से विकास हुआ है।

प्रज्ञामात्रामय मनोमय प्रपन्न कारणाश्चरीर है, देवमात्रामय प्राणाप्रपन्न सूच्मशारीर है, एवं भूतमात्रामय वाक्प्रपञ्च स्थूलशरीर है। सब के उपर स्थूलशरीर का वेष्टन है, इस के भीतर सूदनशरीर प्रतिष्ठित है, इस के भीतर कारणशरीर की सत्ता है, सर्वान्त में सर्वान्तरतम विग्रद आत्मा प्रतिष्ठेन है । आत्मदेवना के निरुपाधिक-सोपाधिक-भेद से दो विवर्त मानें गएं हैं । विशुद्ध, निष्कल, एकल आत्मा निरुपाधिक है । इस के सम्बन्ध में शास्त्रीपदेश कुशिठत है। कारण इस का यही है, कि शब्दातीत इस त्रिशुद्ध श्रात्मा का शब्दात्मक शास्त्र न कोई उपकार कर सकता, न श्रपकार कर सकता। वह तो सदा ही निलशुद्ध, निल्मबुद्ध, निल्ममुक्त, एवं अनन्तकल्यागुगुगाकर है। यही आत्मा माया, कना, गुण, विकार, अअन, आवर्ण इन उपाधियों के कारण सोपाधिक बनता हुआ उक्त मन-प्राण-वाक्रूप तीन संस्थाओं में परिएत हो जाता है। आत्मा की यह तीनों संस्थाएं ऋमशः ग्रात्मा-पाग-पशु इन नामों से भी व्यवहृत हुई हैं। आत्मा मनोमय बनता हुआ ज्ञानप्रधान है, यही कारण शरीर है। प्राण प्राणप्रधान बनता हुआ क्रियाप्रधान है, यही सूद्मशरीर है। पशुभाग वाङ्मय बनता हुआ अर्थप्रधान है, यही स्थूलशरीर है। "आत्मा उ एकः सन्नेतत् त्रयम्" (शत०१४।३।२।) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार श्रात्मरूप कारणशरीर, प्राग्यरूप सूद्दमशरीर, एवं वाङ्मय स्थूलशरीर तीनों के समुचय को हम आत्मा शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। इसी आधार पर-'आत्मा वै तनूः (शरीरम्)" (शत धा। राहा),-' आ-त्मनो वा इमानि सर्वाएयङ्गानि प्रभवन्ति" (शत०४।२।३।५),-"प्राणो वै ब्रह्म (ब्रात्मा)" (शत १ ४।६। ০০।), -''श्रात्मा वै पशुः'' (कौ ० त्रा ० १ २।৩।) इत्यादि निगम वचन प्रतिष्ठित

· Phy

स

र्ह

খ

प्रा

श

से

क

संस

वह

विध

भा

.हैं। तन् (स्थूलशरीर), एवं ब्रह्म (सूदमशरीर) को भी श्रुतियों ने आत्मा शब्द से सम्बोधित कि इन तीनों त्री समष्टि एक आत्मा है, यही सोपाधिक आत्मा है। निरुपाधिक आत्मा जैसे शेष वहलाता है, एवंमेव त्रिकल सोपाधिक वही आतमा सविशेष कहलाया है। यही स आत्मा वेद में प्रजापति शब्द से सम्बोधित हुआ है। आत्मा-प्राण-ेशु की समष्टि ही प्रशा

उक्त माया-कला आदि परिप्रहों के न रहने से जो निर्विशेष ग्रमायी, निष्क्रला ग्रविकारी, निरञ्जन, एवं पाप्ताओं से शून्य था, वहीं उक्त परिप्रहों से युक्त होकर सिक्काः हुआ प्रजापति नाम धारण कर मायी, सकन, सगुरण. सविकारी, साञ्चन, एवं पाक युक्त होजाता है। परिग्रहदशा में आत्मा की वास्तविक ज्ञानज्योति का तिरोमाव होजाता है। सत्व युक्त आत्मा के इस मलिन प्रकाश से ने त्रज्ञ आत्मा (विज्ञानात्मा-बुद्धि), एवं इत्रिकां मज्ञानात्मा (सर्वेन्द्रियमन) दोनों मलिन हो जाते हैं । फलतः कर्त्तव्याकर्त्तव्यविवेक जाता ह ऐसी दशा में या तो मंनुष्य किंकर्त्तव्यविमूद बन जाता है, अथवा सुख की लालसा से है मानान्तः कर्ण बनता हुया, उत्पथमार्ग का श्राश्रय लेता हुया और भी श्रिधिक पङ्क में कि जाता है। इस आपिता के निराकरण के लिए आत्मा पर आये हुए मायादि परिप्रह दोवों की ना नितान्त आवश्यकं है। जिस प्रक्रिया (तरीके) से यह दोष परिमार्जित होते हैं, उस प्रक्रि ही शास्त्रों में "संस्कार" कहा जाता है। भारतवर्ष के सभी शास्त्रों का एकमात्र मु<sup>ह्य है</sup> श्रात्मसंस्कारं ही है। कहना न होगा कि इस उद्देश्य में गीताशास्त्र ने जैसी सफलता प्रारं वैसी सफलता में अन्य शास्त्र पीछे ही रहे हैं।

प्राचीन शास्त्रमर्थ्यादा के अनुसार आत्मा की रथूलकलारूप स्थूलशरीर के संब लिए अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेदशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। प्रायाकलारूप सूच्मशरीर के सि लिए पन्त्रादिधर्मिशास्त्र प्रवृत्त हुए हैं। एवं मनोमय कारणशरीररूप आत्मा के संस्कारि उपनिषच्छास्त्र, एवं तद्व्याख्यानभूत शारीरकशास्त्र (व्यासदर्शन) प्रवृत्त हुए हैं। शास्त्रों को अमशः तीनों शरीरों को मुख्य मानते हुए, इतर दोनों शरीरों की रहा का भी पी रखना पड़ता है। आगर्ने का रखना पड़ता है । श्रायुर्वेदशास्त्र सदा यह ध्यान रक्खेगा कि स्थूलशरीर के हित के सार्थ की

एवं कारणशरीर पर आघात न हो जाय। एवमेव सूच्मशरीर के संस्कारक धर्माशास्त्र को संस्कियमाण न्व्यिक की शरीरदशा, एवं आत्मिनिष्ठा को लच्य में रख कर ही धर्मा देशों का विधान करना पड़ेगा। इसी प्रकार उपनिवच्छास्त्र, किंवा वेदान्तशास्त्र अधिकारी मेद से ही आत्मिनिष्ठा का विधान करेगा। प्रत्येक शास्त्र को अपने मूलस्तम्म की रह्मा के लिए इतर दोनों त्र स्तम्मों की रह्मा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है यही त.त्पर्य है।

यही कारण है कि कारणशरीरसंस्कारक वेदान्तशास्त्र साथ साथ ही में भावना की पवि-त्रता, एवं स्थूलशरीर की (स्नान-आहार विहार आदि रूप नियन्त्रण द्वारा) बहि:शुद्ध को आवस्यक सममता है। इसी प्रकार धार्मिक संस्कार भी आत्म संस्कार-देवसंस्कार-भूतसंस्कार मेद से तीन ही भागों में विभक्त माने गए हैं। यही स्थिति आयुर्वेदशास्त्र वी है। इस तरंह यद्यपि तीनों हीं शास्त्र तीनों शरीरों के उपकारक वनते हुए "प्रजापित संस्कारशास्त्र" नाम से व्यवहृत होसकते हैं। तथापि तीनों के समुचय की दृष्टि से इस इतर दोनों शास्त्रों की अपेक्षा गीताशास्त्र को ही प्रधानरूप से प्रजापतिसंस्कारशास्त्र कहना उचित समकते हैं। कारण इस का यही है कि वेदान्त-शास्त्र प्रधानक्रप से आत्मसंस्कारक है, शेष दोनों भावों में यह अप्रधान है। धर्मशास्त्र प्रधानक्रप से प्राणसंस्कारक है, रोजमात्रों में गौण है, एवं आयु:शास्त्र प्रधान रूप से पशुसंस्कारक (भूतसंस्कार-क) है, शेषभाव में गौरा है। इधर हमारा गीताशास्त्र आत्मा-प्रारा-पशु तीनों का समानरूप से संस्कारक बनता हुआ अवस्य ही तीनों से अधिक महत्व रखता है। गीताशास्त्र पर दृष्टि डालिए। वहां श्राप को बड़े विस्तार के साथ भूतमय स्थूलशरीर के संस्कारक श्राहार-विद्वारादि का परिपूर्ण विधान मिलेगा । प्राग्रमय सूच्मशरीर के संस्कारक भावशुद्धि, सत्वसंशुद्धि, आस्तिक्य आदि का उपबृंहरा उपलब्ध होगा। एवं मनोमय कारराशरीरात्मक आत्मोपियक बुद्धियोगिदि संस्कारों का प्राचुर्य मिलेगा । यही तो इस शास्त्र की सर्वशास्त्रापेक्या उत्कृष्टता, महत्ता, एवं अपूर्वता है। निष्कर्ष यही हुआ कि ''आत्मा-पाण-पशु समष्टिकप (कारण-सूक्ष्म-स्यूलशरीररूप) सविशेष अात्मा का संस्कार करना ही शास्त्र का सामान्य उद्देश्य है। एवं अपने इस उद्देश्य में यह गीताशास्त्र इतर शास्त्रों की अपेत्रा सर्वात्मना सफल हुआ है।

# - ४-संस्कारंखरूपनिर्वचन

किसी दोषयुक्त वस्तु को जिस प्रक्रियाविशेष से निर्दीष बनाया जाता है, वह क्र विशेष ही संस्कार है। बिना संस्कार के वस्तु का प्र'तिस्विक खरूप विजातीय धर्मी के कारण विषम बना रहता है। विषमता कुटिलता है, इस कुटिलता से उसके एकतमा विनाश होत्राता है, परमाणुसंघ छिन्न भिन्न होजाता है, नानाभावरूप मृत्यु (नाश) काः हों जाता है। ठीकं इसके विपरीत समता एक त्वभाव की -प्रवर्तिका बनती हुई एक त्वमुखकः भाव की खरूपसमर्पिका बनती हुई एकत्वमृतक अमृतमाव (वातुखरूपरसा) की साक्षि जाती है। जिस प्रक्रिया से अभ्युद्य एवं निःश्रेयसमूला इस समता का, दूसरे शब्दों है। का उदय होता है, वही प्रिमिया 'सम्-कार" भाव की जननी बनती हुई संस्कार क सम्बोधित हुई है। "समियकीभावे" इस निरुक्त सिद्धान्त के अनुसार "सम्" गद का बोतक है। "सम्" एकत्व है, एकत्व ही समत्व है। इस समभाव को सम्पादितः वाली प्रक्रिया ही संकार है । सुडागम से संकार ही संस्कार रूप में परिणत होग्य वह ऐसी कौनसी प्रक्रिया है, जिससे पदार्थ की अवनतिमृला विषमता दूर हो जाती है, एं। तिमृतक समत्वयोग का उदय हो जाता है ? इस प्रश्न के समाधान के लिए दोषमार्जन !! धान, हीनाङ्गपृतिं इन कमीं को ही सामने रखना पड़ेगा । इन्ही तीनों प्रक्रियाओं से ह में उक्त अतिशय उत्पन होता है।

सबसे पहिले दोषमार्जन को ही लीजिए। दोष की कोई नियत परिभाषा कार्य भी एक जिटल समस्या है। किसी की दृष्टि में एक धर्म दोष है, वही धर्म किसी अन्य की गुण है। खयं शास्त्रों में भी देश-क. स-पात्र-द्रव्य-श्रद्धा के तारतम्य से गुण-वे परस्पर में संकर व्यवहार देखा गया है। उदाहरण के लिए सस्यभाषण गुण माना परन्तु-"विणानां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत्" इत्यादिक्त से इस नियम की तत्र अपवाद मिलता है। "मा हिस्याद सर्वा भूतानि" के अनुसार अहिंसा गुण देव है। परन्तु-"तस्माद्यक्ते वधोऽतयः" इत्यादिक्त से ब्रह्म गुण देव है। परन्तु-"तस्माद्यक्ते वधोऽतयः" इत्यादिक्त से यिश्वय पश्चिसा की गुण देव है। परन्तु-"तस्माद्यक्ते वधोऽतयः" इत्यादिक्त से यिश्वय पश्चिसा की गुण देव है। परन्तु-"तस्माद्यक्ते वधोऽतयः" इत्यादिक्त से यिश्वय पश्चिसा की गुण देव है। परन्तु-"तस्माद्यक्ते वधोऽतयः" इत्यादिक्त से यिश्वय पश्चिसा की गुण देव है। परन्तु-"तस्माद्यक्ते वधोऽतयः" इत्यादिक्त से यिश्वय पश्चिसा की गुण देव है।

गया है। ऐसी दशा में गुण-दोन का कोई व्यापक लक्षण बना डालना एक प्रकार से असंभव ही होजाता है।

यह सब कुछ होने पर भी प्रयास करने पर एक बच्चण अवस्य ही बन जाता है, जिले कि हम गुण-दोवमावों वा सामान्य बच्चण कह सकते हैं ''जिन कारणों से अपने अन्त-रात्मा में दूःख, ग्ज्ञानि. त्तोभ, अशान्ति आदि भावों का उद्देश्य होता है, एवं हमारे जिन कामों से दूसरे प्राणियों में दुःखादि भावों का उद्देश होता है, वे सब कारण ''दोष'ग्शब्द से सम्बोधित किए जासकते हैं। कितनें ही कर्म ऐसे हैं, जिनसे हमारी तो उन्नते होती है, परन्तु दूसरों को उनसे कष्ट होता है। ऐसे खार्यम्जक सभी कर्म वैयक्तिक सुख के कारण बनते हुए अवस्त्य दोव ही माने जांग्गे, जैसा कि—''मुअते ते त्वमं पापा ये पचन्त्यान्सकारणात'' (गीता०३।१३। इत्यादि वचन से स्पष्ट है। कारण इसका यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रह कर ही अग्नी जीवनयात्रा का निर्वाह करना है। ऐसी स्थित में इसके लिए यह आवश्यक होजाता है कि यह अग्नी शान्ति. सुख के साथ साथ समाज की शान्ति, सुब का भी पूरा प्यान रक्खे। वैय्यिक्तक खार्यमावना ही आगे जाकर समाज की अशान्ति का कारण बन जाती है।

विचार करने से प्रतीत होगा कि व्यक्तियों के समूह का ही नाम समाज है, समाजसमिष्ठ ही राष्ट्र है, एवं राष्ट्रसमिष्ठ ही विश्व है। इन चारों में मूलधरातल व्यक्तियाद ही है। यदि सभी
व्यक्ति अपने अपने हितों को ही प्रधानता देते जांय तो इन खार्थी व्यक्तियों का संघठित समाज
भी खार्थी बनता हुआ राष्ट्र के नाश का कारण बन जाय। राष्ट्रविनाश अन्य राष्ट्रों की अशान्ति
का कारण बनता हुआ अन्ततो गत्वा विश्व अशान्ति को अपनी विश्वामभूमि बनाले। इसप्रकार
यह व्यक्तिखार्थ, किंवा व्यक्तिखातन्त्रय परम अग्रान्ति का कारण बन जाता है। ऐसी दशा
में केवल वैय्यक्तिक हितसाधक कारणों को कभी गुण नहीं माना जासकता। हमारे कार्यों से
हम भी दुःखी न हों, दूसरे भी दुःखी न हों, प्रत्युत हमारे उपकार के साथ साथ दूसरे भी हमारे
कार्यों से उपकृत हों, यही गुण्यभाव कहलावेगा। ठीक इसके विपरीत किन कारणों से हम

भी दुःखी रहें, दूसरे भी दुखी रहें, वे सब कारण दोष माने जांगी" गुण्ये वही बच्चण शास्त्रममत है। "यस्मान्नोद्विजते लोको, लोकान्नोद्विजते च ग्रां" (१२।१५।) 'प्रस्पर मात्रयन्तः श्रेयः प्रमवाष्ट्रयथं" (मीता १३।११।) हिल्ली सिद्धान्त उक्त बच्चणों का ही समर्थन कर रहे हैं।

उक्त दोष जिन कार गों से हमारी श्रध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित होगये हैं, उन काल मविष्य के लिए रोकना, एवं साथ ही में पहिले से सिखत संस्काररूप दोषों को समृत ना डालना ही पहिला, एवं मुख्य दीषमाजनसंस्कार है । जिन कारणों से उक्त बच्चण गु पहिले से आत्मा में अतिष्ठित हैं, उन कारगों को सबल बनाते हुए, साथ ही में उन सकता के द्वारा और और नए गुओं का आत्मा में आधान करना ही दूसरा गुगाधानसंस्कारी पदार्थ का अङ्ग भङ्ग रहता है, उस की पूर्णता विच्छित्र रहती है। यदि एक कुर्सी का पाष हुआ है तो सर्वया निर्दोष होती हुई भी वह अपूर्ण है। लकड़ी साफ सुथरी है, दोषमार्जन सं र हो रहा है। पालिस होरही है, गुणाधानसंस्कार भी विद्यमान है। परन्तु अङ्ग भड़ वेर संस्कारों के रहने पर भी कुर्सी अधूरी है, अपूर्ण है, निरर्थक है। यही दशा आत्मसंस्या की िकए। आतमा सर्वथा निर्दुष्ट है, साथ ही में उस में श्रच्छे गुरा भी विद्यमान हैं। परन्तु यह इ का अङ्ग विकल है तो वह अपूर्ण है। सर्वधमीं पन्न प्रजापति (आत्मा) के अनेक अङ्ग हो जब तक वे सब अङ्ग पूर्ण नहीं रहते, तब तक प्रजापति अपूर्ण रहता है। अपूर्णता हृद्यके उच्छित्र कर देती है। पूर्णवल का आधान केन्द्र के आधीन है, एवं आत्मपूर्णता पर केरी का विकास अवलम्बित है। अङ्गहीन बन जाने से हृद्यबल उच्छित्र होजाता है, हृद्यब उत्कान्ति से पूर्णता का उच्छेद होजाता है। यदि सर्वाङ्गपूर्ति है तो केन्द्रभाव के पूर्णीत साय श्रात्मवल का पूर्ण उदय है। ऐसा वलवान् श्रात्मा ही महानात्मा, किंवा महात्मा करि है। पूर्णताबन्ध महद्माव ही इस का महा-ग्राशय (बड़ा दायरा-महाशय) है, यही श्री (willpower) है। दोष भी नहीं हैं, आत्मीपिक बहिरंग गुणों का भी आधान है। पार्वी ही काम नहीं चल सकता। श्रमी च्रमा, द्या, करुणा, निग्रह, श्रनुग्रह, तितिचा

-2

:

F

F

Ê

Ę

t

į.

K

1

6

d.

धर्मस्थानीय आत्मा के अन्तरङ्ग अङ्गों की प्रतिष्ठा और अपेचित है। क्रोध, ईर्ष्या, पिशुनता, लोभ, मोह, मद, मात्मर्य, हिंसा, परिनिन्दा, दोवान्त्रेपण आदि जिन कारणों से आंमा के उक्त अन्तरङ्ग अङ्ग नष्ट होजाते हैं, उन कारणों को नष्ट करने के लिए इन के प्रतिद्वन्द्वी शान्ति, निःस्वाधभाव, उदारता, मुक्तइस्तता, आत्मसंयम, निरिममानिता, सर्वहितरित, अहिंसा, परगुणप्रशंसा, गुणदर्शन आदि अङ्गप्रक कारणों को उदित कर देना ही तीसरा हीनाङ्गपृत्ति-संस्कार है। इन तीनों संस्कारों से संस्कृत आत्मा सब तरंह से परिपूर्ण, एवं सुसमृद्ध बनता हुआ अपने पुरुषार्थरूप जीवन के मुख्य उद्देश्य को सफल बनाने में समर्थ बन जाता है।

निष्कपं यही हुआ कि आत्मा के पूर्ण अम्युदय के लिए उक्त तीनों संस्कार, दूसरे शब्दों में त्रिपर्वा एक ही आत्मसंस्कार का अनुगमन करना आवश्यक होजाता है। इन तीनों में दोषमार्जन संस्कार मुख्य माना गया है। कारण इसका यही है कि जब तक आत्मा के दोंप नहीं हटा दिए जाते, तब तक न तो उत पर अन्य गुणों का आधान होसकता, एवं न हीनाङ्गपूर्ति संस्कार को ही प्रवेश करने का अवसर मिलता । मैले एवं चिकने वस्त्र पर रक्त-पीत-हरितादि रंगों का आधान तव तक सर्वथा असम्भव है, जब तक कि वस पर चढ़े हुए दोपरूप मेल एवं चिकनाई को न हटा दिया जाय । यह दोष न्थारमा के अन्तस्तल में प्रति-ष्ठित गुणों के महाप्रतिवन्धक हैं। सात्विक प्रकाश के लिए यह तिमिर है। यह दोष आत्मा एवं आतमगुणों के अन्त: (मध्य में) प्रतिष्ठित हो जाते हैं । अतएव इन्हें संस्कृत साहित्य में "अन्तः - अयति - गच्छिति" इस निर्वचन के अनुसार अन्तराय कहा गया है। यह आत्म-प्रकाश को मलिन करते हुए वुद्धि-मन-इन्द्रियादि आत्मपरिप्रहों को भी मलिन कर डालते हैं । इसीलिए-"अन्तरायतिमिरोपशान्तये" इत्यादि रूपसे दोवरूप अन्तराय को तिमिर कहा गया है। बिना इनके हटाए सब प्रयास व्यर्थ है। इसी आधार पर तीनों संस्कारों में शास्त्रोंनें दोषमार्जन संस्कार को ही विशेष महत्व दिया है। यद्यपि शास्त्र इतर दोनों संस्कारों का भी प्रति-पादन करते हैं, परन्तु मुख्य लच्य दोषमार्जन संस्कार ही है, एवं अपने इस मुख्य उद्देश्य में इमारा गीताशास्त्र सब तरंह सफल हुआ है। यह तो हुई संस्कार शब्द की सामान्य निरुक्ति।

अब हमारे सामने वे संस्कार वच जाते हैं, जिन्हें सनातनधर्मी श्रोत-स्मार्त्तसंस्कार करते हैं।

उक्त श्रीत स्मार्त संस्कार ४ = भागों में विभक्त माने गएं हैं। इन में ३२ श्रीत तिक्वा एवं १६ स्मार्त्तसंस्कार हैं। इन संस्कारों से ही दि जाति का द्वि जातित्व सम्पन्न होता है। विनासंक्ष के जो मूल्य एक काष्ठ के घोड़े का है, वही मूल्य असंस्कृत दि जाति का है। आज जो माल में धम्मैन्यतिक्रम देखा जाता है, इस का मूल कारण संस्कारों का अभाव ही है। संस्कारों हम आज अधम्म को धम्म मान रहे हैं, एवं धम्म का तिरस्कार कर रहे हैं। अस्तु, इन सक्ष्रि स्मार्त्त संस्कारों का भूमिकादितीयखण्डान्तर्गत कम्मयोगपरीन्ता नाम के प्रकरण में विला वैज्ञानिक निरूपण किया जाने वाला है, अतः प्रकृत में इस सम्बन्ध में विशेष कुछ न कहा अन्त में यही बतला देना चाहते हैं कि आत्मसंस्कार करना ही शास्त्रों का मुख्य लहा है। आत्मा के स्थूल-सूक्ष-कारण इन तीनों पर्वों का संस्कार करता हुआ गीताशास्त्र अवस्य है।



# ६—गीताकालमीमांसा

#### ६-गीताकालमीमांसा

उक्त शीर्षक के आधार पर सम्भवतः पाठक यह अनुमान लगाने लगेंगे कि हम इस प्रक-रण में गीताप्रन्थ का रचनाकाल बतलाने वाले हैं। इस सम्भावना को निर्मूल करते हुए विष-यारम्भ में ही हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गीताकाल से हमारा अभिप्राय युगधमें है। जिस पद्धति से आर्षप्रणाली में कालनिर्णय करने का नियम है, उसी पद्धति से यहां भी निर्णय किया जायगा। प्रस्तुत गीताप्रन्थ भगवान् व्यास की रचना है, एवं व्यास का समय महाभारत-समकालीन है। फलतः इस सर्वविदित गीताकालिर्णय के सम्बन्ध में कुछ कहना पिष्टपेषण है। व्यास ने अपने शब्दों द्वारा भगवान् का उपदेश व्यक्त किया है, वह उपदेशसंप्रह ही वारतिक गीताशाल है। प्रकृत प्रकरण में हमें उसी मुलगीताशाल के काल के सम्बन्ध में विचार करना है। भगवान् की वारतिक गीता का उपदेश सर्वप्रथम कब हुआ ? यही वि-चारणीय है। यद्यपि खयं गीता ने—

> "इमं विवस्तेत योगं मोक्तवानहमब्ययम् । विवस्तान् मनवे पाह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥" (गी०४अ० १ रखो॰)

इत्यादिरूप से मूलगीतोपदेशकालनिर्णय के सम्बन्ध में कुछ संकेत किया है। परन्तु जिस प्रकार महाभारतकाल सर्वसाधारण को विदितप्राय है, वैसे वैवस्ततयुग का सर्वसाधारण को परिचय नहीं है। कारण इसका यही है कि वैवस्ततयुग का देवयुग से सम्बन्ध है, देवयुग का वेदयुग से सम्बन्ध है, एवं वेदयुग का वैदिक इतिहास से सम्बन्ध है। इधर भारतीय विद्वानों नें कुछ समय से वेद में इतिहास का अभाव मान रक्खा है। फलतः वास्तविक निर्णय से उक्त कालनिर्णय से सर्वसाधारण तो क्या, विद्वान् भी विद्वात् हैं। इसिलिए गीताकाल के सम्बन्ध में हमनें कुछ मीमांसा करना आवश्यक समस्ता है।

इस धरातल पर मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई ? क्या वानरादि पशुश्रों से कुल का विकास हुआ है ? मनुष्यमुष्टि से पहिले कौन से प्राणी उत्पन्न हुए ? इलारि क्र समाधान का अवसर नहीं है । इस सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा रखने वालों को पुराण र्तात पौराणिक विकासवाद का ही अवलोकन करना चाहिए। यहां हम केवल मानक के क्रामिक विकास के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहते हैं । वेद —पुराणादि शालों के हासिक स्थलोंके मन्थन से आप मानवसम्यता से सम्बन्ध रखने वाले युगों को ६मागे कि सकते हैं । वे ही ६ औं युग तत्तत् स्थलविशेषों में क्रमशः १ —तमोयुग, २-मार् क्यादियुग, ४-मणिजायुग, ५ —म्पद्धायुग, ६ —देवयुग, इन नामों से व्यवहत हुए हैं। का संस्था से किमक दिग्दर्शन कराया जाता है ।

## १-तमोयुग

जिस युग के सम्बन्ध में हम कोई विचार नहीं कर सकते, वही तमोयुग है। में पशु, पत्ती, मनुष्य अदि थे, अथवा नहीं ? थे तो उन की क्या अवस्था थी ? वे के थे ? क्या खाते पीते थे ? इत्यदि प्रश्न जिस युग के सम्बन्ध में अज्ञानगर्भ में विजीत है युग तमोयुग था। यही युग वेद में असद्युग नाम से सम्बोधित हुआ है। निम्न लिखि स्मार्त्त वचन इसी युग के समर्थक हैं।

१-तम म्रासीत् तमसा गुड्व्हमग्रे । (ऋक् सं०१०।१२६।३)। २-म्रसदेवेदमग्र म्रासीत् । (तै० ब्रा० २।२।५)। २-इदं वा म्रग्रे नैव किञ्चनासीत् । (तै० ब्रा० २।२।१)।

१-मारम्में में तम तम से दका हुआ था। अर्थात् हमारे लिए सर्वथा अविशेष, मतएव तमीमव वि उस युग में समग्रच तम से ही यावृत था।

र-यह संत्र कुछ प्रपञ्च पहिले अस्त् (अविज्ञात) था ।

३—आज हम जो कुछ देख रहे हैं, वह पहिले कुछ न था। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

४-देवानां पृच्ये युगेऽसतः सदजायत । (श्रःक्० सं० १०।७२) ।
५-ग्रासीदिदं तमोभृतमग्रातमलच्याम ।
ग्रमतक्यमिनिर्देश्यं प्रसुप्तिमेव सर्वतः ॥ (मनुः १ अ० ५ रलो )।
६-ग्रसाम्मतगिक्रियं प्रसाग्रे समर्वत ।
तस्यात्मना सर्वमिदं च्यासमासीचमोमयम ॥ (बाग्रुप् ० ५।२२॥)।
७-महामलयकालान्त एतदासीचमोमयम ।
प्रसुप्तिमेव चातक्यमग्रहातमलच्याम ।
ग्रमुप्तिमेव चातक्यमग्रहातमलच्याम ।
ग्रमुष्तिमेव चातक्यमग्रहातमलच्याम ।

सचमुच किसी समय विश्व अवश्य ही तमोभाव से आकान्त रहा होगा। आंज जो पृथिकीअन्तरिक् — बौरूप से तंलोक्यविमाग (पार्थिवमीमत्रैलोक्य विमाग) देखा जाता है, वह उस समय क होगा। न स्थावरसृष्टि होगी, न जङ्गमसृष्टि होगी। यदि कुछ होगाभी तो वह हमारे लिए सर्वथा अज्ञात रहा होगा। 'इदं वा अग्रे नैव किश्वनासीत. न द्यौरासीक्न पृथिवी, नान्तरित्तम्'' (तै० आ० २।२।१) इत्यादि वचन भी इसी सिद्धान्त की पृष्टि कर रहे हैं। संसार की यह अज्ञात-दशा कव तक रही होगी, यह निर्णय करना किठन है। विकासवाद के क्रिक सिद्धान्त के अनु-सार तो लाखों वर्षों तक इस प्रथम युग का साम्राज्य रहना चाहिए। अस्तु जो युग अन्यतम से-वेष्टित था, उस के सम्बन्ध में इस से अधिक कुछ नहीं कहा जासकता।

४ - देवताश्रों के पूर्वयुग में असत् से ही सत् का विकास हुआ है।

५ —यह व्यक्त प्रपण्च किसी समय तमोमूत, व्यविज्ञात, लच्चग्रात्य, तर्फश्रास्य, श्रङ्गुलिनिदेश रहित, एवं सोता हुआ साथा।

६ — ब्रह्म नाम का पदार्थ पहिले वर्तमान स्थिति से मिस था, व्यविक्रेय था। उसी ब्रह्मातमा से यह कुछ

७—महाप्रलयकाल के अन्त में यह सब कुछ स्थावर जङ्गमप्रपञ्च तमोमन, प्रमुप्त, तर्कशस्य, ध्यकात, ध्रातक्त, अविक्षेय, एवं ज्ञानसंभा से विहर्भृत था।

# ॰ २—प्रासी युग

श्रागे जाकर जीवसर्ग का विकास हुआ । किसी अचि त्यशिक्त की मानस क्रे दाम्पत्यभावद्वारा जड़-चेतनरूप धातु मूल-जीव नाम के तीन जीवसर्गों का विकास हुआ। के सम्य प्राशी पशु हो माने गए। क्योंकि इस युग के मनुष्यों के गुरू यही पशु थे। ह्यां इस युग को हम पशुयुग भी कह सकते हैं। इस युग के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान ने बोन की। उती अन्वेषण के आधार पर हम इस अनुमान पर पहुंचे कि आरम्भ में मनुष्य का पशुत्रों की भांति ही व्यतीत होता था। दूसरे शब्दों में इस युग में पशु ही मनुष्य के क्लि पशु सर्वथा नम्न रहते हैं, परस्पर में लड़ा करते हैं, सबल पशु निर्वल पशुत्रों को गार करह हैं। वर्षा-धूप आदि के आक्रमण से बचने के लिए वृद्धों की छाया, पर्वत करदाओं, का आश्रय लेते हैं। जङ्गली घास, पल, पत्ते आदि ही इन की भोजन सामग्री है। ह मनुष्यों ने भी इन पशुधम्मी को ही अपनी जीवयात्रा का साधक बनाया। इस युग रे मनुष नम्र रहते थे। पशुत्रों का, एवं मनुष्यों का कचा मांस, जङ्गली कन्द-मृल-फल इन का भीन भूमि इन की शय्या यो। परस्पर में बात बात पर लड़ते कागड़ते रहना इन का खाभावि था। अपनी सन्तानों को हिंसक पशुत्रों से बचाने के लिए यह पर्वतकन्दरात्रों, वृष्णावर गड्कों आदि का आश्रय लिया करते थे। भाषा का प्रयोग सर्वथा अस्फुट था। केवल पह ध्वनिवाक् की तरंह "आं-आं-बां-बां-हो-हो" आदि सांकेतिक भाषा के द्वारा ही स्वर्के सञ्चालित थे। गोरेला, शिम्पाञ्जी, वनमानुष, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि हिंद्रक परिपूर्ण, महामयावह, दुस्तर उन अफ्रिका के जंगलों में रहने वाले, उक्तबन्ध, पूर्णश्रसम्य, एवं नरमांसभची जंगली मनुष्य आज भी उस युग की याद दिला रहे हैं। की यह श्रवस्था भी हजारों वर्षों तक रही होगी, क्योंकि मानवीय सम्यता का विकार ही हुआ करता है।

In

1

1

1

11

Ti.

1

Ť

Ti

4

3

F

4

T.

N

18

18

### ३-श्रादियुग

प्रकृति देवी की अनुक्रम्पा से आगे जाकर मनुष्य की बुद्धि में थोड़ा सा विकास हुआ। ज्यों ज्यों इन की बुद्धि विकसित होने लगी. त्यों त्यों इन्होंने अपने जीवन में क्रमिक सुधार करना श्रारम किया । नग्न रहने में इन्होंनें लजा का श्रनुभव किया । इन की दृष्टि सर्वप्रथम पशुओं के शरीर पर गई। इन्होंने देखा कि पशुत्रों की गुप्तेन्द्रिएं प्रकृतिद्वारा चर्मवेष्टन, एवं पुच्छ से ढकी रहतीं हैं। इसी पशुशिद्धा के आधार पर इन्होंनें भी वृद्धवल्कल, शुष्कपत्र, पशुचर्म आदि से अपने अधोभाग को ढ़कना आरम्भ किया। आतप-वर्षा से वचने के लिए इन्होंने पित्त्यों के घोसलों से शिद्धा ली, पानी-फूस के घोंसलेनुमा मकान बनाए गए, पशु-पिद्धयों के पार-स्परिक संघठन को देखकर इन्होंने अपना भी संघठन आरम्भ किया, चकमक प थर से अगिन का आविष्कार किया, कच्चे मांस के साथ भुना हुआ मांस भी व्यवहार में जाने लगे, हिंडुयों के आभूषणों का उपयोग आरम्भ हुआ, पशुचर्म के वेष्टन से वाद्यविशेष (ढोलक) बना कर सामुहिक विनोद की शिला प्राप्त की, पशुगालन आरम्म हुआ, अपनी अपनी छोटी छोटी खतन्त्र मण्डलिएं बनाई गई, इन का एक एक मुखिया बनाया गया, श्रश्व-रासभ श्रादि से सवारी का काम लिया जाने लगा, हिस्नक पशु, एवं शत्रुदल से त्राण पाने के लिए पाषाण-लोह आदि के अपरिष्कृत शस्त्रों का भी उपयोग होने लगा। इस प्रकार इस युग में मनुष्य की सम्यता का श्रीगयोश हुआ। इसी लिए हम इसे आदियुग नाम से व्यवहृत करते हैं। हजारों वर्षों तक इसी युग का प्राधान्य रहा । इस युग के स्मारक भी आज हमें जाङ्गल प्रदेशों में प्रचुरमात्रा में उपलब्ध होते हैं।

## ४-मगिजायुंग

इस युग में मानवसम्यता का एक प्रकार से पूर्ण विकास हुआ। प्रामनिर्माण, कृषि-कर्म, कपास-रेशम आदि के वर्कों का निर्माण, पञ्चायती व्यवस्था, जोकसत्तात्मक शासन (प्र- जातन्त्र), वापी क्रा तङ्गादि का निर्माण, उद्यान उपवन आदि की व्यवस्था, गान्ति पदित, ज्ञान-क्रिया-प्रथ-शिल्प के आधार पर मानवसमाज का चार मानों में कि विविध वैज्ञानिक आविष्कार आदि इस युग की प्रधान प्रधान विशेष गाएं हैं। इन्हीं कि के कारण इस युग को हम पूर्णसम्ययुग कह सकते हैं। हमें तो यह कहने में भी के नहीं होता कि जिस सम्यता, संस्कृति, एवं विज्ञान पर आज पश्चिमी देश अमिनान के हैं, इन सब विषयों में मिण्जायुग कहीं अने बदा हुआ था।

मिंगाजा नामक तत्कालीन मानव समाज की वे चारों श्रेशिएं उस युग में ह साध्य, महाराजिक, भ्राभास्वर, तुषित इन नामों से प्रसिद्ध थीं । देवयुग में आविकार वाली वर्षाव्यवश्था का मूल यही चार श्रेंगिएं थीं। इस व्यवस्था की तुलना करते हुए हैं निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि परम वैज्ञ निक ज्ञानप्रधान साध्य उस युग के ब्राह्मण थे। मप्रतापी, महाधनुर्द्धर महाराजिक उस युग के च्रिय थे। कृषि, गोर्द्धा, वाणिज्य में स सम्पंत्र आभाखाः उस युग के वैश्य थे। एवं शिल्यविद्या में पारङ्गत , समाजसेत्रा में कि बुद्धि से संज्ञम तुषित उस युग के शूद्ध थे। इन चारों जातियों का नेतृत्व साध्यजाति के ही। में था। अपनी अपूर्व प्रतिमा के वल से इसी साध्य जाति ने प्राकृतिक तत्त्रों की परीचा हर्गा प्रथम यज्ञविद्या (केमेस्ट्रीChamistry) का व्याविष्कृत किया था। इन्हीं के द्वारा व्याविष्कृत की के आधार पर आगे जाका (देत्रयुग में) भौमदेत्रव्यत्था के प्रवर्शक ब्रह्मा के आदेश है क अयेष्ठ पुत्र अथर्वा ने ब्रह्म को मूल बनाते हुए देवत्रिलोकी में यज्ञविद्या का प्रसार किया था। से पहिले सम्पूर्ण विश्व में साध्यों का ही प्रभुत्व था, साथ ही में यह ईश्वरवादी भीम देशी विरोधी भी थे, अतएव यह आर्थ्माहित्य में ''पूर्वे देवाः'' 'सुरद्विषः'' इत्यादि नामों हे हुए। साध्यजाति का ईश्वरसत्ता पर विश्वास न था। यह केत्रल प्रकृतिसिद्धि चिर्णिक उपासक थें। जो स्थान आज क्षिकविज्ञानवादी नास्तिकों को मिल रहा है, वही स्थान का था। इन का अभिमान था कि प्रकृति के नियत नियमों से ही विश्व रचना हुई है। उन को भलीमांति जान कर ठीक पद्धति से काम करने पर मनुष्य भी नवीन विश्व की विश्व

सकता है। हम विज्ञान के आधार पर नवीन सूर्य, चन्द्रमा आदि भी बना सकते हैं। जब प्रकृति, पर ही विश्वप्रपञ्च का पर्यत्रसान होजाता है तो ऐसी द्या में सर्वेथा न्यर्थ प्रकृति से अतिरिक्त एक स्वतन्त्र ईश्वर की कल्पना में अपने बौद्ध जगत् की शक्ति क्यों खर्व की जाय। चूंकि तत्कासीन महाराजिक-आमास्तरादि इतर जातियों पर इन्हीं का अङ्कुश था, सब इन्हीं के आदेश पर चलते थे, अत्वर्य यह मिण्जायुग साध्ययुग नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। मिण्जा उस समय में मानव समाज की सामान्य संज्ञा थी। यज्ञविद्या में निष्णात, यज्ञ से ही यज्ञक्रमों का सम्पादन करने वासी इसी साध्यजाति का स्वरूप बतलाती हुई यजु:श्रुति कहती है—

सक्केन यक्षमय जनत देवास्तानि धम्मीणि प्रथमान्यासन् । ते इ नाकं यहिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (यजुः संहिताः \*\*\*\*)।

देत्रयुग में यज्ञ से ईश्वर का पजन किया जाता था। परन्तु साध्य लोग यञ्च से यज्ञ का ही यजन करते थे। इसरे शब्दों में वे विज्ञान से विज्ञान का ही प्रसार करते थे। इन की शासन-प्रणाली में प्रजातन्त्रात्मक गर्यातन्त्र की ही प्रधानता थी। इस युग का प्रशुत्व पूर्व के युगों की अपेक्षा अधिक समय तक रहा।

## ४—स्पर्धायुग

पूर्व में बतलाया गया है कि सम्यता, संस्कृति, एवं विज्ञान की पराकाष्टा पर पहुँचे हुएं भी साध्य एके अरवाद पर, किंवा ई अरसत्ता पर विश्वास नहीं रखते थे । इस अनी अरवाद प्रधान इंगिकविज्ञानवाद की प्रवलता का आगे जाकर परिणाम यह हुआ कि इन का मतवाद इन्हीं के पारस्परिक विरोध का कारण वन गया। गणतन्त्राहिमका शासनप्रणाली भी इस विरोध की उत्ते- अक बनी, फलत: सृष्टि के सम्बन्ध में १० अवान्तर मत प्रचित्तत होगए। जी कखंह आज

सम्प्रदायों में देखा जाता है, वही कलह साध्ययुग में व्याप्त होगया। साध्यकालीन वेश्व मत ऋक्संहिता में सद्भाद असद्भाद, सदसद्भाद, व्योमवाद, अपरवाद, रजीवाद, क्र बाद, आवरणवाद, अहोरात्रवाद, संशयवाद इन नामों से प्रसिद्ध हैं । सत्य सिद्धान्त एक होता है, नित्यविज्ञानमूलक सत्य सिद्धान्त में विरोध का अवसर नहीं हैं। इधर स्व मत मानते थे। परिणाम इस का यह हुआ कि इन विभिन्न मतत्र दों की कृता से तत्कालीतः समाज में संवर्ष उत्पन्न होगया। इस संवर्ष का मूलकारण अनीश्वरवादमूलक प्रजातन क्षि इसी संवर्ष ने तत्कालीन संगठन, एवं शान्ति में ठेस लगाई, कलह का साम्राज्य होग्या प्रकार एक बार इस बढ़ी हुई वैज्ञानिक सम्यता ने विश्व के सामने उसी प्रकार एक खार एक कर दिया, जैसा कि संकट अर्थलोलुन विज्ञानमदमत्त राष्ट्रों की कृता से आव के होरहा है। इस संकट की निवृत्ति कैसे हुई ? यह आगे की युगमीमांसा से विदित होगा स्पर्वायुग को हम संवर्षयुग, विरोचयुग, कन्नहयुग, अशान्तयुग, क्रान्तियुग, विज्ञानमां से भी सम्बोधित कर सकते हैं।

## ६-देवयुग

शान्ति होती है, होभ उत्पन्न करने के लिए। होभ होता है, शान्तिप्रसार शान्ति कान्ति है। संयोग वियोग का जनक है। साव अभाव का सूचक है, अभाव भाव का खरूप सम्पादक है। पतन की ध्वजा है, पतन उन्नित की ध्वजा है। सुख का मूख दु:ख है, दु:ख का है। जन्म मृत्यु का कारण है, मृत्यु जन्म का कारण है। सहनशीलता ही कान्ति की

<sup>#</sup>इन दसंवादों पर इन्हीं नामों से श्रीतं-स्मात्तं प्रमाणों के त्राधार पर श्रीग्रहवर द्वारा १० से संपेत्रे हुए हैं। विशेष जिज्ञासा रखने वालों की वे प्रनथ देखने चाहिएं।

1

है। यही कान्ति आगे जाकर शान्ति की मुलप्रतिष्ठा वन जाती है। इन प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार साध्यों के अनिवेक से फेले हुए मतगद ने चोम उत्पन्न किया। इस चोम ने महाशा-नितपरायण शिल्पोपजीवी तुषितों में भी संघर्ष उत्पन्न कर दिया। तुषित जाति का उस समय वही महत्व था, जो कि महत्व आज दिच्चणमारत के शुद्रों का है। पाठकों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि इसी तुषित जातिने एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया, जो कि शान्ति का दूत वनकर आगे जाकर विश्वशान्ति का कारण बना।

उस महापुरुषने सबसे पहिले प्रचलित विभिन्न दस वादों पर कुठाराघात करते हुए एक स्व मूलक ब्रह्मवाद की स्थापना की । इसी महापुरुष की कुपा से सबसे पहिले एके खरवाद मुलक राजतन्त्र की स्थापना हुई । उस विभूतिने यह घोषणा की कि यदि इन १० सों मतों का कोई एक मूल आधार नहीं माना जाता है तो यह सभी मत सर्वथा मिध्या हैं । ईखरसच्च के बिना इन की प्रतिष्ठा किसी भी अवस्था में अन्नुण्ण नहीं रह सकती । इसी मन्तव्य के आधार पर इसने दसों वादों की प्रतिद्वन्द्विता में सिद्धान्तवाद की स्थापना की । महापुरुष के इसी प्राथमिक सुधार को बन्ध में रखकर मन्त्रश्रुति कहती है—

नासदासीको सदासीचदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यद । की कियावरीवः कुइ कस्य शर्मिक्रमः किमासीद्रगहनं गभीरम् ॥१॥ कियावरीवः कुइ कस्य शर्मिक्रमः किमासीद्रगहनं गभीरम् ॥१॥ कियावरातं न तिई न रात्र्या ब्रह्ण श्रासीद प्रकेतः । श्रानीद्यातं स्वथया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥२॥ तम श्रासीचमसा गुव्व्हमग्रेऽप्रकेतं सिललं सर्वमा इदम् । तुच्छेचनाभ्वपिहितं यदासीद तपस्तन्माहिना जायतेकम् ॥३॥ (श्रक् सं १०।१२१।१-२-३)।

चूंकि इसी महापुरुषने सर्वप्रथम ब्रह्मगढ की स्थापना की थी, अत एव तत्किक के अनुसार यह 'ब्रह्मा" की उपाधि से विभूषित किए गए । यही ब्रह्मा देवसुन दे प्रवृत्तक माने गए, जैसा कि ' ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूत विश्व य कर्ता भुवनमा (मुण्डकोपनिषत् १।१।१।) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। उस युगमें यह नियम या कि जिस तत्व की सर्वप्रथम परीचा करता था, उसे उसी नाम से विभूषित किया जाता या। श्रगस्य, मत्स्य, श्रित्र, भृगु, श्रिङ्गरा श्रादि श्राप जितने नाम सुनते हैं वस्तुत: यह हा के नाम हैं। जिन महापुरुषोंने इन तत्वों की परीचा की, वे, एवं उनके वंशक्ष नामों से प्रसिद्ध हुए, जैसा कि ऋषिरहस्यादि अन्य निबन्धों में विस्तार से क्र हुआ हैं।

अस्तु प्रकृत में वक्तव्यांश यही है कि अवतारविज्ञान के अनुसार ब्रह्मा का ज्या कारिक था, प्रकृतिसिद्ध था। अतए र यह आदि ब्रह्मा "स्त्रयम्भू" नाम से प्रसिद्ध इए। वाद की स्थापना के अनन्तर ब्रह्मा ने प्रकृतिसिद्ध नित्य ब्रह्मा के अनुसार यहां भी चार प्र सृष्टिसंस्थाएं प्रतिष्ठित कीं। नित्यसिद्ध अपौरुषेय वेदतत्त्र के आधार पर वेदप्रन्य प्रकरहा पहिली वेदसृष्टि कहलाई। नित्यसिद्ध त्रैलोक्य के अनुसार इसी पृथिवी पर लोक व्यवस पृथिवी को पद्म मान कर इसे आठ भागों में त्रिभक्त किया गया। यही पार्थित्र विभाग औ "\*पाद्यभुवनकोश" नाम से प्रसिद्ध हुत्रा। इस विमाग में देवत्रिलोकी, एवं श्राहार्ति नाम की दो संस्थाएं बनाई गई, यही दूसरी लोकस्टिष्ट कहलाई। इसी प्रकार पश्चिति पञ्च चर्णा अवि रूपसे मजासृष्टि की व्यवस्था की । सर्वान्त में प्रकृतिसिद्ध नित्य वर्णवर्षी सार चातुर्वर्ण्यभर्म को प्रकट किया गया। इस प्रकार जैसे प्रकृतिसिद्ध नित्य ब्रह्मा के प्रकृतिसिद्ध नित्य व्यवस्था के प्रकृतिसिद्ध नित्य वित्य व्यवस्था के प्रकृतिसिद्ध नित्य व्यवस्था नित्य व्यवस्था के प्रकृतिसिद्ध नित्य व्यवस्था नित्य वित्य वित्य वित्य वित्य के प्रकृतिसिद्ध नित्य वित्य वित श्रपौरुषेय वेदसृष्टि, श्रापोमुख से लोक्सृष्टि, वाङ्मुख से प्रजास्टि, श्रनगरित अनादमुख

<sup>#</sup>हमारे शास्त्रों के अनुसार पृथिती का विभाजन तीन तरंह से हुआ है। वे ही तीनी विभाग थज्ञभुवनकांश, पाद्मभुवनकोश, वर्ष भुवनकोश नामों से प्रसिद्ध हैं। इन का विश्वा पुराण्रहस्य में, एवं संज्ञिप्त विवेचन शतपथितज्ञानमाच्य तृतीय वर्ष में देखना बाहि। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

1

1

-

q:

F

H

E

Mi

F

i

6

सृष्टि हुई है, उसी नियम के अनुसार पुष्कर (सुजारा) में उत्पन्न होने वाले इस खयम्भू ब्रह्मा ने भी मन्त्रात्मक वेदसृष्टि, देवत्रिलोकी—आसुरत्रिलोकी ह्या लोकसृष्टि, प्रजाविभागह्या प्रजासृष्टि, एवं प्रजा को प्रकृति के नियमानुसार चलाने के लिए धर्मसृष्टि की।

प्रकृतिनत् श्रिम, इन्द्र, वहण व्यादि मौनदेनताओं का विकास किया गया । हैहर्य, कालकेय, दौर्हर, क्षेर्य, दृत्र, नमुचि, त्नष्टा दृष्पकृषि व्यादि ब्रह्मुएं की व्यवस्था हुई । ब्राह्मण, चित्रिय, वैश्य, श्रूर इन चार वरणों का, एवं ब्रान्त्यन, ब्रान्त्यानसायी, दस्यु, मलेच्छ इन चार व्यवस्थां का विभाग किया। चातुर्वण्यं के साथ साथ व्यक्ति का उपकार करने बाली ब्रह्म नर्य, खुडस्थ, वान पर्य, सन्यास इन चार ब्राश्रमों की व्यवस्था की गई।

१० श्रंशात्मक भारतवर्ष को देवत्रिलोकी का मनुष्यलोक माना गया। जिस भारतवर्ष की मध्यरेखा उज्जेन है, पूर्वीसीमा चीनसमुद्र (यलोसी-पीतसमुद्र) है, पिक्चमसीमा महीसागर (मिडिट्रेनिएन्सी Madetarenaen.Sea) है, दिल्लासीमा निरक्तवृत्त स्थानीय लङ्का है, उत्तरसीमा शर्यसावत (शिवालक) पर्वत है, ऐसे इस महाविशाल भारतवर्ष के सम्राट् वैवस्वतमनु बनाए गए। मनु के सम्बन्ध से ही यह लोक मनुष्यलोक, एवं यहां की प्रजा मानव नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रामिन देवता यहां के श्रातिश्राता (अधिष्ठाता) शवसोनपात् (वायसराय) बनाए गए। मनुष्य-लोक का मरसा पोषस करने के कारसा ही यह अपन "भारत" कहलाए। जैसा कि— अपने महां असि ब्राह्मसा भारतित" (यज्ञःसं०) इत्सादि यर्ज्ञमन्त्र से सिद्ध है। भारत श्राप्त हारा श्रासित होने से ही यह लोक भारतवर्ष कहलाया या, एवं यहां की श्रजा भारतीय कहलाई।

शर्य्यणावत पर्वत से आरम्भ कर हिमालय तक का सारा प्रान्त मौमित्रलोकी का अन्त-रिक्त लोक माना गया । वायु यहां के शबसोनपात् बनाए गए। यहां की प्रजा यक्त, राक्तस गन्धर्व, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, किन्नर आदि विभागों में विभक्त की गई। यही आन्तरीस्य प्रजा तियग्योनि कहलाई। छप्रसिद्ध नन्दनवन, काननवन, वैभाजवन, उमावन, स्कन्दवन आदि महावन इसी लोक की शोमा बढ़ाते थे। छप्रसिद्ध जाम्बुनद् नाम का छवर्ण इसी स्थान का गौरव था। हिमालयप्रान्त एवं प्राग्मेरु (पामीर) यहां का खर्गलोक हुआ। इन्द्र यहां के निपात कनाए गए। यहां की प्रजा देकता कहलाई। साथ ही में इसी इन्द्र को जीति असे लोकपाल, एवं प्रविद्धिक का दिक्पाल बनाया गया। चन्द्रमा को अपेषधि—ब्राह्मणकों का एवं विश्वम दिशा का दिक्पाल बनाया गया। चन्द्रमा को अपेषधि—ब्राह्मणकों का के प्रविद्धा का दिक्पाल बनाया गया। यम को चनस्पतियों—पितरों का लोकपा में दिल्पा दिशा का दिक्पाल बनाया गया। ब्रह्ममूल क राजतन्त्र को राजा, सम्रार्ध य विशाद मेर से चार श्रेणियों में विभक्त किया गया। प्रजापन्त्र का समूल विनाश किया स्

सब से बड़ी विशेषता उस युग की यह थी कि भारतीय प्रजा का कर्म हैं ज्योर से निधारित होता था। इस के प्रतिफल में भारतीय प्रजा की भोजन, प्राच्यादिक एवं विकित्सा, एवं अन्य आवश्यकताओं का भार राजातन्त्र पर था। ग्रारिवनी क्रिया प्रधान चिकित्सक थे। वामदेव अन् (गल्ले) के अध्यक्त थे। वसी धारा में ती विकित्स पर हता था। शिकाप्रसार के लिए तीनों लोकों में कर्या

Ac

अङ्गिरा, मृगु, भरद्वाज, अत्रि, आदि प्रमुख कुलपतियों की अध्यक्ता में ब्रह्मपर्षदें, एवं महाशालाएं सुन्यस्थित थीं । राजतन्त्र को सुन्यस्थित रखने वाले ग्राम, नगर, अत्रट, खर्ब आदि का निम्मीण हुआ था। सेना, सेनाध्यच, ग्रामणी, सूत, पाबाग्ब, च्ता आदि १४ रत राजतन्त्र के सञ्चालक थे। वैज्ञानिक तत्वों की की परीक्षा के लिए सिन्धुनद से पश्चिम भाग में विसष्ठभरुण के समीप प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के समीप एक महाविज्ञानशाला थी। कि यह शाला "सूर्यसदन" "विज्ञानभवन" आदि नामों से प्रसिद्ध थी। सौभ, प्लव, दिव्य, मृत, ह्यर्व, इत्यादि स्थल-जल नम संचारी विविध विमानों के आविष्कार का श्रेय इसी विज्ञानभवन को मिला था। निगम-ग्रागम मेद से त्रिवात्रों के दो विभाग भी इसी युगमें हुए थे। ४-वेद, ४-उपवेद, ६-वेदाङ्ग, ४-उत्तराङ्ग इस प्रकार निगमको १८ मार्गो में विभक्त किया गया था। १८-संहिताएं, १४-सिद्धान्त, ६-ऋल्य, १०-यामन्न, ८ डामर, ६ ४-तन्त्र, संभूय १२० श्रागम के अत्रान्तर विभाग हुए थे। महामृष्टिकाल की व्यवस्था के लिए नित्य सिद्ध कृत, त्रेता, द्रापर, कलिमेद से चतुर्युगी का आविष्कार हुआ था।

इस प्रकार उस महातन्त्रायी महेश्वर के महाविश्व के गुप्त रहस्यों के आधार पर 18 भगवान् खयम्भूने इस भूलोक में ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया । इन्होंने अपना निवास स्थान काकेशश पवत बनाया । यही स्थान आज "एशियामाइनर" (Asiaminer) नाम से प्रसिद्ध है। इसे ही दहरेशिया (छोटी एशियां) भी कहा जाता है। ईश ब्रह्मा के सम्बन्ध से ही देवत्रैकोक्य, एवं एशियामाईनर एश्या रूप में परिगात हुआ है। एशिया शब्द एरया का ही विकृतरूप है। सम्पूर्ण एशिया उन लोगों की प्रातिस्विक संगत्ति (मौरुसी जायदाद) है, जो कि ईश ब्रह्मा के, एवं इनके द्वारा आविंक्कत वेदधर्म को मानने वाले हैं।

à इम (भारतीय) एशिया के हैं, एवं एशिया इमारी है। आगत महानुभावं इमारे, एवं इमारी एशिया के श्रातिथि हैं। श्रातिथिसेवापरायण श्रार्यजाति ने उन का, एवं उन के वंशजों का पर्याप्त आतिथ्य कर दिया। यहां तक कि इन्हों ने अपने लिए, एवं अपनी सन्तित के लिए भी कुछ न छोड़ा। उधर श्रातिथि महानुभाव श्रातिथि की कौन कहै, तिथि की सीमा का भी उल्लंघन कर गए, किंग कर रहे हैं। इधर आर्यजाति को यह भी विदित न रहा कि यह आपति वास्तव में हमारे अतिथि हैं। क्या ही अच्छा हो, आर्यसन्तान जब तक अपने हिंदी पहिचान ले, तबतक वे अपने मान की रहा के लिए स्वदेश की यात्रा का विचार निधा कही ऐसा न हो कि यह शान्तजाति उग्र बन कर विश्व के लिए एक महासंबर कर दे।

यह तो हुआ देश्युगन्यवस्था का दिग्दर्शन, अब प्रकृत का अनुसाल है स्वयम्भू मनु के विश्वसान् नाम के पुत्र हुए। विश्वसान् के ट पुत्र, एवं १ कन्या हुं। ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्याकु नाम से, एवं कन्या इला नाम से प्रसिद्ध हुई। यही दोनों क्षणा वंशा, एवं चन्द्रशंश के मृल प्रवर्तक हुए। विश्वसान् की प्रियपात्रा इला कन्या यहिलां निष्णात थी। इस महाविद्धी के द्वारा यहविद्या को पूर्ण प्रोत्साहन मिला था, अक्षणा में इस के स्मारकरूप इड़ापारान नामक कर्म का विधान किया गया। यद्यपि विश्वसार रतवर्ष के प्रथम सम्राट् थे, तथापि यह कभी भारतवर्ष न आए। इन की जीवित का इनके द्वारा ज्येष्ठपुत्र इदशकु को उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। उस अधिकार को लक्षण में आनेशले सूर्यविश्वरों में यही पहिले सम्राट् थे। इन्होंने ही अयोध्या नाम की स्थानेशले सुर्यविश्वरों में यही पहिले सम्राट् थे। इन्होंने ही अयोध्या नाम की स्थापित की जैसा कि आगे के ऐतिहाप्रकरण से स्पष्ट होजायगा।

उस देवयुगाभास से बिज पाठकों को यह विदित होगया होगा कि मानवृद्धि विकास कर सकती है, देवयुग में वह विकास चरम सीमा पर पहुंच चुका था। दुईवर्की की अध्यमंग्रुद्धि ने आगे जाकर देवयुगकालीन व्यवस्था का सर्वात्मना उच्छेद कर्ते हैं के लिए अपने भाल पर कलक्क का टीका लगा लिया। आज देवव्यवस्था विलुप्त प्रार्थ अपनी मूर्खता से आज सब कुछ खो बैठे हैं। जिन (भारतीय) असम्य मनुष्यों के पूर्वी समय समस्त विश्व को एक बार सम्यता, संस्कृति, विज्ञान, शिल्प, कला आदि का था, आज उन्हीं पूत्रजों की सन्तानों को सम्य बनाने का वे अर्ग्वदम्भ जब वृथा अस्मित्र जाते हैं तो सहसा हमारे मुख से निकल पड़ता है— "कालाय तस्मै नमः"। महाभाग जाते हैं तो सहसा हमारे मुख से निकल पड़ता है— "कालाय तस्मै नमः"। महाभाग

1

A

W.

R:

1

1

1

N

वः

1

119

(N)

[ 5

6

Nº

1

11

qe.

4

Ø:

सूर्यवंशियों की श्रोर से अबोध्या नरेश महाराज सुमित्र शामिल हुए थे। सुमित्रराज विवस्तान की १२= वीं पोढ़ी में माने गये हैं। भगतान् रामचन्द्र विवस्तान् से ६३ वीं पीढ़ी के भारतीय सम्राट्थे।

उक्त परिस्थित को सामने रखते मुलगीताकाल की मीगांसा कीजिए। भगवांन् ने कहा है कि 'मैंने सब से पहिले विक्लान् को गीता का उपदेश दिया है। विक्लान् ने मनु को, मनु ने इंद्रशकु को, इस प्रकार परम्परया यह योग चला आरहा था। पर तु कालदीव से यह लुप्त होगया आज उसी विलुप्त योग का रहस्य तुझे बतला रहा हूं"। प्राठकों को यह स्मरख रखना चाहिए की सम्पूर्ण गीताशास्त्र भगवान् का अपना उपदेश नहीं है। सगवान् का अपना मत आरम्भ के ६ श्राध्यायों में प्रतिपादित केवल राजिषिविद्या है। सिद्धिवद्या, राजिवद्या, ग्रापिविद्या इन तीनों का संशोधित रूप भगतान् ने गीता में समाबिष्ट कर लिया है । ऐसी दशा में हम भगवान् की मृत-गीता केवल राजर्षिविद्या को ही कहेंगे। "एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः" से भी यही ध्विनि निकलती है। अवस्य ही अपने किसी अन्य शरीर से यह महानात्मा देवसुग के आरम्भ में त्रिय नान होगा, एवं वि रख न् ने इस का शिष्यत्त्र स्वीकार करते हुए उस अलौकिक गीतायोग का उपदेश लिया होगा । हमारी दृष्टि में राजिविवाहिमका मुलगीता का वही समय होना चाहिए । महासारतकाल में तो मगत्रान् उस पूर्वीयदिष्ट योग का संस्कारमात्रकार रहे हैं। रही गीतारलोकों की बात, सो तो सर्वविदित है गीतारलोक व्यास का बुद्धिवेभव है, इसे कौन नहीं जानता। "सब से पहिले भगवान् ने विवस्तान् को कहा" इस उक्ति के सम्बन्ध में कब कहा ? विवस्तान कब हुए थे ? इत्यादि प्रश्नों के समाधान की जिज्ञासा खामाविक थी। इसी दृष्टि से हमें युगधम्मों का दिग्दर्शन कराना पड़ा।

इसी सम्बन्ध में इम अपने कुछ खतन्त्र उद्गार भी प्रकट करना चाहते हैं। उक्त देवयुग-कालीन व्यवस्था के आधार पर पाठकों को सम्भवतः यह स्त्रीकार करलेने में तो कोई आपित न होगी कि हमारा सर्वोत्नितकाल देवयुग था, जिसका कि महाभारतयुगं से कई सहस्र वर्ष पूर्व होना निश्चित है। महाभारतकाल को तो उन्नितकाल न कह कर एक प्रकार से इम हमारा अव-नितकाल ही कहेंगे। भाई माई में घोर शत्रुता, जवन्य राज्यलिप्सा, निन्दनीय बूनकर्मद्वारा पर- सत्त्रापहरण, सम्य कहलाने वालों के हाथों अग्निदाह, विषयान कम्मी का सम्पादन, सक् में एक निरपराध आर्यललना के सतीत्त्र पर आक्रमण आदि कम्में हीं इस युन को निरु ज्वलन्त उदाहरण हैं। जिस प्रकार साध्ययुन के अनन्तर होने वाले संघर्षयुन के उपक्षकों देवयुनसंस्थापक स्वयम्भू ब्रह्मा का अन्तरार हुआ था, अन्तेतायुन में उत्पन्न रास्त्रसिवला के तिए भगवान् राम का अन्तरार हुआ था, इसी प्रकार द्वापर के अन्त में, एवं किल के आ देवयुनस्वसंस्था इस भीवण्युन की भयङ्कर क्रान्ति का दमन करने के लिए ही राजिविचाने रुद्धारक सर्वेश्वर भगवान् कृष्ण का पूर्णवतार हुआ था। धम्मिग्लानि ही अवतार का काला दिष्ट से भी हम महाभारतयुन को अवनित काल कह सकते हैं।

महाभारत से पहिले हजारों वर्षों तक देवयुग रहा। देवयुग से पहिले सहस्रों को संवर्षयुग रहा। इससे पहिले सहस्रों वर्षों तक साध्ययुग, किंवा मिण जायुग का प्रमुल रहा। पिंहले चिरकाल तक आदियुग का महत्व रहा। इस से पिंहले पशुयुग की प्रतिष्ठा रही। कि लगाइए, महामाग्त से कितनें हजार वर्ष पिंहले मनुष्यसभ्यता का विकास होगया हेगा। भारत को आज लगभग ५ सहस्र वर्ष हुए। पूर्व कथनानुसार महाभारतकाल में तो हमारि का एक प्रकार से ध्वंस ही होगया था। पिश्चमी विद्वान् जहां से (महाभारतकाल में तो हमारि का एक प्रकार से ध्वंस ही होगया था। पिश्चमी विद्वान् जहां से (महाभारतकाल से, अपवार्ष से अधिक महाभारत से कुछ शताब्दियों पिंहले से) हमारे इतिहास का आरम्भ मानते हर्ष सभ्यता—असभ्यता को कसोटी पर कसने का व्यर्थ का साहस करते हैं, हम कह सकते हमारे मौलिक प्रन्थों (वेद—पुराणादि) के आधार से, वह काल तो हमारा अस्तकाल है। क्या थे और क्या होगए, इस परन की मीमांसा के लिए तो हमें ५ सहस्र वर्ष के देवयुग, एवं साध्ययुगकालीन इतिहास का ही अन्तेषण करना पढ़ेगा। कुष

<sup>\*</sup> चतुर्युग व्यवस्था प्रकृतितन्त्र, एवं राजतन्त्र भेद से दो मागें। में विभवत है। प्राकृतिक विक्री सृष्टिधारा से सम्बन्ध है, एवं राजनैतिक युगों का शासनधारा से सम्बन्ध है। इन व्यवस्थाओं का विवेचन पुराणरहस्यान्तर्गत मन्वन्तररहस्य में देखना चाहिए।

2

1

10

釈

13

ı

d:

邪

1

F

बिदयों से सम्बन्ध रखने वाले शिलालेखों, सिक्कों, त्रुटित माण्डों, विदेशी ह्यूनसांग आदि या-त्रियों के अमग्रावृत्तों, एवं कल्पनारसिक कुछ एक पश्चिमी विद्वानों से (हमारे साहित्यान्वेषग्रा के सम्बन्ध में) लिखे गए कल्पित प्रन्थों के आधार पर हमारे मौलिक इतिहास का यथाक्त जान लेना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है।

# महासारतयुग

# (ह्रासयुग)

उचित था कि युगचचा को यहाँ समाप्त कर प्रकृत विषय का अनुसरण किया जाता। परन्तु अपने अवस्थाधर्म्म की खामाविक प्रेरणा से, ब्राह्मणवर्ण में रहने वाली सहज सिद्ध चपलता की नोदना से, साथ ही में भारतीय रहस्यानिम काल्यनिकों की कृपा से उत्पन्न ह्योम की चर्वणा से हम अपनी प्रकृति का संयम नहीं कर सकते। हमें सम्यता का पाठ पढ़ानें वालों ने अनुप्रह कर हमें हमारे वास्तविक इतिहास के शिक्ण की जो असीम कृपा की है, उस कृपा की सधन्यवाद वापस जीटाते हुए उन के प्रति कृतक्षता प्रकाश करना भी हम अपना आवश्यक कर्सव्य समसते हैं।

मानव सम्यता के इतिहास पर पश्चिमी विद्वानों ने वास्तव में पूर्ण परिश्रम, एवं विप्रवासका है, इस में कोई सन्देह नहीं। यह उन्हीं के अव्यर्थ श्रम की कृपा का फल है कि आव है है, इस में कोई सन्देह नहीं। यह उन्हीं के अव्यर्थ श्रम की कृपा का फल है कि आव है राष्ट्र उन का सेवक वन रहा है, जिस ने कि अपनी मौलिकता के बल पर किसी समय स्पार्थ पर अपना एक उन्ने शासन प्रतिष्ठित कर रक्खा था। हां तो तुलनात्मक दृष्टि के विचार के लिए यह जान लेना आवश्यक होगया है कि इन पुरुष पुन्नवों ने हमारी, किंवा मानका मौलिकता के सम्बन्ध में अपने क्या उद्वार प्रकट किए हैं।

वर्तमान इतिहासवेसाओं के अन्वेषण के अनुसार मानवयुग को १२ मानो है। किया जासकता है, एवं उन न्यारहों को क्रमशः १-पापाणयुग, २-धातुयुग, ३-द्री ४-ग्रार्ययुग, ५-सूत्रयुग, ६-प्राणयुग, ७-बौद्ध्युग, ८-राजपूतयुग, ६-द्रका १०-ग्रान्ययुग, ११-बिटिशायुग इन नामों से सम्बोधित किया जासकता है। इन सार्व उन्हों के दिन्य, एवं सर्वथासत्य अन्थों में विस्तार से निरूपण होचुका है। अतः प्रका वेषण की वोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण सङ्गति के लिए, साथ ही में राजनीति किया राजनैतिकों के किसी गुन्त रहस्य को सर्वसाधारण के सामने रखने के लिए संदेश हैं। दिग्दर्शन करा दिया जाता है।

## १-पाषागायुग

मनुष्य की प्राथितिक अवस्था का इसी युग से सम्बन्ध है। इस युग के वृत्वा एवं उत्तरपाषागायुग मेद से दो विभाग किए गए हैं। जङ्गली पशुक्रों का मांसमहर्ण भक्षण, नमावस्था, पर्वतकन्दराओं, भूमिगतों, वृत्तान्छ।या में विश्राम, आदि धर्म दोवें युगों में सामान हैं। दोनों में अन्तर केवल यही है कि पूर्व गाषागायुग में मनुष्य हिंदि आ आकामण से बचन के लिए साधारण (प्राकृतिक) परथरों (ढेलों) का उर्ग्योग करते थे। इन्हें अग्नि का पता न था, कश्चामांस ही इन की भक्षण सामग्री थी, शरीर पर आकाम सर्वया अभाव था। उत्तरपाषागायुग में थोड़ा सा छंधार हुआ। इसी युग में हुन्हों सर्वया अभाव था। उत्तरपाषागायुग में थोड़ा सा छंधार हुआ। इसी युग में हुन्हों

पत्थर से आग पैदा करना सीखा। इसी अप्नि की सहायता से कच्चे मांस के साथ साथ मुना हुआ मांस भी व्यवहार में आने लगा। नम्नता को दूर करने के लिए वल्कल-पशुचर्म-शुक्कपत्र आदि का खपयोग आरम्भ हुआ। प्राङ्कित पाषाणालोष्ठों के स्थन में साधारण परिष्कार के साथ पाषाण के शक्त बनने लगे। इस समय तक इन्हों ने वल्कलादि से केवल गुप्त अक्तों का ही वेष्टन किया था, इसलिए एक प्रकार से इस उत्तर पाषाख्युग को भी हम नम्रयुग ही कहेंगे।

### २-धातुयुग

खुद्ध के खाभाविक क्रमिक विकास से मनुष्य ने सर्वप्रथम लौह. पित्तल, कांस्य (लोहा-पीतल-कांसा) इन तीन धातुओं का पता लगाया। इस युम की यही प्रधान विशेषता थी। इसी आधार पर हम इसे धातुयुग कह एकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय में ही इन्हें ताम का भी पता लग गया। इन चारों धातु प्रों में कांस्पधांतु ही विशेषक्षप से उपयोग में अगया, अतएव इसे कांस्ययुग नाम से भी सम्बोधित किया गया। लौह के शख एवं आमूषण यनाए गए। तांवा-पीतल के मेल से कांसी के वर्त्तन बनाए गए। मिट्टी की दीवारों के आधार पर छुपर के मकानों का आविष्कार हुआ। पश्चपालन आरम्भ हुआ। साधारण रूप से खेती भी की जाने लगी। वरूकल एवं शुष्कपत्रों के स्थान में चर्मवलों का विशेष उपयोग होने लगा। सामान्यरूप से छोटे छोटे गिरोहों के रूप में संघठन भी आरम्भ हुआ। इस प्रकार इस धातु शुग में मानवसमाज उन्नित की ओर अप्रेसर होने लगा।

# ३-द्रावेड्युग

इस युग में सभ्यता विशेष रूप से विकसित हुई। पूर्वपाषा गायुंग की जहां हमं नितानते असभ्ययुग, उत्तरपाषा गायुग की असभ्ययुग, एवं धातुयुग की सभ्यतारम्भयुग कह सकते हैं, वहां द्रविइयुग अद्धिसभ्यतायुग कहा जासकता है। इसी युग में प्रामपञ्चायतीमूलक प्रजातन्त्र

1

इ

3

6

यु

प्र

वि

मा

का आविष्कार हुआ, आम बनाए गए, पंचायतियों का संघठन हुआ, शासन के कि यतियों के लिए एक एक मुखिया बनाया गया, मिही-इँटों के साधारण मकान को स्वारी के लिए घोड़े, रथ आदि व्यवहार में आने लगे। धर्म के सम्बन्ध में इन्होंने अन का ही अनुगमन किया। द्रविड़ लोग वृद्धों का पूजन करते थे, सपी को अपना देवता मानते थे, पितरों के निमित्त अनदान करते थे, भूत-प्रेतादि पर विश्वास को साथ ही में इनके भय से किंग्पत रहते थे। इस प्रकार आंशिकरूप से सम्य होते हुए विड्लोग प्रायः असम्य, अध्विषासी, एवं मूर्ख ही थे ।

# ४-त्रायंयुग

यह वही काल्पनिक भीषण युग है, जिस की कल्पनाने हमारी मौलिकता बा नाश किया है। पाषाण्युग की तरंह इस युग के भी पूर्व अप्रार्ययुग, एवं उत्तरश्रार्ययुग दो निमाग माने गए हैं। ऋग्वेदनिर्माण पूर्वमार्ययुग की सबसे बड़ी, एवं महत्वपूर्ण मि है। ऋग्वेद आयों का सबसे प्राचीन सभ्यता प्रन्थ है। आगे जाकर इसी युग में क्राफ़ी वेंद एवं सामवेद नाम के दो सम्पता ग्रन्थों की रचना हुई । अधर्ववेद इस पूर्वमार्थ अस्तिम रचंग है। इन चार वेद प्रन्थों के कारण ही हम इस पूर्वयुग को वेदयुग सकते हैं। इस युग में आर्थ लोग अप्ति, वायु. सूटर्य, पानी, नन्तत्र, प्रह आदि पदार्थों से प्रमावित होकर इनकी स्तुति किया करते थे । इन्हें प्रसन्न करने के लिए वी-तिल-सोमरस आदि विबिध द्रव्य डाला करते थे, इसी प्रक्रिया को वे यह की एवं उक्त अग्नि—वायु—सूर्यादि पदार्थों को देवता मानते थे। इन देवताओं को प्रस्क लिए वे यज्ञ में समय समय पर पशुबलि भी पढ़ाते थे। इस अग्नि में डालने से जी मी या, उसे अत्यन्त पवित्र मानते हुए देवता का प्रसाद समक्ष कर खाते थे। इस समय पर कई वीरों को भी उत्पन्न किया । बोलचाल की भाषा का यहाप विकास होगया था, परन्तु लेखनकला का इस युग में सर्वथा अभाव था। उस

i

1

लिपि न थी। जिन वेदप्रन्थों का पूर्व में उल्लेख किया गया है, उनकी रचना केवल बाणी से ही हुई थी, परस्पर की श्रुति (श्रवण, से ही सारा काम चलता था, इसी लिए वेद को श्रुति कहा गया।

जब इन की बुद्धि का थोड़ा विकास और हुआ तो इन्होंने एके अरवाद का परिचय प्राप्त किया। इससे पहिले पूर्ववैदिक युग में यह अनेक देवताओं पर ही विश्वास करते थे। ''सम्पूर्ण विश्व का सञ्जाजन कोई एक शासक है, एवं वह शासक ईश्वर है' यह इन्हें बिदित न या। बस जिस युग में इन्होंने एके अरवाद का पता जगाया, वही युग उत्तर आर्ययुग, किंवा उत्तर वैदिक काल नाम से सम्बोधित हुआ। इस युग में आर्यों ने आत्मविकास के सम्बन्ध में अच्छी उन्नति की। लिपि का भी इसी युग में बिकास हुआ। तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, देवतास्तुति, शासकों के चरित्र, परस्पर के लड़ाई कगड़े, वीरों की गाथाएं यह आदि के प्रतिपादन के लिए ही उक्क चार वेद प्रन्थ प्रचलित हुए।

इस प्रकार दो युगों में विभक्त इस आर्ययुग में नगर चनाना, खेती करना, सुन्दर मकान बनाना, कपास-रेशम के वस्त्र बनाना, लिखना पढ़ना, शासन करना, आदि बातों में
आर्य लोग निपुख होगए । इन्हीं सब विशेषताओं से हम इस युग को सम्पयुग कह सकते
हैं। आर्थों का मूल निश्रास (उत्तर में) पामीर प्रदेश में था। सम्यताविकास के साथ साथ जब
इन की जन संख्या बढ़ने लगी तो इन्हें रहने के लीए अन्य स्थान खोजने की आत्ररयकता प्रतीत
हुई। फलत: (उत्तरस्थ) अपने मुलनिश्रास पामीर से आर्थ लोग पूर्व-पश्चिम-दिल्या इन तीन
दिशाओं में विभक्त होगए। जो आर्थ पूर्व में आकर, वहां के आदि निश्रासी असम्य मनुष्यों को
युद्ध में परास्त कर वहां सदा के लिए बस गए, वही आज चीनी, जापानी आदि नामों से
प्रसिद्ध हैं। पश्चिम प्रान्त को अपने अधिकार में करने वाली आर्थजाति युरोपियन कहलाई।

दिक्तिण में जो आर्थ आए, उन्होंने वहां के मूल निवासी अनार्यों पर घोर अस्याचार किए। सभ्यता का अणुमात्र भी ध्यान न रखते हुए इन आयोंने बलात्कार से द्रविङ्गाति के मानवोचित अधिकार भी छीन लिए। उनका सब तरंह बहिष्कार किया गया। उन्हें भीषण ्यन्त्रशाएं दी मई । आर्थ का सामना करने पर इन गरीब असमर्थ अनाओं के की सीमा डलवाया नया । आर्थ का स्पर्श करलेने मात्र से अनायी को प्रागादण्ड तक है। श्रायोंनें अपने अस्याचारों की सीमा यहीं पर समाप्त न की, अपित अपने नीतिमनी। स्मृति आदि धर्मग्रन्थों में ) सदा के लिए वैसी ही अमानुष्क इस प्रकार इन अतिथि आर्योंने दिल्एास्य अनार्यों के आतिथ्य के पुरस्कार में स्वा उनके खत्व छीनकर उन्हें पशु बना डाला । यही आर्थ निभारतीय कहलाए । वेत्रा किंवा संहिताकालात्मक पूर्वभाष्युम, एवं उपनिषत्कालात्मक उत्तर आयंगुग का व्ही संह केल्पित) दिग्दर्शन है।

## ५-सूत्रयुग 🚐

पामीर से चल कर जब आर्य लीन भारतवर्ष में आकर बसे नए ती काश एक विजेता की हैसिंयत से अपना साम्राज्य विस्तार करना आरम्भ किया । ओं वे साम्राउप रहंम् ल बनता गया, त्यों त्यों इन के साहित्य में भी क्रिकि विकास होने ल शाम खलप इसी साम्राज्ययुग में सुप्रसिद्ध कपिल अक्तरणदादि ६ आहितक दर्भी इई । सांख्य-किंव-योग-मीमांसा-गोतम-च्याससूत्रों की रचना काल के सम्बन्धे

इस सन्बन्ध में पाटकों को यह रमरण रखना चाहिए खुद्धिकशारद उन पारेचमी लखरी दांतिण में अर्गने वाले यायाँ के यनार्यक्र विड़ जाति पर ऐसे ऐसे श्लीवण अत्याचारों का ं खेचा हैं, द्यार्थों की (बाद में भारतवासियों की ) ऐसे क्रूर सिद्ध करने का जवन्य प्रयति जिसके फलस्वरूप यह कल्पित जातिई व ऋगज भी मारतवर्ष में मुहकलह का कारण कर्ती स्वार्थी लेखकों की स्वार्थिसिद्धि को कारण बन रहा है।

४-दर्शनशास्त्र के सम्बन्ध में बड़े बड़े मतमेद हैं। ६ -१२-१८-१६ तक दर्शन मार्न सर् शारीरक (ज्याससूत्र), प्रधानिक (काफ़्लसूत्र) वेशाक्के (काप्लसूत्र) तीन आस्तिक दर्शन है। तिक, स्याद्वादिक, बीज यह तीन न॥स्तिक देशिन हैं। इस प्रकार दर्शन ६ ही होते हैं। राद वैद्वानिक विवेचन भूमिका दिति यखरू के "दाशिक क्र आसमप्रविष्

11

3

1

1

THE PERSON NAMED IN

F.

1

1

F

1

1

6

युग सूत्रयुग कहलाया । इस प्रकार इस युग में अपने राज्यविस्तार के साथ साथ आयोंने ज्ञाध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण उन्नित करते हुए साहित्स का विस्तार किया । इसी काल में सुप्रसिद्ध वाल्मी किरामायण की रचना हुई । इसीलिए इस युग को रामायणकाल भी कहा जासकता है । दार्शनिक सून्नों के साथ साथ धार्मसूत्रों की रचना भी इसी युग में हुई ।

## ६-पौरागिकथुग

इम युग में बनाबटी कथाओं के द्वारा साधारण जनता का अनुरक्षन करते हुए आयों ने अपने धर्म्म का प्रसार करना आरम्भ किया। धर्म्मप्रसार के लिए राष्ट्रखातन्त्र्य, एवं साहित्य-पूर्णता नितान्त अपेखित है। सूत्रयुग में दोनों किमए पूरी होचुकी थीं। फलतः इन का धर्म्मप्रसार की ओर घ्यान जाना आवश्यक था। उत्तरआर्थयुग में उपनिषन्मला जिस आत्मविद्या का निकास हुआ था, वह इस युग में एक प्रकार से दब गया। इस का मुख्य कारण था ब्राह्मण समाज। भारतीय कर्म्मठ ब्राह्मणों के हाथ में सबाज का नेतृत्व आगया। प्रत्वेक कार्य में ब्राह्मणों का शासन चलने लगा। यहां तक कि एक समाट् को भी इन के अनुशासन से अनुशासित होना पड़ा। दण्डविधान में ब्राह्मणों का धार्मिक निर्णय सर्वोच माना जाने लगा। खार्थवश तत्कालीन निर्णायक ब्राह्मणों ने खियों, एवं शह्मों के सम्बन्ध में बड़ी कड़ी आझाएं निकाली। जो अत्याचार आयों ने आरम्भ में इविड जाति पर किए थे, उन से भी कहीं अधिक अत्याचार शृद्धों पर होने लगे, वे अञ्चत माने जाने लगे, ब्राह्मण के साधारण से अपमान पर इन्हें वध दण्ड दिया जाने लगा, सार्धजनिक अधिकारों से इन्हें विश्वत किया गया, यज्ञकम्म के बहाने असंख्य पश्च बलिक्षा, सार्धजनिक अधिकारों से इन्हें विश्वत किया गया, यज्ञकम्म के बहाने असंख्य पश्च बलिक्षान की वेदी पर चढ़ाए जाने लगे। इस प्रकार समाज पर इन कर्मठ ब्राह्मणों का निरङ्कर स्थासन प्रतिष्ठित होगया। इन की यह बर्बरता कई शताब्दियों तक अपना ताण्डव नृत्य करती रही।

पौराग्विकयुगकालीन ब्राह्मण्वंशजों के निरङ्कुश आधिपत्य से जब तत्काली द्धान्ध होगया, जब पशुबलि की पद्धति सीमा का अतिक्रमण कर गई तो समाज में एक की का जन्म हुआ। इस क्रान्ति को प्रोत्साहन मिला वैराग्य की प्रतिमृत्तिं गोतमबुद्ध से। लि के सामने अहिंसा का एक नवीन ही आदर्श उपिक्थित किया। गोतमबुद्ध के उपदेशों है। होकर समाज ने वैदिकधर्म, किंवा ब्राग्राग्राधर्म का तिरस्कार करना आरम्भ किया। पीए वाह्मण्यमं की इतिश्री के साथ साथ पशुवलि, एवं ब्राह्मणों की निरङ्ग्शता का भी का वैदिकधर्म अस्तप्राय होगया, ब्राह्मणों का महत्व जाता रहा, एक प्रकार से सम्पंक्र नवीन बौद्ध मत में दीवित होगया। सामान्य जनता की कौन कहे, बड़ बड़ राजाओं, सम्मो बुद्धमत का अनुगमन किया। सच पूंछा जाय तो कहना पड़ेगा कि बौद्धमत के इस महि एकमात्र श्रय राज्याश्रय को ही था। भारतवर्ष के ऋनितम सम्राट् देवानां पियदर्शी जाते कलिङ्गविजय में होने वाली नरहिंसा से क्लान्त होकर बुद्धमत का आश्रय लेलिया था। सं बुद्धमत के महाप्रचारक थें, जैसा कि उन के पुत्र-कन्या के प्रचार, एवं शिलालेखीं से कहना न होगा कि कई शताब्दियों तक भारतवर्ष इस ( अवैज्ञानिक ) मत का आकर्ष रहा। आगे जाकर भगवान् शङ्कराचार्य ने उत्तर्श्वार्ययुगकालीन, श्रध्यात्मवादम्लक सी का आश्रय खेते हुए बौद्धमत को छिन्न भिन्न किया। तत्कालीन कुपारिक्षमहः तिस्त्रियम् थादि कर्मठ ब्राह्मणों के उद्योग से, एवं शङ्कर के उपदेशों से पुनः एक वार भाव धम्मे का अनुयायी बन गया।

# -बहुराजतन्त्रयुग

जब तक भारतवर्ष में वौद्धयुग का आभास रहा, तब तक साम्राज्यशासनप्रणी प्रकार से सुरिक्त रही। परन्तु श्रागे जाकर यह साम्राज्यवाद सर्वथा उच्छित हो गर्या F

16

F

ığ:

1

6

Į:

15

1

शिक्त के लीण होने का एकमात्र कारण था, संम्प्रदायवाद । शैव-शाक्त-कापालिक-वाम धादि विभिन्न मतवादों से राष्ट्रसंव छिन्न भिन्न होगया । परिणाम में गणतन्त्रास्मक राजाओं को पूर्ण उच्छूं-खल बनने का अवसर भिल गया । इन विभिन्न शाशकों को उच्छूंखलता से प्रजा में अशान्ति ज्यास होगई । आर्यसम्यता पुनः एक बार विपत्ति में फंस गई । हर्षवर्धन की मृत्यु से ही प्रायः इस गणतन्त्रयुग का आरम्भ हुआ । समाज का अर्थवल, शरीरवल, ऐश्वयंवल, विद्याबल, तपोवल सब कुळु नष्ट होगया । अराजकतामूलक, किंवा बहुराजकतामूलक जातिद्रेष ने राष्ट्र में गृहकलह का बीज वपन कर दिया । सब अपनी अवनी अहम्मन्यता के मद से राष्ट्रशक्ति को जर्जिरत करने लगे । राजालोग इन्द्रिय परायण बन गये । जरा जरा सी बातों पर भारतीय अववेको राजा आपस में ही लड़ भिड़ कर अपनी शक्ति का नाश करने लगे । इस प्रकार धर्म, एवं शासन के नाम पर प्रजा का रक्तशोषण होने लगा ।

### **६**—इस्लामथुग

'विल्वियों की आपस की फूट बन्दर का हितसाधन करती है'' यह कहानी प्रसिद्ध है। भारतवर्ष को आगे जाकर इसी कहानी का शिकार बनना पड़ा। भारतवर्ष की उक्त पतनावस्था से विधम्मी मुसजमानों नें पूरा पूरा लाभ उठाया। इतिहास प्रसिद्ध मोह-मद की प्रतिमृत्तिं, लोलुप मुहम्मदगौरी ने सतैन्य भारतवर्ष पर आक्रमण कर ही तो डाला। उस समय भारतवेभव का टिमटिमाता दीपक एकमात्र ध्वाराजचौहान भारतीयों की आश्रयभूमि बना हुआ था। परन्तु भारत के दुमान्य से संयोगिता के अमामयिक प्रेमपाश में बद्ध पृथितीराज गौरी द्वारा परास्त हुए। इस घड़ी से भारत का सौमान्यसूर्य सदा के लिए अस्त होगया। भारत क्री फूट ने जयचन्द जैसे कुपूतों को आगे कर स्वतन्त्रता का उन्मूलन कर डाला। मदमत्त विजेता गौरी ने वापस लौट कर गुलाम कुतुबुद्दीन को भारत का सम्राट् बना कर मेजा, इस्लामयुग का यही पहिला भारतीयसम्राट्था। इस प्रकार दुर्धिकाल के चक्र से कमशः गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैटयद, लोधी यह पांच पठानवंश भारतवर्ष की राज्यश्री का अपहरण करते रहै। लोधी वंश का अन्तिम सम्राट् इति-हास प्रसिद्ध इन्नाहीमसोधी था। इतिहासप्रसिद्ध मुगलसाम्राज्यसंस्थापक वीरवर वावर ने इन्नान

हीम को बुद्ध में परास्त कर भारत के ताज से अपने मस्तक की शोभा बढ़ाई, यही प्रति वादशाह था। बाबर ने अपने अव्यर्थपराक्रम से जिस म्मलसाम्राज्यवृक्ष का वीजना था, राजनीति विशारद, समयरहस्य वेत्ता अक्ष्यर ने उसे पुष्टिपत, एवं पक्षवित किया। कि मिमानी और क्रजेंब ने अपनी दुर्मिति से मुगलसाम्राज्यवृक्ष को छिक्र मिक्र किया। का इस्लामयुग का पतन आरम्भ होता है।

शाह गौरी से आरम कर औरक्नजेंब तक इस्लामयुम का प्रमुत है न इस युग का खरूप बतनाने के लिए पिरचिमी ऐतिहासिकोंने जितने काम प्रे किए होंगे, उन कृष्णपत्रों के सामने सम्भवत: उनका इतर सारा साहित्य भी कुना क सच पूंछा जाय तो उन की इतिहास लिखने की शक्ति का पूर्ण अपन्यय इस्लामकु के से में ही हुआ है। अस्तु विचारशील विद्वानों को यह विदित होगया है कि इस कि विदतना महत्य है, इसमें कितनासा अंश सत्य है, एवं कितनासा अंश कि विदत हो उ

# १०-ग्रन्धयुग

इस्लाम, एवं ब्रिटिशयुग के मध्य में एक अन्ध्ययुग ध्वीर ध्वाता है। इसे हम सि कह सकते हैं। पण्डारियों की लूटमार, मराठों की उच्छूंखलता, भील, सांसी, कंव बर्बर लुटेरों का दोर दोरा इत्यादि इस युग की प्रधान विशेषताएं हैं। न इस युग में। था, न प्रजातन्त्र था। या तो एकमात्र खेच्छातन्त्र, किंवा व्यक्तितन्त्र। सर्वत्र त्राहि त्राहि वा ध्वाई पड़ता था, भारतीय प्रजा महा दुःखी थी। वह चाहती थी कि इस भीवण्या मणकारियों से उस की कोई रक्षा करे, उसकी द्राशिका, ध्रमभ्यता दूर करे। पर्व देश में किसी ने उस की करूण पुकार न सुनी। सुनी तो किसने दे समुद्रपार विटिशसिंहने।

क

9

ह

य

4

प्

र

R:

i:

31,

1

1

## ११-बृटिशयुग

नरमप्रतापी, अतुलसाहसी, पूर्णसम्य, दुईर्ष वैज्ञानिक ब्रिटिश लोगोंने देखा कि भारत-वर्ष आज महादुः खी वन रहा है। खदेशीय वर्षरों का आक्रमण, विधम्मी मुसलमानों का अत्या-चार, पुर्त्तगाल लोगों की अर्थलालसा आदि से भारतीय प्रजा आज संत्रस्त है । फलखरूप दया की प्रतिमृत्तिं उन सम्यों के हृदय में करुणा का स्नोत उमड़ पड़ा। यद्यपि इन की यह इच्छा कमी नहीं थी कि हम अपने सुसमृद्धसाम्राज्यसुख को छोड़कर इतनी दूर जाकर व्यर्थ का संकट मोल लें । परन्तु उनसे यह न देखा गया कि हमारे ही सजातीय मनुष्य इस प्रकार दुःख पाया व करें, एवं इम तटस्थ बने हुए आनन्द मनाते रहैं। बस, हां बस एकमात्र इसी उपकारभावना से प्रेरित हो कर उन्होंने खदेश के सम्पूर्ण सुखों को जनाखालि समर्पित कर भारतत्रसुन्धरा के बच्चस्थल पर बड़े ही ग्रुम मुहूर्त्त में पादार्पण करने का कष्ट कर ही तो डाला । यहां आकर उन कृपालुओंनें किया क्या ! सुनिए !

सबसे पहिले उन्होंने अराजकता दूर की। लूट खसोट करने वाले डाकुओं का दमन किया । मुसलमानों के भीषण अव्याचारों से संत्रस्त प्रजा का त्राण किया । निर्वल राजाओं को आश्रय दिया। देश की आर्थिक उन्नति के लिए अवैज्ञानिक कला-कौशल का समूल विनाश कर वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रसार किया । जिन मन्दबुद्धियोंनें इस शुभ काम में वाधा डाली, उनको ऐसा भयङ्कर दण्ड दिया गया कि फिर कोई भविष्य में इस प्रकार उन्नति में बाधा डाजने का साहस न कर सका। विश्वासघातियों कों फांसी के तख्ते पर जटकाया गया। याता-यात की सुविधा के लिए सङ्कें बनवाई, तालाव खुदवाए । शिचा की समुन्नति के लिए बड़े बड़े काँलेज स्थापित किए। रचा के लिए खजाति सेना रक्खी गई। कम्पनी द्वारा शासनप्रखाली में पूर्ण सुधार किया गया । योग्य व्यक्तियों को त्रिशुद्ध उपाधिदान से सम्मानित किया गया । इस प्रकार इन महापुरुषोंनें नि:स्वार्थ भाव से, निश्चय ही नि:स्वार्थभाव से भारतवर्ष की, एवं भार-तीय प्रजा की उस विष्तवयुग से रहा की । शेर-बकरी एक घाट पानी पीने लगे । सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य स्थापित होगया। मानो एक बार फिर से सत्ययुग आगया। इम भारतवा- सियों के सीमाग्य से सन् १==३ तक ब्रिटिश साम्राज्य अनुण्याहर से यानि बहाता रहा।

परन्तु न मालुम इन मारतीयों को ठाले कैठे क्या सनक सवार होगई कि १८८४ में कांग्रेस नाम की एक सस्था क्रो जन्म देही तो डाला । लोग कार्ते ब्रिटिश अधःपतनयुग का आरम्भ होगया कहते होंगे, एवं कहते रहें । इमती में कोई विश्वास नहीं रखते। हमें तो ब्रिटिश साम्राज्य के पशुक्ल पर आज भी 👭 रो + + सा + + ००० + + + है ००० + । हां हम यह अवस्य ही नी पशुक्ल एवं आत्मवल की प्रतिस्पर्दा में कौन विजय प्राप्त कर सकता है ? इसका क विज्ञान के पिंडत ही देसकते हैं। हमारी दृष्टि में ब्रिटिशयुग का यही संज्ञिप कि आगे क्या होगा ? उत्तर कालपुरुष से पूछिएं, अथवा अपने कर्मों से पृछिएं-क्रमणे"। अधिक जिज्ञासा होतो कर्मरहस्य प्रतिपादित गीताशास्त्र को अपना गुरु

प्रसङ्गोपात यह भी विचार कर लीजिए कि उक्त युगों की वर्षगणना के ह ऐतिहासिकों का क्या विचार है । सन् १ ८५७ से परमशान्तिसंबाहक बि आरम होता है। इस दृष्टि से ब्रिटिशयुग का प्रसार हुए अबतक लगभग । हैं। सन् १७०७ में श्रोरङ्गजेब की मृत्यु होती है। यहीं से श्रन्धयुग श्रारमही गणना के अनुसार लगभग १५० वर्ष तक अन्धयुग की सत्ता सिद्ध होती है। के लगमग बहुराजतन्त्रयुग, किंवा राजपूतयुग का आरम्भ होता है। यहीं से मु कृपा से इस्लामयुग का श्रारम्भ होता है। फलतः इस्लामयुग ५०० वर्ष तक ष्ठित माना जासकता है। सन् ६४२ के लगभग हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। तन्त्रयुग का आएम होता है। यह युग लगमग ५५० वर्षतक अपनी व्या ई० सन् से पूर्व ५५७ (डी० सी०) में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया । यही है आरम्भ माना जाता है। इस प्रकार लगभग १९०० वर्ष पर्यन्त इस शान्तयुग का प्रमुख रहा। ईसवी सन् से ५००० वर्ष पूर्व कमशः आर्ययुग, सूत्रयुग, पुरागायुग का प्रमुख रहा। अर्थात् आज से लगभग ७ हजारवर्ष पिहसे से आर्ययुग का आरम्भ हुआ। एवं लगभग शा। हजार वर्ष तक उक्त तीनों युगों का क्रिक्त मोग सिद्ध हुआ। ईसा से = हजारवर्ष पूर्व क्रिक्त युग की सत्ता मानी गई। अर्थात् आज से १० हजारवर्ष पिहले द्रविङ्युग का आरम्भ हुआ, एवं लगभग ३ हजार वर्ष पर्यन्त द्रविहों का प्रमुख रहा। अब धातुयुग, एवं पाषागायुग यह दो युग वच जाते हैं। इन दोनों का काल अभी तक अनिभिन्नत सा है। इस प्रकार उनके अनुमान से मानवसम्यता के क्रिक्त विकास का उक्त इतिहास १०-१५ हजारवर्ष के भीतर समक्ष होजाता है।

तात्पर्ध इस का यह हुआ कि भारतवर्ष की, मारतवर्ष की ही नहीं अपित संसार की सम्यता के विकास का इतिहास १०-१५ हजार वर्ष में समास है। इधर भारत में आकर निवास करने वाले आयों का अम्युद्यकाल केवल ४-५ सहस्र वर्ष पहिले से सम्बन्ध रखता है। साथ ही में इन का यह अम्युद्य केवल आत्मा से ही सम्बन्ध रखता है। लौकिक विषयों के अम्युद्य में, राष्ट्रोक्षित के सम्बन्ध में भारतीय आर्थ प्राय: असमर्थ ही रहे हैं। न उन के प्रन्थों में उन का कोई कमबद्ध इतिहास है, न इस सम्बन्ध में प्रगतव्य विभाग की ओर से ही कोई प्रमाग्य ही मिला है। इन सब परिहिथतियों के आधार पर हम कई सकते हैं कि जिसे उन्नित, किंवा विकास कहना चाहि-ए, उस का आर्थ जाति में, दूमरे शब्दों में भारतवासियों में प्राय: अमाव ही रहा है। इसी अभाव से यह अपने साम्राज्य सञ्चालन में असमर्थ बनते हुए दूसरों का आश्रय लेना आवश्यक समस्ते रहे हैं।

सुगतालिका ?-पूर्वपावाणयुग-->नितान्तश्रसभ्ययुग -उत्तरपाषागायुग-→श्रसभ्ययुग →कांस्ययुग, सभ्यतारम्भयुग →म्रद्धसभ्यतायुग } HI ग्रारम्। लि १-पूर्वभाषयुग--ऋग्वेदकाल--वहुदेवतायुग र-उत्तरम्रार्ययुग-उपनिषत्काल-एकेश्वरयुग >दर्शनकाल, रामायणकाल (Vi ६—पुराणयुग—→पग्रुवलियुग, ब्राह्मणकाल " ७—वौद्धयुग—→अहिंसायुग, वैदिकथर्म्भहासयुग ८—बहुरानतन्त्रयुग>राजपूतयुग, सभ्यताह्र[सयुग → ऋत्याचारयुग .१०-ग्रन्थयुग --→विप्लवयुग, क्रान्तियुग } ---११-ब्रिटिशयुग-→शान्तियुग, पूर्णसमृद्ध-सभ्ययुग

उक्त युगों में किनना तथ्यांश है, एवं कितना अंश काल्णनिक है, इसकी मीमांसा करने का न तो प्रकृत म अवसर ही है, एवं न इस विषय के स्पष्टीकरण की हम योग्यता ही रखते। हां इस सम्बन्ध में यह स्वं।कार कर लेने में किसी माम्तीय को कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि ब्रिटिश जातिने मानवसम्यता के सम्बन्ध में युगधम्मों का जो खरूप हमारे सामने स्वखा है तबतक हमें उसके सम्बन्ध में किसी तरंह की टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, जबतक कि हम अपनी ओर से इस सम्बन्ध में प्रमाणों के आधार पर अपने युगधम्मों का ने स्पष्टीकरण न करदें।

मान लीजिर, उन्होंनें जो कुछ लिखा, गलत लिखा । परन्तु आपने क्या किया, न मि लिखा, न पढ़ा, सर्वथा अकर्म्मएय बने रहे । बृटिशजाति एक कर्मिठ जाति है, उसमें खदेश प्रेम कूट कूट कर भरा है और वह प्रेम वहां केवल आदर्श की ही वस्तु नहीं है। वह वीरजाति अपने कर्तव्यों से अपना स्वटेश प्रेम प्रकट कर रही है। किसी भी जाति के दोशों की मीमांसां करते हुए उस के गुणों की उपेचा कर देना कृतव्यना है, पाप है। और फिर गुणव्यम्ला प्रकृति के साम्राज्य में विचरण करने वाला कौन सा मनुष्य दोशों से बचा है— ' सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवादताः"।

यदि समाछोचनात्मक हिष्टि से हम विचार करते हैं तो हमें निष्पच्चपात हो कर कहता पहेगा कि गुण्—दोष की तुलना में उन्हों का आसन सर्वोच्च है। उन का धर्मिनेम, उनका देश प्रेम. उनका कर्त्तव्यपालन उनकी उदात्त भावनाएं. हम भारतवासियों के लिए शिच्चासूत्र है। अभी कई शताब्दियों तक उनसे हमें सीखना ग्रहेगा। उनका आदर्शवाद कर्म्म को अपने गर्म में रखता है, और हम विशुद्ध आदर्शवादी हैं। जो आदर्शवाद व्यवहार की वस्तु न बने, उस आदर्शवाद का क्या महत्त्व। 'हमारे पितामह ऐसे थे, वैसे थे'' इस निर्धक वागाडम्बर से हमारा कोई कल्याग्र नहीं होसकता। अभी हम कैसे हैं, किधर जारहे हैं, इस वर्त्तमान हिथति के आधार पर ही हमें वर्त्तमान सम् ता के साथ तुलना करनी होग. और निश्चय रूप से इस तुलना में हमारा आसन उनकी अपेचा नीचा ही रहेगा।

हम मारतीय बड़े अभिमान के साथ कहा करते हैं कि हमारा वैदिक साई सर्वश्रेष्ठ साहिल है, हमारी फिलांसफी (दर्शन सर्वोत्कृष्ट है। परन्तु हिन्दू आहें। करने वाले सम्यताभिमानी उन भारतीय विद्वानों, एवं राष्ट्रीय नेताओं से हम उन्होंने अपने साहिल की रह्मा के लिए क्या प्रयत्न किया. और क्या कर रहें। हैं कि हिन्दुत्व का अभिमान करने वाले वे नेता रह्मा के प्रयत्न के स्थान में वैद्धि निर्मूल बनाने का ही जघन्य प्रयत्न कर रहे हैं उनकी दृष्टि में राष्ट्रनिर्माण में कि प्रतिबन्धक बन रहे हैं।

अपने मौलिक साहित्य की उपेन्द्रा करने वाला राष्ट्रं क्या अपना शर्वाह रख सकता है ? असम्भव। र ष्ट्र का क्या स्वरूप है ? राष्ट्र को किन किन किन श्यकता है ? कोन सा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र कहलाता है ? राष्ट्र को उन्नत बनाने के कि उपायों का अवलग्बन अपेक्ति है ? इन प्रश्नों का किएत समाधान करने की नेता राष्ट्र का कौन सा उपकार कर रहे हैं ? यह हमारी समक में न आया. औ आवरयकता । जब कि इन का राष्ट्रिनिमास हमारी वैदिक राष्ट्रिनिमीस पद्धि है है। वैदिकसाहित्य को, किंवा भारतीय शास्त्र को राष्ट्रोन्नित में बाधक समभने वर्ष नीयमाना यथान्धाः" नीति का अनुसरग् करने वाले उन राष्ट्रीय नेताओं के रखना चाहिए कि वैदिकसाहित्य केवल परलोक सम्बन्धी व्यध्यात्मवाद का ही प्री है, अपितु वह हमारी ऐहलौकिक आवश्यकताओं का भी श्रेयः प्यप्रदर्शक है। लिए एक मन्त्र उनके सामने उपस्थित किया जाता है। उसी के आधार पर की पड़ेगा कि वैदिकसाहित्य का, किंवा वैदिक मार्गानुगामी गीताशास्त्र का राष्ट्रिकमी उपयोग है। इमारा राष्ट्र कैसा हो ? सम्भवतः इस प्रश्न के समाधान के लिए वादियों को एक महापोया लिखना पड़ेगा, और सम्भवतः वह भी राष्ट्र व्याख्या करने में असमर्थ ही रहेगा। उधर महर्षियों की अलोकिक वाणी की 1

B

i s

A S

19

A:

献

र्श ह

तेर्थः

献

वहें

业:

सेहं

ाते.

कोई

SAFF

1 3

H

क्षवं

Q di

16

de l

कि उन्होंने केवल एक ही मन्त्र में राष्ट्र के सम्पूर्ण प्रश्न हल कर डाले हैं। मन्त्र का स्वह्रप जिन्न खिखित है—

आ ब्रह्मन् ! ब्रह्मणो ब्रह्मवचरी जायताम् !
आ राष्ट्र राजन्यः श्वर इषव्योऽनिव्याधी महारथी जायताम् !
ब्रोबधी धेतुः, वोहानड्वान्, आशुः सप्तिः, पुरन्धियीं वा, जिल्णा रथेशाः !
सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् !
निकामे विकामे नः पर्ज्ञन्यो वर्षतु !
क्रमवस्यो न न ग्रोषथयः पच्यन्ताम् !
योगत्तमो नः कल्पताम् !

(यजुर्वेदसंहिता १२ अ०। २२ में ० ग

मन्त्र का अत्तरार्थ यही है कि —"हे ब्रह्मन् ! ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्वी उत्पन्न हों। राष्ट्र में च्हात्रयवर्गचोर, धनुर्द्धारी, नीरोग एवं महारथो उत्पन्न हों। गाय दूध देनेवाली, बैल बोमः दोहने वाला. घोड़ा तेज चळने वाला, श्ली रूपगुणवती, रथी जयशील उत्पन्न हों। यजमान का युवा पुत्र समाप्रिय, एवं वीर उत्त न हो। समय समय पर पर्जन्य वर्षा करता रहे। हमारे लिए श्लोषधिए फलवर्ती बन कर पकर्ती रहें। (इस प्रकार हे ब्रह्मन् ! श्लाप हमारे लिए) योग—दोम का निवाह करते रहें।

अब इस के ता स्विक अर्थका विचार की जिए। राष्ट्र की सबसे पहिली मांग है ब्रह्मवर्चस्वी आहारा।। ज्ञान का अधिष्ठाता वर्ष ही ब्राह्मरा है। किसी भी राष्ट्र को सुन्यवस्थित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उस की ज्ञानशिक्त को सर्वात्मना सुरिच्चित रक्षां जाय। आशिक्तित राष्ट्र न वीर वन सकता, न सम्पत्तिशाली बन सकता। ज्ञान को मूलमें रखकर ही राष्ट्र अपना अम्युदय कर सकता है। ब्रह्मबन्ध (ज्ञानवल ) ही चत्रवल (क्रियाशिक्त ), एवं विड्वन्स (अर्थशिक्त ) की

SBI JAGADGURU VISHWARADHYA
JEJANA SIMHASAN JNANAMANDIR

LIBRARY

 मूल प्रतिष्ठा है। जो ज्ञबल ब्रह्मबल की उपेचा करता है, वह अपने साथ साय एक चित्र विश्व मारा का भी किमित्त बनज ता है- 'ग्रा ब्रह्मन् ! ब्राह्मगो ब्रह्मन् चेसी नायताम्"।

केवल ज्ञानबळ से ही राष्ट्र समृद्ध नहीं बन सकता, यह भी निश्चित हैं क्योंकि समृद्धि होग्री । जो वर्ग ज्ञान चन्ता में निमग्न है, की प्रधा करने लगे, यह संभव नहीं है । ज्ञान का अन्वेषणा शान्तवातावरणा की अपेचा खता है। इन सिक कभी से व्यस्त होने का कमिठ व्यक्ति कभी सेष्ट्र को ज्ञानप्रदान नहीं का कि ज्ञान उसका तो एक मात्र काम होगा, उदरचिन्ता से सर्वथा विभक्त होकर अनन्यमान से खिल् अनुष्ठान करते हुए अदेश देना, मार्ग कतलाना । ऐसी दशा में इस ज्ञानेपासक इंडिंस आहाणवर्ग के अतिरिक्त राष्ट्र को एक ऐसा वर्ग और चाहिये, जो ब्राह्मण के अविरिक्त राष्ट्र को एक ऐसा वर्ग और चाहिये, जो ब्राह्मण के अविरिक्त राष्ट्र को एक ऐसा वर्ग और चाहिये, जो ब्राह्मण के अविरिक्त राष्ट्र को एक ऐसा वर्ग और चाहिये, जो ब्राह्मण के अविरिक्त राष्ट्र को एक ऐसा वर्ग और चाहिये, जो ब्राह्मण के अविरिक्त राष्ट्र को एक ऐसा वर्ग और चाहिये, जो ब्राह्मण के अविरिक्त राष्ट्र को एक ऐसा वर्ग और चाहिये, जो ब्राह्मण के अविरिक्त राष्ट्र को सच्च करता रहै। यही वर्ग च्यत्रिय कहळाएगा । यही हमी। किमी

पाऋग

जिस प्रकार राष्ट्र के ब्राह्मगार्वर्ग को ब्रह्मवर्कस्वी होना आवश्यक है, एवमेंव कर्त हो सं भी कुछ विशेश योग्यताओं का रहना आवश्यक है। सबसे पहिली योग्यता है पित कर सिविय शरीर से बलवान होना चाहिए। निवल चित्रय कभी राष्ट्रगुप्ति नहीं कर सिविय योग्यता है—"इवल्यः"। केवल शरीरवल राष्ट्रस्ता में तब तक असमर्थ है, जवतक हो अप बल पास में न हो। शक्तवल ही शरता प्रसार का कारण है। तीसरी योग्यता है—"अतिव शरीर भी सबल है, शक्तवल भी पर्य्याप्त है, परन्तु समय असमय में यदि रोगों के हिए होता रहेगा तो एक बलवान चित्रय भी शक्तवल में काम न लेसकेगा। इसिविय विवस साथ साथ इसे व्याधि (रोग से भी रहित रहा चाहिए। चौधी योग्यता है—'अविव वल्वान, शक्तयुक्त, नीरोग चित्रय को राष्ट्ररक्ता के लिए दूर दूर तक अनुधावन कर्त अस् हो सकता। सुसमृद्ध राष्ट्र के लिए वाहन सम्पत्ति का होना भी अनिवार्य है। इन वार्य हो सकता। सुसमृद्ध राष्ट्र के लिए वाहन सम्पत्ति का होना भी अनिवार्य है। इन वार्य हो सकता। सुसमृद्ध राष्ट्र के लिए वाहन सम्पत्ति का होना भी अनिवार्य है। इन वार्य हो सकता। सुसमृद्ध राष्ट्र के लिए वाहन सम्पत्ति का होना भी अनिवार्य है। इन वार्य हो सकता। सुसमृद्ध राष्ट्र के लिए वाहन सम्पत्ति का होना भी अनिवार्य है। इन वार्य हो सकता। सुसमृद्ध राष्ट्र के लिए वाहन सम्पत्ति का होना भी अनिवार्य है। इन वार्य हो सकता। सुसमृद्ध राष्ट्र के लिए वाहन सम्पत्ति का होना भी अनिवार्य है। इन वार्य हो सकता।

चित्रयवर्ग ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मस्य के ब्यादेश पर चलता हुआ राष्ट्रस्वा में पूर्ण समर्थ बन जाता है-'शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्''।

राष्ट्र को ब्राह्मण के द्वार। ज्ञानशक्ति मिली, च्यात्रियके द्वारा क्रियाशिक्त मिली, अब सर्वप्रधान अर्थबल की समस्या राष्ट्र के सम्मुख उपिथत हुई। ब्रह्म-च्यत्र गोप्ता हैं, ब्रर्थ गुप्त है।
इन दोनों रचकों से व्यर्थबल सुर्गच्यत रह्या हुव्या उत्तरोत्तर समृद्ध बनता रहता है। यही व्यर्थजिबल राष्ट्र की तीसरी मांग है, जिस की कि रच्या करना हुव्या ब्राह्मण-च्यात्रियवर्ग खयं भी अपने
जिल्ह्य की रच्या करने में समर्थ होता है। जिस राष्ट्र का व्यर्थबल समृद्ध एवं खतन्त्र होगा.
ज्ञासी राष्ट्र में ज्ञान का विकास होगा, एवं वही राष्ट्र शासनदग्रह का सञ्चालन करने में समर्थ
होसकेगा। व्यर्थपरतन्त्रता ही राष्ट्रपरतन्त्रता का मृल कारगा है।

गष्ट्र की अर्थशिक कृषि, गोतंश, वाशाज्य इन तीन मागों में विभक्त है। इन तीनों क्रा संचालन करने वाला भी एक स्वतन्त्र वर्ग अपेद्धित है। ब्राध्यात्मिक, अधिद्विक पाक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करने वाला ब्राह्मणवर्ग, ब्राधिमौतिक (शत्रु के) ब्राक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करने वाला ब्राह्मणवर्ग, ब्राधिमौतिक (शत्रु के) ब्राक्रमणों से राष्ट्र कि रक्षा करने में व्यस्त क्षित्रवर्ग दोनों ब्र्यश्चिक्तसाधक कृषि गोरक्षा—वाणिज्य नहीं कर सकते, तीर नहीं करना चाहिए। प्यवश्य ही इस त्रिविध ब्रार्थ-कर्म के लिए राष्ट्र का एक स्वतन्त्र वासुदाय नियत करना पड़ेगा, एवं वही वर्ग 'वैश्य' कहलाएगा- "कृषि—गोरक्य-वाशाज्यं विश्वक्रम स्वभावजम्"।

चर्मस्थानीय, अतएव शर्मास्थानीय अन्तरंक्ष आक्रमण रक्षक ब्राह्मण, वर्मास्थानीय हिरक्ष आक्रमण रक्षक क्षत्रिय, इन दो रक्ष्कों से रक्षित वैश्य गुप्त रहेगा, सुरक्षित रहेगा। रिचर्याधर्मानुगामी एक चौथा दल और नियत करना पड़ेगा, बही राष्ट्र का सेवाबल होगा, वही वर्ग "आशुद्रवित" (सेवामांव के लिए जल्दी से जल्दी दौड़ पड़ने वाला) इस निवंचन अनुसार शुद्र कहलाएगा। अर्थशिक्त से ही सम्बन्ध रखने वाला राष्ट्र का कला-कौशल इस विशेष वर्ग के लिए ही नियत करना पड़ेगा-"परिचर्यात्मकं अम्म शुद्रस्था ए स्वभावजम्"।

कृषि-गोरचा-वाणिज्य इन तीनों की खरूपसिद्धि के लिए कुल सामा उन साधनों में पहिला, एवं मुख्यसाधन है-"दोग्ध्रो-धेनुः । राष्ट्र की सबलता का गोवंश को ही है जिस राष्ट्र का गोवंश निबल हो जाता है, उसका संब है, जसा कि वर्तमानयुग सर्वनाश की स्पष्ट घोषणा कर रहा है। दूसर कल है-भी भारवाही बैल श्रीर उत्तम गोसन्तित के उत्गद्क सांड भी श्रावश्यक वस्तु हैं के "ग्रायु: स.दनः"। तेज दौड़ ने व ले घोड़े। वाहनकर्म के अतिरिक्त कृषिक उपयोग होता है। अर्थबल का यही संचित्र विवेचन है-'दो ग्रीधे नुवेदिन स्वाता

अब ऋषि का एक ऐसी महत्त्वपूर्ण क मना की श्रोर घ्यान गया, जिस्हें भी की का खरूप सुरिवत नहीं रह सकता। वह कामना है- 'पूरं धियोंपा"। प्रतिष्ठा स्नीसमाज है। च्लेत्र की योग्यता के तारतम्य पर ही बीज की योग्याः प्रतिष्ठित है। यदि राष्ट्र ब्राह्मवर्चस्वी ब्राह्मणों की, शूर चत्रियों की, एवं अर्थशिक्ष उत्पत्ति चाहता है तो उसका कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी नारीशिक्त को सुकि जाति क । श्रम्युत्थान ही राष्ट्रोत्थान का मुलमन्त्र है । बिना शक्तिवर्ग के पुरुष हा

अब वह यजमान-, वैश्य )-वर्ग राष्ट्र के सामने आया, जो कि अप्रीसमी में यजन । मेल , किया करता है । । उस की मुख्यशिक है "में भयः"। ब्रह्म कर भी ज्ञानशिक का संचय कर सकता है, चित्रिय भी समृह की उपेहा ही सम्पन्न हो सकता है । परन्तु युवा यजमान (वैश्य ) तब तक अर्थकुश्र वी जब तक कि वह समाभिय न बने । उसे हर एक व्यक्ति से मिलते जुबते रहना वि की मनोवृत्तियों का अध्ययन करते रहना चाहिए। सामयिक अर्थिरियित की श्राचयन पर निर्भर है। कहां, कब, किस श्रर्थ की क्या स्थिति है इसके लिए

<sup>\*</sup> इससे यह सूचित होता है कि वैदिकयुग में कृषिकर्म (हर्तजीतन) से ही लिया जाता था। आज भी कितनें ही पश्चिमी देशें। में घोड़ें। से ही हुल जीवीं

संसर्ग के अतिरिक्त और कोई दूसरा उत्तम उपाय वहीं है। यदि बनिए का बेटा ब्राह्मण कि त्रिय को तरंह घर के कौने में बेटा रहेगा, देश विदेश भ्रमण. सब तरंह के व्यक्तियों से संसर्ग न रक्खेगा तो वह कभी अर्थकुशन न वन सकेगा—"मभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्"।

राष्ट्र अपनी इच्छा से जो कुछ कर सकता था, कर लिया । आधिमौतिक प्रपञ्च में जहां तक उस की खतन्त्रता चल सकती थी, वहां तक दौड़ लगाली । प्रन्तु एक विभागऐसा रह गया, जिसमें इस की खतन्त्रता कोई काम नहीं कर सकती । यदि काम कर सकता है तो एक मात्र "धर्मभ" । आधिदैविक मण्डल की अनुकूलता में ही राष्ट्र की उक्त सारी कामनाएं पूरी हो सकतीं हैं । मान लीजिए-दो चार वर्ष निरन्तर प्रकृति ने वृष्टि न की, की तो इतनी की कि जिस से जलप्रलय हो गया इस प्रकृतिदेवी के शाप से बचना कठिन है। इससे वचने का एक मात्र उपाय है—प्रकृति के अनुकूल चलना ।

हम, किंवा हमारा राष्ट्र प्रकृति का ही एक अवयव है. ग्रंश है, माग है। जिस प्रकार एक मिट्टी का ढेला अपने अंशी रूप पृथिवी मण्डल के आकर्षण से नित्य आकर्षित रहता है, एवमेव प्रकृति का अंशभूत प्राणी प्रकृति के आकर्षण से नित्य युक्त रहता है। इस आकर्षण समानता से उसके धर्म हममें संक्रान्त रहते हैं, हमारे धर्म उसमें संक्रान्त रहते हैं। यदि हम उसके अनुकूल चलते रहते हैं, तो वह मा हमारे अनुकूल बनी रहती है। परस्पर की इस अनुकूल भावना से प्रकृति मण्डल भी शान्त रहता है, हम और हमारा राष्ट्र प्रकृति के कोण से बचा रहता है—"परस्पर भावयन्त श्रेयः परमवापस्यथ"।

हम देखते हैं कि यदि किसी मनुष्य पर (इसके प्रज्ञापराध से ) उपदंश का आक्रमण हो जाता है तो जो जो व्यक्ति इसके संसर्ग में आजाते हैं, वे भी इस रोग के शिकार हो जाते हैं। बढ़ते बढ़ते यह संक्रमण वहां के प्रकृति मण्डल को दूषित कर डाळता है, वातावरण बिगड़ जाता है, उस देश की हवा में ही वे कीटा ग्रु व्यास हो जाते हैं। महामारी (प्लेग), राजयहमा

গ্না

भो

रह ऋ

कर

(थाःसिस) श्रादि सांक्रामिक रोग तो प्रत्यव ही प्रकृति को दूषित करते देखे गए हैं। एक उदाहरण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाश है कि हमारा दोष क्षेत्रक कारण आगे जाकर प्रकृति मण्डल को दूषित करने का कारण बन जाता है। यहि में समय पर वृष्टि नहीं होती, श्रोषधिएं फलवर्ती नहीं बनतीं, रोग से मानव समाज संव है, शिशुवर्ग कि अकाल मृत्यु हो जाती है तो हमें विश्वास करना चाहिए कि अवस्ता हमारे राष्ट्र ने, राष्ट्र संचालक राजा ने, राष्ट्र के माननीय व्यक्तियों ने प्रकृति विरुद्ध कर् है। तत्काल प्रकृतिरहस्यवेत्ता ब्राह्मण से निदान कराना चाहिए, एवं प्रकृतिबोक्त 16 7 लिए शान्ति, तुष्टि, पुष्टि श्रादि चिकित्सा करानी चाहिए।

वन प्रकृति का जैसा खरूप है, प्रकृति का जैसा नियम है उन नियमों का ह वेदशास है, एवं उस सनातनशास्त्र के वे सनातन प्रकृतिक नियम ही 'श्रम्पं' किंश कि रिक्ष धर्मं है। वर्षाश्रमधर्म ही इस धर्म की मौलिक व्याख्या है। यही गीताशास का विवाल दानुसार अधिकारी मेद से नियत खधमां है। खधमीनुकूल कर्तव्य कर्मी में निवाह प्रकृति के अनुकूल चलना है। जो राष्ट्र इस अनुकूलभाव का अनुगामी है. वहीं प्रति ने ति ब्रह्म से-- ''निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवस्रो न श्रोषधयः प्रचना कइने का अधिकार रख सकता है। हिल देख

राष्ट्र इन सब आडम्बरों से चाहता क्या है ? इस प्रश्न का एक मात्र उत्तरि तमो नः करपताम् । राष्ट्र अपनी खरूपरका करता हुआ योग चाहता है, श्री कि ऐसी है। वैमव प्राप्ति योग है, प्राप्तवैभव का स्थिर रहना च्लम है। इसके अतिरिक्त ए कि स्रोर हो भी क्या सकती है, एवं वैदिक साहित्य के स्रितिरिक्त राष्ट्र की इस योग हो स्वीस स्वीस प्राचीन हों हमें सर्वोच पद्धति बतंबाने वाला शास्त्र भी दूसरा कौन है।

आज हमारा राष्ट्र क्या कर रहा है ! यह भी देख लीजिए । ज्ञानप्रधान क्रिक कियाप्रधान चत्रबल दोनों आज सुप्त हैं, जाप्रत है—अर्थप्रधान विड्बल और सेवाप्रधान संज्ञ 14

ij P

R ज्ञानसाधक वैदिकसाहित्य भी अन्धकार से आवृत हो रहा है, परिग्रामतः तद्मुयायी ब्राह्मग्रावर्ग भो वेदगुष्ति का परित्याग करता हुआ सो रहा है। शस्त्रानुगामी चित्रयवर्ग भी पौरुष हीन बन त्रनः रहा है, और दोनों का आसन प्रहरा कर रक्खा है वैश्यवर्ग, एवं शद्भवर्ग ने । आज वैश्य हमारे अभिगन्ता (पथप्रदर्शक) बन रहे हैं शुद्ध हमें सन्मार्ग बतला रहे हैं, रिच्चतवर्ग रच्चक बन रहा है। प्रकृतिविरुद्ध भावों से युक्त राष्ट्र अराष्ट्र, किंवा कुत्सित राष्ट्र बन रहा है। आज हममें-किं "ये यथा यां पपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यह्म्" ( जैसे के साथ तैसा ) इस आदेश के पालन करने की शक्ति नहीं है। हो भी कैसे सकती है, जब की अन्नस्थानीय वैश्य हमारे अभिगन्ता बन रहे हैं। आज हमारे एक गाल पर कोई तमाचा लगाता है तो हमारे अभिभावक हमें यह शिक्ता देते हैं कि तुम फोरन दूसरा गाल भी उन आततायियों के समने कर दो इसके आति-पि रिक्त ये निवल करें भी तो क्या करें, जब कि इन्होंने प्रज्ञापराध से तमाचे का प्रत्युत्तर देने । वाले ब्रह्म-चत्र बल का तिरस्कार कर रक्खा है।

यह है हमारे राष्ट्र का जर्जिरित रूप। श्रीर ऐसे जर्जिरित राष्ट्र का अभिमान करते dF हुए ही हम उनकी समालोचना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। राजनीति की बातें तो राज-नैतिक विद्वान् हीं जानें, हां उनके सम्बन्ध में हमें यह अवश्य ही कहवा एवं मानना पड़ेगा कि, जिस भारतीय साहित्य के आदर्शवाद की गाथा में हम अपना पसीना बहाते रहते हैं, उस सा-हिल्स की रचा का जो स्तुल प्रयास पश्चिमी विद्वानों की भ्रोर से हुआ है. एवं हो रहा है, उसे देख कर कहना पड़ता है कि वास्तव में वे ही वर्त्तमान युग के ऋषि हैं। उनकी कृपासे जिन रि<sup>श</sup> ब्यलम्य वैदिकप्रन्थों का हमें दर्शन करने का सीमाग्य प्राप्त हुआ है, प्रत्युपकार में हम रे पास कोई के ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे इम उनके मेट करसकें । फिर भी कृत्र भारतवर्ष उनकी इस उपकारवृत्ति हिं को कभी भुला नहीं सकता । श्रीर इधर अहोर।त्र 'धर्म-धर्म, आनर्श-ब्रादर्श, वेद-वेद, हिन्दुत्व-हिन्दुत्व'' का चीत्कार करने वाले हमनें क्या किया, यह स्पष्ट है। इस लिए हमने कहा है कि इमें उनकी खोज की समालोचना करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि पहिले हम हम न बन् जांय । युगधर्मसभ्वन्धी प्रासङ्गिक वक्तव्य समाप्त करते हुए अन्त में हमें क्र इस युगधर्ममीमांसा से यही बतलाना है कि साध्ययुग के अनन्तर खयम्भूबसा के द्वारा आवि-क्कृत देवयुग का आरम्भकाल ही गीतोपदेश का प्राथमिक काल है, और यही गीता कालमीमांसा का संचिप्त निदर्शन है।

# ७-गीतानामीमांसा

- १- भगवच्छ ब्दरहस्य
- २- गीताशब्दरहस्य
- ३- उपनिषच्छब्दरहंस्य
- ४- भगवद्गीतोपनिषत्-नामरहस्य
  - ५- गीत।नामनिरुक्ति



## अ श्रीः अ

# ७-गीतानाममीमांसा

न विज्ञान का अपूर्व कोश हमारा गीताशास्त्र आज विश्व में "गीता" नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि गीता विज्ञानशास्त्र है, एवं विज्ञानधारा कारणवाद को चैकर ही प्रवाहित होती है, इसलिए गीताशास्त्र के नाम के सम्बन्ध में भी हमें विज्ञानदृष्टि से ही कारणवाद की मीमांसा करनी पड़ेगी। प्रमेष्ठी कृष्ण के पूर्णावतार महापुरुष मगवान वासुदेवकृष्ण के मुखपङ्क से तान्विकरूप से विनिः-

स्त, एवं कृष्णहैपायन महामुनि व्यासदेव की लेखिनी से छुन्दोबद्ध वने हुए ईस गीताशास्त्र का ''भगवदीतोपनिषत'' यह पूरा नाम है। यही नाम संकोचभाव के कारण आगे जाकर ''गीता'' इन दो अज्ञरों में परिणत होगया है। उक्त नाम में भगवत्—गीता—उपनिषद यह तीन विभाग हैं। इन तीनों हीं विभागों के सम्बन्ध में तर्कवादी प्रश्न उठा सकता है।

वासुदेव कृष्ण ही भगवान् हों, यह बात नहीं हैं। कृष्ण की तरेह व्यास-कपिल-कणाद-पतञ्जल आदि अनेक महापुरुषों की सनातनधिमें में भगवत् शब्द से सम्बोधित किया है। परन्तु हम देखते हैं कि भगवान् कृष्ण के गीताशास्त्र को छोड़ कर भगवान् व्यास, भगवान् कपिलादि इतर महापुरुषों के जितने ग्रन्थ हैं, उनमें से किसी के भी आदि में भगवत् शब्द का सम्बन्ध नहीं देखा जाता। व्यास विरचित महाभारत पुराणादि को कोई भी भगवत्महाभारत भगवतपुराण नहीं कहता। वाल्मीकिविरचित रामायण का आजंतक भगवत्समायण यह नाम न सुना गया। फिर क्या कारण है कि आर्य साहित्य में एकमात्र गीता शास्त्र ही भगवदीता" इत्यादि रूप से भगवत् नाम पूर्वक प्रसिद्ध हुआ । अवश्य ही गीता सम्बन्ध इस भगवत्शब्दव्यवहार का कोई मौलिक रहस्य होना चाहिए।

यही अवस्था गीता शब्द की है। यदि गीता शब्द का अर्थ गान (गायन) है, तब तो इस शास्त्र का गीता नाम सर्वथा अप्रासंगिक है। यद्यपि यह ठीक है कि किसी गुंस कारण के . अनुसार अन्य संगीत के महाप्रेमी थे । स्वयं मीताशास्त्र में भी 'विदानां सामेनदीति।' कहते हुए भगवान् ने अपना संगीतिप्रेम प्रकट किया है। यही नहीं, जीवनसंगिनी वंशी वर्श भी इस विषय का पोषक है। परन्तु युद्धकाल में समुपिस्थित श्लोकार्त अर्जुन को मन्तर वाधविशेषों के आधार पर ना माकर अध्यातमविद्याका उपदेश दिया होगा, यह एक उपहात करूपना है। यदि गायनभक न मान कर गीता शब्द को "कथित।" 'उत्ता" समा उक्ति परक माना जाता है तो फिर इस इविड प्राख्यायाम की कोई आवश्यकता नहीं हुआं फिर तो सीघे से शब्दों में "भगवत्कथित।" 'भगवदुक्ता'"—"भगवदुक्ता"—"भगवदुरितिता" हों। किसी एक नाम को जुन लेना सरल पड़ता । फलतः फीता शब्द भी अवश्य ही किसी इरहस्योद्धाटन से सम्बन्ध रखने वाला सिद्ध होता है। व्यासने किसी तत्वशिक्षण के विशं यह विषद प्राख्यायान किया है।

उपनिषद शब्द भी यही जिटल समस्या उत्पन्न करता है। संहिता, ब्राह्मण, व्याप्तक, उपनिषद मेद से अपौरुषेय नेद के ४ विभाग माने जाते हैं। उपनिषद केर अपितमभाग में ही उपनिषद केर प्राप्तिम भाग है, अतएव इसे नेदान्त कहा जाता है। नेद के अपितमभाग में ही उपनिषद शब्द (प्राचीनों की दृष्टि में) निरूढ माना गया है। गीता नेद का अपितमभाग में ही उपनिषद शब्द का अपितशास्त्र से सम्बन्ध है। इधर गीताशास्त्र श्रीत का अनुसरण करता हुआ स्मृतिशास्त्र है। कोई भी भारतीय विद्वान् गीता को अतिशास्त्र का अनुसरण करता हुआ स्मृतिशास्त्र है। कोई भी भारतीय विद्वान् गीता को अतिशास्त्र वा नेद का अपितम भाग मानने के लिए तथ्यार नहीं है। इन सब स्पष्ट परिस्थितियों के हि हुए भी गीता जैसे स्मृतिशास्त्र को एकमात्र अतिशास्त्र में निरूद उपनिषद शब्द से केहे, वर्ग व्यवहत किया गया। इस प्रकार गीताशास्त्र के भगवद्य-गीता-उपनिषद यह तीनों है कि व्यवहत किया गया। इस प्रकार गीताशास्त्र के भगवद्य-गीता-उपनिषद यह तीनों है कि वामगीमांसाप्रकरण पाठकों के सामने आया है। इस समस्या को सुनमाने के लिए ही मामगीमांसाप्रकरण पाठकों के सामने आया है। इस समस्या को सुनमानों के विषयी का ही निरूपण होगा।

## १-भगवच्छब्दरहस्य

सब से पहिले हमें यही विचार करना होगा कि शास्त्रोंने "भगवान्" शब्द का क्या अर्थ किया है। किन गुणों, किंवा शिक्तयों से व्यक्तिविशेष मगवान् कहलाने लगते हैं। वैसे तो आर्थजाति भगवान् शब्द से प्रधानरूप से विश्वकर्मा ईश्वर का ही प्रहण करती है। ईश्वरतत्व गीता के—"यो लोकत्रयमाविश्य विभर्शव्यय ईश्वरः" (गीता १५।१७।) इस सिद्धान्त के अनुसार अव्यय पुरुष का वाचक है। यह अव्यय पुरुष, किंवा ईश्वर सम्पूर्ण विश्व में व्यास रहता हुना भी असङ्ग है, अविकृत है, सर्वत्र एकरूप से व्यास है। जैसा कि गोपथश्चिति कहती है—

## सदशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वाधु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यन व्वेति तद्व्ययम् ॥ (गो॰ ब्रा॰पू॰ १।१६)।

इस प्रकार खखंरूप से एकरूप से ज्यात रहता हुआ भी यह ज्यापक अज्यय योगमाया की कृपा से अनेक रूप धारण कर लेता है। योगमाया इसे खण्ड खण्डरूप में परिणत कर डालती है। वही खण्डरूप, किंवा अंशरूप "जाव" नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जैसा कि— में में बांशो जीवलों के जीवभूत: सनातनः" (गीता०१५।७।), "अंशो नानाव्यपदेशात" (ब्रह्मसू०२।३-४३।) इत्यादि वचनों से सिद्ध है। इसी खण्डमाव के कारण अञ्यय की प्राति हिवक शक्ति तिरोहित होजातो है। योगमाया ही अञ्ययखरूपदर्शन की महाप्रतिबन्धिका है। ईश्वर को जीव बना कर, जीव को ईश्वरमाव से च्युत करने वाली यही योगमाया है। योगमाया के आवरण से ही जीव अपने प्राति हिवक ज्यापक ईश्वराव्ययमाव के दर्शन में असमर्थ होता हुआ दुःख पाया करता है, जैसा कि—"नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समादनः" (गीता०७।२५) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। इसी योगमाया ने जीव को मगवच्छिक से विश्वित कर रक्खा है।

उक्त भगवच्छिक्त को प्राप्त करने के लिए योगमाया का आवर्या इटाना आवर्यक है। इस आवर्या के इटते ही उसी प्रकार अव्यय की प्रातिस्विक शक्तियों का विकास होजाता है, जैसे

कि मेघावरण हटने से नित्य प्रकाशित सूर्य्य प्रकट होजाता है। वस जिस जीव में विना हि प्रयास के जन्मकाल से ही योगमाया का आवरण हटा हुआ रहता है, वही जीव अपनी शिक्षों प्रभाव से भगवान कहलाने लगता है। ऐसे ही जीत्र महापुरुष, अमानवपुरुष, अवतार भ नामों से सम्बोधित हुए हैं। अञ्यय पुरुष में प्रधानरूप से ज्ञानशक्ति, कियाराक्ति, एवं वसाहि (अर्थशिक्त) यह तीन महाशिक्तएं प्रतिष्ठित हैं। इत्तर अवान्तर सच शिक्तयों का इन्हीं तीनों शिक्ष अन्तर्भाव है। इसी शिक्तत्रयी का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषच्छुति कहती है—

न तस्य काय करणं च विद्यने न तत्समश्चाभ्यधिकश्च श्रूयते। परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च ॥

(श्वेता > उपः दादा)।

परिभाषाविज्ञान के अनुसार पर शब्द अव्यय का वाचक है, अतएव उम की उक्त अव दि शिक्तएं पराशिक्त नाम से व्यवहृत हुई हैं। इन तीनों में प्रत्येक की अवान्तर अनेक शाखाएं हैं। इस प्रकार इन तीन का अ। गे जाकर अनन्तशिक्तयों पर पर्यवसान होता है। इसी शक्त्यानन्तर सूचित करने के लिए "विविधेव श्रूयते" कहा गया है । इसीलिए अन्ययेश्वर अनन्तशक्तिम कहलाता है। इन अनन्तशिकों में ६ शिक्तएं ही 'भग'' नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं ६ औं आधार पर भगवच्छ्रब्द प्रतिष्ठित है । भगवत्स्वरूपसंपादिका, भगामिका इन्हीं ६ ग्रों कि शिक्तयों का उल्लेख करते हुए श्रमियुक्त कहते हैं—

ऐक्टर्यस्य समग्रस्य, धर्म्मस्य, यशसः, श्रियः। ज्ञान-वैराग्ययोश्चेत ष्यां भग इतीर्या ॥

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, यह ६ शिक्त्ं ही 'भग" कहली हैं, एवं जिस में यह भग रहते हैं, वह भगत्रान् कहलाता है। चूं के यह शिक्तं अव्ययेश्वर की प्रति खिक शिक्तंए हैं, एवं-'ईश्वरः सर्वभृतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति'' (गीता १८ ६१)के अर्जी जड़, चेतन सब मौतिक पदार्थों के केन्द्र में भगशाली ईश्वारव्यय प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि है वि के सभी पदार्थों को हम भगत्रान् कइ सकते हैं। समष्टि-व्यष्टि रूप से उभयथा सब कुछ ब्रह्म

ही वैभव है। "सर्व खिल्वदं ब्रह्म"—"ब्रह्मवेदं सर्वम्" ह्यादि श्रुतिएं इसी ब्रह्मव्यापकता का स्पष्टीकरण रहीं हैं।

ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार आत्मज्योति सर्वोत्कृष्ट ज्योति मानी गई है। कारण इस का यही है कि सूर्य-चन्द्र-ग्रिश-विद्युत-तारक आदि भृतज्योतिएं जहां प्रकाशित वस्तुओं का ही ज्ञान कराने में समर्थ हैं, वहां आत्मज्योति (ज्ञ नज्योति) प्रकाश, एवं अन्धकार दोनों का ज्ञान करवाती है। भूतप्रकाश की सत्ता में आप अन्धकार नहीं देख सकते। परन्तु आत्मप्रकाश में आप दोनों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही में भूतप्रकाश की प्रतिष्ठा भी आत्मप्रकाश ही है। ज्ञान-ज्योति के आधार से ही उक्त पांचों भूतज्योतियों का परिज्ञान होता है। अतएव हम इस ज्ञाना-त्मक आत्मज्योति को ज्योतिषां ज्योतिः कहने के लिए तन्यार हैं। जैसा कि श्रुति कहती है—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भानित कुतोऽयमिशः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्विमिदं विभाति ॥ (मुगडको०२।२।६)।

ज्योतिषां ज्योतिर्भन्त शा आत्मज्योति खयं प्रकाशित है, अतएव हम इसे स्वज्योति कहने के लिए तथ्यार हैं। बस जो तल सूर्य की भांति अपने आप भासता रहता है, अपने आप प्रकाशित रहता है, वही तल (आत्मज्योति) "भासते" के अनुसार "भम्" नाम से प्रसिद्ध है। अयवा जिन्न तल के आगपन से मनुष्य भायुक्त (चेतनायुक्त –प्रकाशयुक्त – ज्योतिष्मान्) बन जाता है, जो तल मनुष्य में प्रविष्ट होकर उसे तेजस्वी बना देता है, वही तल "येनासी भाति" इस ज्युत्पत्ति से "भम्" कहलाता है। आत्मज्योति का ही नाम "भम्" है। जिस के द्वारा यह "भम्" प्राप्त होता है, दूसरे शब्दों में जो शक्तिविशेष "भम्" प्राप्ति के साधक हैं, उन शक्ति विशेषों को ही—"येन में प्राप्यते" इस ब्युत्पत्ति से "भग्" कहा जाता है। धर्मी—ज्ञान—वैराय्य ऐसर्य-यश्र—श्री यह द धर्मों ही में प्राप्ति के द्वार हैं। इन्हीं द ओं के कारण मनुष्य में भाव को प्राप्त होता है। ऐसी दशा में हम अवस्य ही भंग्राप्तिसाधनभूत उक्त द ओं धर्मों को भग शब्द से

सम्बोधित करने के लिए तथ्यार हैं। जिस में यह भग विकसित रहते हैं, वही पहापुरूप म वान कहलाता है।

पूर्वकथनानुसार जब सभी प्राणी हृदयस्य भगशाली अन्वयय प्रतिष्ठा के कारण माक है, तो इस भगवत् शब्द में क्या विशेषता है है इस जिज्ञासा की शान्त करने के लिए भग के प्र द्वन्दीभाव का स्वरूप जान लेना आवश्यक होगा। राग-द्वेष, संमोह, अस्मिता. अभिनि इन चारों की समष्टि अविद्याबुद्धि है। एवं वैराज्य, ज्ञान, ऐश्वर्थ्य, धर्म इन चारों की सक विद्याबुद्धि है। अन्ययात्मा के विद्या (ज्ञान) एवं कर्म्म नाम के दो घातु हैं। द्विधातुमूर्ति अन्य त्मा ही हमारा प्रत्यगात्मा है, इसी का नाम हृदयस्थ "ईश्वर्" है । इस के अतिसन्निकट कि नातमा नाम से प्रसिद्ध बुद्धि प्रतिष्ठित हैं। इसी बुद्धि में उक्त चार विद्याभाव, एवं चार श्रविद्यामा व्यतिक्रम से प्रतिष्ठित रहते हैं।

बुद्धि में अवरय ही विद्या (ज्ञान), अविद्या (अज्ञान) दोनों में से एक भाव नित्य प्रतिष्ठि रहेगा। साथ ही में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अञ्चययात्मा के विद्यामाग से बुद्धि का कि माग प्रवल रहता है, एवं कर्माधातु से बुद्धि का ष्यविद्याभाग प्रवल रहता है। इसी प्रकार बुदि विद्यामांग से अञ्यय का विद्याधातु प्रसन्न रहता है, एवं बुद्धि के अविद्याभाग से अञ्यय का कर्म धातु प्रसन्न रहता है। यदि वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म इन चारों विद्याबुद्धियों का द्विपालुर्व अन्यय के विद्याभाग के साथ योग करा दिया जाता है तो बुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त हो जाती है। ठीक इस के विपरीत यदि राग-देष, संमोह, श्राह्मता, श्रामिनिवेश इन चारों श्रविद्याद्धियों व द्विधातुमृति अव्यय के कर्म भाग के साथ योग होजाता है तो बुद्धियोगनिष्ठा गिर जाती है।

बुद्धि और प्रत्यगातमा के मध्य में अविद्यारूप पाष्मा का आवरण होजाता है। बै अविद्यावरण दु:ख का मृत कारण है। इस आवरण को हटाने की शक्ति एकमात्र बुद्धियों ही है। उता बुद्धियोग से कर्म से उत्पन्न होने वाले अविद्याबुद्धिक्प पाध्याओं से उत्पन्न श्री अपने श्राप निवृत्त होजाता है। वैराग्य बुद्धियोग से राग-द्वेषात्मक श्रावरण, ज्ञानबुद्धियोग से राग-द्वेषात्मक श्रावरण, ज्ञानबुद्धियोग से राग-द्वेषात्मक श्रावरण, हात्मक अज्ञानावर्गा, ऐश्वर्य बुद्धियोग से अस्मिताबद्ध्या आवर्गा, एवं धर्माबुद्धियोग से अभिविष

लह्नण आवरण हट जाता है। इस अविद्यासक आवरण के हटने का परिणाम यह होता है कि अव्ययात्मा में प्रतिष्ठित भग नाम के जो स्वरूप धर्म हैं, वे आवरण से रहित होते हुए विज्ञानात्मा पर पूर्ण अनुप्रह कर डालते हैं, यही आत्मसाचात्कार । बुद्धिसहकृत कर्मात्मा का बुद्धियोग हारा प्रत्यगात्मसम्पत् प्राप्त कर लेना ही आत्मसाचात्कार है। कर्मात्मा लच्चण जीव पर प्रत्यगान्मलच्चण भगधर्माविच्छिन हृदयस्थ भगवान् का यही अनुप्रह है। इसी अनुप्रह से अव्यय की भग-संपत्ति का उपभोग करने में समर्थ बनता हुआ बुद्धियोगस्थ कर्मात्मा महापुरुषकोटि में आता हुआ भगवान् वन जाता है। प्रत्यगात्मा का वह प्रकाश पुञ्ज आत्मा के विद्यामाग से इसी बुद्धियोग हारा प्रादुर्भून होता

हमनें कहा है कि सूर्य-चन्द्र-विद्युतादि पांचों भूतज्योतियों की प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मज्योति है। इस सम्बन्ध में यह श्रीर जानलेना चाहिए कि प्रकृति मण्डल में प्रत्यगात्मलल्या यह परमालज्योति सर्वप्रथम विश्वकेन्द्रस्य खज्योतिर्धन सूर्य्य में ही श्रवतीर्ण होती है। इसीलिए पांचों भूतज्योतियों में सूर्य्यज्योति को ही मुख्य माना गया है। सूर्य्यसत्ता श्रात्मसृष्टि की परिचायिका है, एवं
सूर्य्यामाव प्रलयकाल का सूचक है। वह परमात्मज्योति पहिले सूर्य्य में श्राती है, सूर्ध्यश्मिद्धारा
वह हमारे भूतात्मा नाम के कर्मात्मा में प्रतिष्ठित होतो है। कहने का तात्पर्य्य यह हुआ कि हदयस्य ईश्वर का हमारी श्रध्यात्मसंस्था के साथ साल्चात् सम्बन्ध न होकर सूर्य्य के द्वारा ही होता
है। सौरित्रलोकी नाम की रोदसी त्रिलोकी में जितने प्राग्गी हैं, उन सब की मुलप्रतिष्ठा सूर्य्य ही
है। इसी पारम्परिक श्रात्मसम्बन्ध को बतलाती हुई श्रुति कहती है—

१-हिरएमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।
तच्छु भ्रं ज्योतिषां ज्योतिरायुर्हीपासतेऽसृतम् ॥ (मुगडको० २।२।६)।
२-यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विद्याऽभिखरन्ति ।
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकपन्वाविवेश ॥
(त्रृक् सं० १।१६४।२१)।

वि

३-यस्मिन वृद्धे मध्वदः सुपर्गो निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे। तस्येदाहुः पिप्पलं खाद्वेये तन्नो नशद्यः पितरं न वेद ॥ (ऋक् सं० १।१६४।२२॥)।

'तद्यतिक आर्वाचीनमादिखाद सर्व तन्मृत्युनाप्तम्'' ( रात० १०।५।१॥) इस निगम के अनुसार सूर्य से नीचे नीचे का सारा प्रपञ्च मृत्युप्रधान है, एवं सूर्य के उपर उपर का सारा विवर्त अमृतप्रधान है। जिस प्रकार एक सुपर्ण ( पन्नी ) अपने पन्ने के आकाश में बड़ी दूरतक दौड़ लगाता रहता है, एवमेव सूर्य्य विम्व को आधार मान कर ने ओर लोकालोक स्थान तक व्याप्त रहने वाली सूर्यरिक्षण अमृत एवं मत्येलोक में संचरण कि करती हैं। इसी संचरण सादरय को लच्य में रखकर इन रिश्मयों को सुपर्ण कहा गया है। सूर्य से उपर रहने वाला अमृतमाग आत्मज्योति है, इस आर जाने वाली सूर्य्यरिमएं अमृताला के अश्रह्मण ज्ञानज्योति को अपने उद्दर में लेकर उसे विज्ञानद्वारा सूर्य्य योति में प्रविष्ट करती रही हैं। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। आगो जाकर यह इन ( सूर्य्य ) इन्हीं रिश्म्यों के द्वारा अपने से नीचे प्रतिष्ठित मृत्युलोक के मौतिक रस का स्वयं भी पान करता रहता है, वि

इस प्रकार रिश्मियों द्वारा ऊपर से अमृतरस, एवं नीचे से मर्त्यरस दोनों को हैं अमृत-मृत्युमय बनता हुआ सूर्य विश्व के मध्य में अपनी सहस्र किरणों से तप रहा है। अमृत लोकस्थ विज्ञानज्योति से युक्त यह सूर्य रिश्मिद्वारा इस पृथिवीलोक में बुद्धि का प्रवर्तक बनी हुआ बुद्धिरूप से ही हमारी अध्यातमसंस्था में प्रविष्ठ होता है। अमृतलोकस्थ विदासम्बोधि सूर्य्य में आकर सूर्यस्थ मृतज्योति से संश्लिष्ट बनकर भूतज्योतिप्रधान बन जाती है। सीरभूतज्योति पृथिवीलोकस्थ मनुष्यशरीर में रिश्मिद्वारा प्रविष्ट होकर बुद्धिरूप ज्ञानज्योतिष्ट रूप में परिणात हो जाती है।

तात्पर्य यही हुआ कि सूर्य से उसपार ज्ञानज्योति है, इस आर हमारा भौतिकारी है, दोनों के मध्य में सूर्य्य है। ज्ञानज्योति सूर्य्य में आकर तद्रूप में परिगात होजाती है।

वहां से ज्ञानज्योतिर्मिता जो भूतज्योति रिश्महारा हमारे भौतिकशरीर में आती है, वही । हमारी आध्यात्मिक ज्ञानज्योति कहलाती है। ''यत्रा सुपर्माः ०'' इत्यादि मन्त्र का यही निष्कर्ष है।

ब्रह्माक्त्रत्थ. कर्माश्त्रत्थ सेद से ब्राध्यात्मिक विज्ञान में दो वृक्त माने गए हैं। ब्रह्मा-अत्य का ईश्वरतन्त्र, किंदा प्रकृतितन्त्र से सम्बन्ध है। एवं कर्माश्वत्य का जीवतन्त्र, किंदा वि-कृतितन्त्र से सम्बन्ध है। इन दोंनों में से "यश्मिन वृद्धे मध्वदः सुपर्शाः" इत्यादि मन्त्र में बीवसंस्था सम्बन्धी कर्माश्वत्य का ही प्रइस है। संचित कम्मी के आधार पर जन्मकाल में नवीन नवीन कर्म संस्कारों का संचय, पुनः जन्म, पुनः संस्कार, चक्रवत् परिवर्तित इस कर्म-संतान का ही नाम कर्माश्वत्थवृत्त है। इसी कर्मवृत्त पर जीवात्मा प्रतिष्ठित रहता है। इस वृत्त पर प्रतिष्ठित जीवात्मा शुमाशुमकमों का फल भोगा करता है। अतएव इसे मध्वद कहा गया है। बुद्धि भोगसाधन है। यह बुद्धितत्व सान्तात आध्यामिक सूर्य है। इस आध्यात्मिक सूर्य से दो प्रकार की रश्मिएं निकलतीं हैं। रश्मिएं एक ही तरंह की हैं। केवल भोगभेद से इन की दो अवस्थाएं हो जाती हैं । जाप्रदवस्था में यह रिमएं विश्वान्तर्गत बहिरङ्ग विषयों का रसाखादन करतीं हैं। एवं सुचुितकाल में, (जब कि इन्द्रियसहित मन अपने ऐन्द्रियक विषयों से इट कर बुद्धि में त्रिलीन हो जाता है, यह बुद्धिरिइमएं आत्मा में त्रिलीन होती हुई विशुद्ध आतमा का ही उपभोग करती हैं। आनन्दानुभव का द्वेतभाव से सम्बन्ध है। इधर सु-पुष्ति में दैतमाव तिरोहित हो जाता है। अतएव जैसा अनुभव जाप्रदवस्था में हमें विषयानन्दो-पभोग में होता है, वैसा अनुभव सुषुष्ति में आत्मानन्दोपभोग में नहीं होता । दूसरे शब्दों में जायदवस्था में समृद्धानन्द है, सुबुप्ति में शान्तानन्द है। पहिला आनन्द विषयानन्द है, दूसरा आत्मानन्द है। पहिला त्र्यानन्द त्र्यशान्ति का मृल है, दूसरा त्र्यानन्द शान्ति का दूत है। पहिले आनन्द से थकान होती है, दूसरे आनन्द से थकान मिटती है। जब बुद्धिएपएं आत्मा-निद में विलीन हो जातीं हैं तो सुषुष्ति हो जाती है। जाप्रदवस्था के उपक्रम में पुन: वे रश्मिएं विश्व की श्रोर प्रवृत्त होतीं हुई ख ख ऐन्द्रियक विषयप्रहण में संलग्न बन जातीं हैं।जिस की विद्यान विज्ञानजनक उस आत्मतत्त्व को मुल बना कर विषयों में अनासिक पूर्वक प्रवृत्त

होती है, उसे शुभ फल मिलता है। ठीक इसके विपरीत जिस की बुद्धि अपने पितर शाला बाता थ, जर के विषयों में श्रासक्ति पूर्वक प्रवृत्त होती है, वह उस उत्तम फूल को प्राप्त करने असमर्थ रहता है। दूसरे शब्दों में आत्मानुगामिनी बुद्धिः भगवत्रक्र प्रमणदिका है, हैं। व्यक्तियों को श्रमृतात्मा का ज्ञानरस मिलता है । विशुद्ध भोगानुगामिनी बुद्धि भगतिगति च्युत कर देती है। इन्हीं दोनों परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है-

पराश्चि खानि व्यत्गात स्वयम्भूस्तस्मातः पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रसगात्मानमैद्धदाष्ट्रच चत्तुरमृतत्विभिच्छन् ।

(कर्ठोप० राष्ट्रा१)।

श्रात्मा के साथ बुद्धि का योग करार्देने से परमानन्द सम्मित प्राप्त हो जाती है स्त पद प्राप्त हो जाता है, यही निष्कर्ष है । द्वितीय मन्त्र इसी अर्थ का प्रतिपादन करता है। वक्तव्य से यह मलीमांति सिद्ध हो जाता है कि अमृत-मृत्युमय विश्व केन्द्र में प्रतिष्ठित, का अमृतमृत्युमय सूर्य्य पृथिवीलोकस्य मनुष्य में बुद्धिरूप से (रिक्रमद्वारा) प्रवेश करता है। ह बुद्धि मेरा विज्ञानातमा है। इसी विज्ञान के बल पर मैं अपनी शरीरयात्रा का सञ्चानन करें समर्थ बनता हूं। जूंकि बुद्धि का उपादान सूर्य्य है, अतएव बुद्धि में आठ प्रकार के धर्मिक होजाते हैं। सूर्य्य में जितना सा अमृतातममूलक अमृतमाग है, उस से तो वैराम्य-ग्रा वार प्रकार के विद्याभाव उत्पन्न होते हैं। एवं जितना सा मर्त्यभाग है, उस से रामहेष-मी चार प्रकार के अविद्यामान विकसित होते हैं। ऋमप्राप्त पिहले भगवत्ता सम्पादक विवाश भावों का ही क्विंगर कीजिए।

पहली निवासुद्धि वैराग्यलवाणा है। पुत्रं, कलत्रं, बन्धु, भनुचर, पश्च, स्नी, गृहि राज्यवेमन, नस्न, अलङ्कारादि लौकिकसमुश्रतिमूलक भौतिक परिकरों के प्रति अपनी सर्वया उपेचंगीय बना डाबना ही वैराग्य है। जो व्यक्तिं इन लौकिक वैभवों की वैष से देखता है, विश्वास कीजिए उस का आतंमा सम्पूर्ण वैभवों से विशास है। कितने ही मर्ड

रुपये के लाभ से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कितनें हीं ऐसे भी हैं, जिन की दृष्टि में दस लाख का भी कोई महत्व नहीं है। मानना पड़ेगा कि इन की आत्मा अधिक विशाल है। ऐसी दशा में जिसने संसार के सम्पूर्ण वैभव का तिरस्कार कर डाला, उस की महत्ता का तो कहना ही क्या है। यही पहिली भगवत्व सम्पत्ति है। संसार का वैभव जिस महापुरुष की दृष्टि में सर्वथा नगण्य है, वह अवश्य ही भगवान है।

दूसरी विद्याबुद्धि ज्ञानसत्ता है। यों तो सभी को थोड़। बहुत ज्ञान है, परन्तु न तो हम इस सामान्य ज्ञाग को भग ही कह सकते, एवं न ऐसे ज्ञानी को भगत्रान् ही कहा जासकता। यद्यपि ज्ञान की अनेक धाराएं हैं, परन्तु अभी दो ज्ञानधाराओं की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। एक द्रष्टुत्वलत्ता ज्ञान है, दूसरा स्पृतिलत्ता ज्ञान है। प्रत्यव्दष्ट-ज्ञान पहिला ज्ञान है, एवं शब्दप्रन्थजनित ज्ञान स्पृतिलत्ता ज्ञान है। 'विद्युत् में इतनी शक्ति है, यह शक्ति है, इतने समय में इतनी खर्च होती है' यह सुन लेना स्पृतिलत्ता ज्ञान है, एवं खयं परीवा हारा प्रत्यव्यज्ञान प्राप्त करना पहिला ज्ञान है। ध्योरी Theory जान लेना दूसरा ज्ञान है, प्रेक्टिकलवर्क Practical work पहिला ज्ञान है। विज्ञानहारा आजमाइश किया हुआ ज्ञान प्राप्त करना दूसरा है। इन दोनों में प्रथम ज्ञान को ही 'भग' कहेंगे।

अस्मदादि साधारण मनुष्यों का ज्ञान स्मार्तज्ञान है। हमनें केवल सुन कर ही उस विषय
पर विश्वास कर लिया है, कभी परीक्षा नहीं की है। इसीलिए हम भगवान् नहीं कहला सकते।
जो मनुष्य जिस अर्थ का द्रष्टा (परीक्षक—अनुभवकर्ता—साक्षात्कर्ता) होता है, वह उस अर्थ में
"तत्र भवान्" कहलाता है। वही उस विषय के निर्णय में प्रमाण माना जाता है। तत्र भवान् का
अक्षरार्थ है, "उस में आए"। आप शब्द महत्व का सूचक है। किसी विषय को जानने वाला
उस विषय की अपेक्षा से तभी महान् कहला सकता है, जब कि वह उस विषय का साक्षात्कत्ता हो। पहुंचवान को ही सस्कृतसाहित्य में आस कहा जाता है, प्राप्त को ही आत कहा जाता
है। एक मनुष्य ने आत्मसाक्षात् कर रच्छा है, दूसरे ने शब्दद्वारा सुन भर रच्छा है। दोनों में
साक्षात्कार करने वाला ही तत्र भवान् कहा जायगा, एवं आत्मसम्बन्ध में इसी आत का उपदेश

सर्वमान्य होगा। आत्मविद्या के साथ ही तत्र भवान् मूलक आप्तभाव का सम्बन्ध नहीं है। आत्र संसार के सभी मनुष्य अपने अपने द्रष्ट्रव्यवद्या ज्ञान की अपेद्या से तत्र भवान् बनते हुए आ है, और वे अवस्य ही उन उन विषयों में प्रमाग्य हैं। कोली, चमार, धोभी, नाई, चोर, वेर्य डाकू सब अपने अपने विषयों में तत्र भवान् हैं। आप्त शब्द का किसी नियत व्यक्ति, किंवा नियत विषय के साथ ही सम्बन्ध नहीं है। अपितु जो जिस विषय का द्रष्टा है, (चाहे वह किसी जाने का हो) उस विषय में वही आप्त है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करते हुए—''आप्तोपदेशः ग्रद्रां' इस गौतमसूत्र का भाष्य करते हुए वात्स्यायन कहते हैं—

"ग्राप्तः ललु सादावक्रतथम्मी, यथार्थदृष्टस्यार्थस्य चिख्याप-यिषया प्रयुक्त उपदेष्टा । साद्वावकरणमर्थस्याऽऽप्तिः । तया प्रव-चित्रे इत्याप्तः । ऋष्याद्यम्लेच्छानां समानं लद्धां, तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवर्त्तन्ते" (वा०भा० --- १।१।७।) इति ।

उक्त द्रष्टत्वलच्या ज्ञान को भी हम दो भागों में विभक्त करेंगे। एक म्रतीन्द्रियपर्शि द्रष्टत्वलच्या ज्ञान है, दूसरा इन्द्रियसापेच्यद्रार्थद्रष्ट्रत्वलच्या ज्ञान है। आहता दोनों में हे समान है, परन्तु मगवत्ता में विषमता है। चलुरादि इन्द्रियों के प्रयास से जिस ज्ञान का प्रवेश किया जाता है, वह इन्द्रियसापेच ज्ञान है। भौतिकप्रपञ्च से सम्बन्ध रखने वाले जितनें भी अपि कार हैं, सब का इसी से सम्बन्ध है। परन्तु जहां हमारी देहेन्द्रिएं काम नहीं देस कर्ती, वहां का वर्ष्य सिद्ध हो जाता है। भूत-भविष्यत-स्वर्ग-नरक-मात्मा-परमात्मा आदि कर्र परि अतीइन्द्रिय हैं। इन के सम्बन्ध में भौतिक विज्ञान अवरुद्ध है। यहां केवल तपोमूला योगगव्हि ही सफल होती है। इसी को दिव्यहिष्ट, मार्थहिष्ट आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। की ज्ञान भगा" कहलाएगा। जो अपनी दिव्यहिष्ट से सर्वथा परोच्च, एवं इन्द्रियातीत विषयों की साच्चात्कार करने में समर्थ है, उसी का यह ज्ञान अतीन्द्रियपदार्थहण्डृत्वलच्चा ज्ञान है। यही की मार्थहर से अमिप्रेत है। ऐसे ज्ञानी ही मगवान कहलाते हैं। इसी दिव्यहिष्ट का खरूप वर्त्वलें हुए अमियुक्त कहते हैं—

श्राविर्भूतमकाशानामनभिष्लुतचेतसाम् । श्रातीतानागतज्ञानं भत्यत्तात्र विशिष्यते ॥१॥ श्रातीन्द्रियानसंवेद्यान् पश्यन्त्यार्षेण चत्तुषा । ये भावान्, बचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥२॥

तीसरी विद्याबुद्धि ऐश्वर्यलद्या है। स्वतःसिद्ध, एवं योगसिद्ध प्रशामा, महिमा, गिरमा, लिया, माप्ति, भाकाम्य, ईशिष्व, विश्वत्व इन आठ सिद्धियों की समिष्ट ही ऐश्वर्य नाम का तीसरा भग है। वस्तुतः इन आठों का ईश्वरसंस्था से ही सम्बन्ध है। वस्तत्व को आत्मा, एवं विद्यमेद से दो भागों में बांटा जासकता है। आत्मवल स्वतन्त्रवल है, विद्यवल आश्रित वस है। शरीर चूंकि आत्मा का विद्य है, आत्मा की सम्पत्ति है, अतएव शरीरवल का विद्यवल में ही अन्तर्भाव मान लिया जाता है। इन दोनों में आत्मवल ऐश्वर्य है, एवं विद्यवल को श्री कहा जाता है। ईश्वर सम्बन्ध से ही यह आत्मवल ऐश्वर्य नाम से सम्बोधित हुआ है।

वही ईश्वर छोटे से छोटा कीटाणु बना हुआ है, यही इस का आंग्रिमाभाव है। वहीं महाविश्व रूप में परिणत होरहा है, यही इसका भूमाभाव है। संसार में जो भारी से भारी पदार्थ है, वह भी ईश्वरीय शक्ति ही है, एवं हलकी से हलकी वस्तु भी वही है। वह एक स्थान पर बैठा हुआ ही सम्पूर्ण पदार्थों को अपनी सीमा में लिए हुए है, यही प्राप्ति-भाव है। वह बाहर भीतर सब स्थानों में यथेच्छ विद्वार कर रहा है, यही इस का प्राकाम्य भाव है। वह अन्तर्यामी सब का शास्ता बन रहा है, यही इस का ईशित्व है। उस सूत्रा-त्माने अपने नियतिदण्ड से सब को वशवत्तीं बना रक्खा है, यही इस का वंशित्व है।

जीव न अग्रु से अग्रु बन सकता, न महान् से महान् बन सकता । जीवात्मा (मनुष्य) अपनी शिक्त से उतना ही रहता है, जितना कि बल उस के त्रिगुग्रामहान् में पिहले से नियत रहता है। यदि किसी मनुष्य में यह शिक्तएं जन्मकाल से ही देखीं जातीं हैं तो उसे मनुष्य न कह कर ईश्वर कहा जाता है । यदि किसीने योगप्रिक्रिशिष से उक्त सिद्धिएं

प्राप्त कीं हैं तो उसे योगी कहा जाता हैं।

ईश्वर की इन आठों सिद्धियों का देवयोनियों पर अनुजह होता है। कि रात्तस-पिशाच-गन्धर्य-पितर-ऐन्द्र-प्राजाग्यस-क्राह्म इन आठों देवयोनियों का निश्वस्थ चान्द्रधरातत है। इन में जन्मकाल से ही यह सिद्धिए विद्यमान रहतीं हैं। मनुष्य मी भीना विशेष से इन्हें प्राप्त कर सकता है, जैसा कि निम्न लिखित निदर्शनों से स्पष्ट है।

#### १-त्राग्रीमा

श्रमा को ही श्रियामा कहते हैं । इच्छामात्र से छोटे से छोटा शरीर बना हैन स् श्रिमा सिद्धि है। योगशास्त्रोक्त मनःसंयमसे यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसी सिद्धि के कर पवनपुत्र माश्रति (हनुमान) श्रित सूद्ध्मशरीर बना कर सुरसा के शरीर से बाहर निकलें। समर्थ हुए थे। इसी शरीर से राज्यसों की दृष्टि से बचते हुए उन्होंने जड़ा में सीत व श्रन्वेषण किया था।

## र-महिमा

# ३-गिभा

शरीर की यथेच्छ भारी बना लेना ही गरिमा है। माता कुन्ती, एवं सती ही सीय पांचों पाण्डव १४ वर्षों के लिए वम में निकल गए थे। परिश्लमण करते करते कर

एक वार एक ऐसे सरोवर के पास जा निकले, जिसमें एक सुन्दर कमल का पुष्प तैर रहा था। द्रीपदीने लालसा प्रकट की कि मेरे लिए पुष्प और आने चाहिएं। इस नारीहट के कारण भीम को जाना पड़ा। खोज ही खोज में यह निषध पर्वत पर जा पहुंचे। वहां मारुति पहिले से ही बैठे थे। उन्होंने अपने वरपुत्र भीम के वलाभिमान को दूर करने के लिए इसी गरिमा का आश्रय लिया। हनुमान ने अपना शरीर इतना बोमल वनाया कि दशसहम्म हाथियों के बल का अभिमान करने वाले मोटे ताजे भीम से अल्पकाय मारुति टस से मस न किए जासके। लङ्केश की राजसभा में इसी के प्रभाव से बालिपुत्र युवराज अक्तद का पर किसी से स्थानच्युत न हुआ। इसी खाभाविक बल के कारण भगवान् कृष्णने महाकाय, एवं महाबलिष्ट चाण्य जैसे योद्धा को परास्त किया।

#### १-लियमा

शरीर को यथेच्छ वायु से भी हलका बना लेना लिघिमा है। इससे पार्थिवाकर्षण का कोई असर नहीं रहता। इत सिद्धि को प्राप्त कर लेने वाला मनुष्य विमानादि साधनों के बिना भी आकाश में विचर सकता है। भौमदेवता इसी सिद्धि के आधार पर आकाश में घूमा करते थे। इसी के प्रभाव से हनुमान समुद्रोल्लंघन में समर्थ हुए थे। इसी के प्रभाव से परममाणवत नारद आकाश मार्ग में विचरते हुए भगवान् कृष्ण के समीप, एवं अन्यान्य स्थानों पर पहंचा करते थे। धारणा—ध्यान—समाधि भेद से योग के तीन अझ माने गए हैं। दीर्घ-काल तक आदर पूर्वक इन तीनों का अभ्यास करते रहने से कालान्तर में तीनों का संयम हो जाता है, यही 'संयम' है। 'कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाद, लघुत्लसमापत्तेश्चाका-रागमनम्' इस पातञ्जल सिद्धान्त के अनुसार शरीर का आकाश के साथ पूर्ण संयम होजाने से शरीर गुरुत्वाकर्षण से विमुक्त होता हुआ दल (हई) के समान हलका हो जाता है।

४-प्राप्ति

एक स्थान पर वैठे हुए २००, अथवा अधिक दूर पर स्थित वस्तु को आकर्षण द्वारा

3

ग

से

ही व

अमध

की र

एवं ध

ही म

किया

अपने पास मंगा लेना ही प्राप्ति है। पर्वत के शिखर पर फल जग रहे हैं। इस विद्या से कि

#### ६-प्राकाम्य

पृथिवी, जल, तेज, वायु, इत्यादि भौतिक पदार्थी में जो अभिघात होता है, वह है सिद्धि से इट जाता है। इसके बल से योगी पानी की तरंह पृथिवी के अन्तस्तल में प्रवेश हा सकता है, महाकठिन पाषाणादि शिलाओं में प्रविष्ट हो सकता है। चिरकाल पर्यन्त यथेन्त पानी की गहराई में रहने पर भी इसका दम नहीं घुट सकता । अप्रि इसे नहीं जला सकता। सात तालों में नियन्त्रित रहता हुआ भी यह अटरय हो सकता है। जरासंघ के आकिसक अ क्रमण होने पर इसी शक्ति के प्रभाव से भगवान् कृष्णाने सनुद्र में बसी हुई द्वारिका में एक कि के भीतर सब यादवों को पहुंचा दिया था, एवं युद्ध के लिए उसी दिन लौट आए थे। मा राज नल भी इस सिद्धि में निष्णात थे। प्रासाद का द्वार चाहे कितना ही छोटा क्यों न है। नत हुए विना ही नल उनमें प्रवेश कर जाते थे। रिक्त घट उन की दृष्टिमात्र से जलपूर्ण हो को थे। काष्ठ खतः इच्छामात्र से प्रज्यलित होजाता था। महाराज ऋतुपर्या के सारिय को इ नल जिस समय दमयन्ती खयम्बर में पहुंचे तो महासती दमयन्तीने अपनी दासी वेशी वे सार्थी के पास ( उन की जांच करने के लिए ) मेजा । कारण इस सन्देह का एकमात्र भ ऋतुपर्ण का इतने शीघ्र खयम्बर में पहुंच जाना । उसने विचार किया है कि हो न हो, सावि के रूप में आर्यपुत्र ही हैं। नज ही उस समय रथ हांकने में महाकुशल माने जाते थे। देश वहां पहुंचती है, एवं नल के उन अद्भुत चरित्रों को देख कर विस्मित हो जाती है। वृत्त वापस लौटती है, और दमयन्ती से कहने जगती है-

हस्वमासाद्य सञ्चारं नासौ विनमते कचित्।। तं तु दृष्ट्वा यथासङ्गमुत्सर्पति यथासुखम् ॥१॥ संकरेऽप्यस्य तु महान् विवरो जायतेऽधिकः॥ तस्य प्रचालनाथार्य कुम्भस्तत्रोपकल्पिताः॥२॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ते तेनावेद्यिताः कुम्भाः पूर्णा एवाभवस्ततः । ज्ञुणमुष्टिं समादाय स्ववितुस्तं समाद्यवः ॥३॥ अथ प्रज्ञलिकस्तत्र सहसा ह्याबह्नः ॥ जदद्भुतं दृष्ट्वा विस्मिताहिमहागता ॥४॥

(म॰ मा॰वनपर्वे७५ अ०)।

#### ७--ईशित्व

R

अलौकिक कर्म करने योग्य प्राप्त शिक्तिविशेष ही ईशित्व है। अखिमादि सिद्धियों को दूसरों में डाल देना ही ईशित्व है। इसी ईशित्व के प्रभाव से भगवान् कृष्ण ने लिखमा प्रवेश से गोवर्द्धन पर्वत को हलका दना कर उसे कन्दुक की तरें ह अपनी अंगुली पर उठा लिया था, द्वारिका में बैठे बैठे हए ही द्वीपदी का चीर बढ़ा दिया था। अहरूय होजाना भी इसी सिद्धि के अन्तर्भत है।

## द—वशित्व

अपने से प्रचल बलशाली को भी वश में कर लेना वशित्व है। इसी सहज सिद्धि के प्रभाव से कृष्ण कालियदह में कूद पड़े थे, एवं विषयर सपीं का दमन कर डाला था। इसी सिद्धि के प्रभाव में महर्षियों के तप:पूत पविज आअमों में हिंसक पशु परस्पर में अभिन्न पित्र बने रहते थे।

चौथी विद्याचुद्धि धम्मलत्तुगा है। प्राकृतिक नित्य नियमों की समष्टि ही धर्म है। धर्म ही वस्तुलक्ष्य की प्रतिष्ठा है। महर्षियों ने इस वर्णमूलक नित्यधर्म के आधार पर सुप्रसिद्ध वर्णा अमधर्म की व्यवस्था की है। वे ही व्यवस्थाशास धर्मशास नाम से व्यवहृत हुए हैं। जिस व्यक्ति की जन्मकाल से ही धर्म की ओर स्वामाविक प्रवृत्ति हो, जिस के जीवन की प्रत्येक किया स्वत एवं धर्मपय का अनुसरण करती हो, वही परमधर्मिष्ठ कहलाता है। ऐसी स्वामाविक धर्मवृत्ति ही मंग कहलाती है। जब तक धर्मरत्वा है, तभी तक धर्मी की स्वरूपरत्वा है। धर्मीद्वारा धारण किया हुआ धर्म धर्मी को धारण करता है। धर्मी का यदि परित्याग कर दिया जाता है तो वह

प्रित्यक्त धर्मी उस धर्मी का किनाश कर डालता है। इसी अभिप्राय से ज्यासदेव कहते हैं यो छुतः सन्द्र धारयते स्म धर्मी इति कष्ट्यते । धर्मा एक हती हन्ति धर्मी रचिति सचितः ।।

#### ५—यश

पानवां भाग यश है। यथि इस का बुद्धियोग के साथ सम्बन्ध नहीं है, तवापि महार स्वरूप सम्पादन में इस का अवश्य ही उपयोग होता है। यश एक प्रकार का सौम्य प्रावहीं। का प्रभव चन्द्रमा है। चन्द्रमा के रेत, श्रद्धा, यश यह तीन मनोता मानें गए हैं। जिह व अध्यात्मसंस्था में यह चन्द्र यश:प्रावा जन्म से प्रतिष्ठित रहता है, वही लोक में यशकीहोतों हम देखते हैं कि किंतने हीं व्यक्ति बड़े बड़े उत्तम कार्य करते हैं, परन्तु उन्हें यश नहीं किंव यही नहीं, कभी कभी तो इन कर्मठों को पुरस्कार में अपयश भी मिल जाता है। उधर किंव व्यक्ति ऐसे भी हैं, जिन्हें बिना कारण, अथवा साधारण कारण से भी यश मिल जाता है। आधार पर हमें मानना पड़ता है कि यश का अवश्य ही प्रकृति से सम्बन्ध है। जिस में क्या होगा, वही लोक में यशस्त्री होगा। जिस में यशःप्रात्ता न होगा, वह यशःप्राप्तिसाधक कर्मण हुआ भी अपयश का ही भागी बनेगा।

# 年 第

श्री नाम के भग की पृथिवी के साथ संम्बन्ध है। शारीरकान्ति ही श्री है। श्री विपादन पृथिवी है। यहीं से श्री की विकास होता है। शरीर की अतिशय सुन्दरता ही श्री विकास होता है। शरीर की अतिशय सुन्दरता ही श्री विकास मंग की भी बुद्धियोग के साथ सम्बन्ध नहीं है। यश और श्री इन दोनों का सम्बन्ध योग के साथ क्यों नहीं है ! इस की मीमांसा आगे आने वालें बुद्धियोग प्रकरण में देखनी वालें

अभी इस सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि जिस में उक्त भगसम्पत्तिए जन्मकाल से विना प्रयास के खतः विद्यमान रहतीं हैं, वह मानव शरीरधारी होता हुआ भी भगवान् कहलाता है।

श्रव देखना हमें यह है कि कृष्ण में भगवत्व सम्पादक उक्त भग थे, श्रयवा नहीं।
सबसे पहिले क्रमप्राप्त वैराग्य को ही लीजिर । जिस श्राचार्यने वैराध्यबुद्धियोगमूला राजर्षिविद्या के उपदेश से श्रर्जुन को राग-देष रहित बना डाला, वह खय कैसा होगा, यह विचार ही
व्यर्थ है। "नानशासमवास्रव्यं वर्त्त एवं च कर्मिण्ण" यही बाक्य वैराग्यभग का सूचक है।
वे चाहते तो एक महासाम्राज्य का निर्माण कर सकते थे, परन्तु नहीं। उन्होंनें ऐसी राज्यलिप्सा की कभी वासना भी न की। कंस का साम्राज्य उन की निजी सम्पत्ति हो गई थी, परन्तु
उन्होंनें क्या किया, यह सर्वविदित है।

यही अवस्था इ.न की थी। जब कृष्ण की ज्ञानशिक्त की ओर दृष्टि जाती है तो हमें स्तन्ध रह जाना पड़ता है। ज्ञान भग के सम्बन्ध में गीताशास्त्र ही पर्याप्त प्रमाण है। जिस गीताशास्त्र का मन्थन करते करते विद्वान् थक गए हैं, जो गीताशास्त्र समस्त विश्व का आराध्य देव बन रहा है, उस के उपदेष्टा के ज्ञान की मीमांसा करना अपने आग को प्रायश्चित्त का भागी बनाना है।

एश्वर्य के सम्बन्ध में भी विशेष वक्तव्य नहीं है । ऐश्वर्ययोग के प्रथम प्रवर्तक मगवान् शङ्कर जहां योगेश्वर कहलाते हैं, वहां इस योग के परमाचार्य कृष्ण योगीश्वर नाम से
प्रिसिद्ध हैं । योगाचार्य शङ्कर थे तो योगियों के आचार्य कृष्ण थे । बाल्यावस्था में समय समय
पर भगवान् ने अपने इस ऐश्वर्यभाव को प्रकट किया है । दुर्योधन की राजसमा में दूतावस्था
में इसी योग का दिग्दर्शन हुआ है । जयद्रथबध के सम्बन्ध में भक्त अर्जुन की प्रतिज्ञा रहा
के लिए इसी योग का आश्रय लिया गया है । विराट्खरूपप्रदर्शन भी इसी योगका सूचक है ।

इसी प्रकार धर्म के भी कृष्ण महापच्चपाती हैं। वर्णाश्रममूलक धर्म, एवं प्रतिपादक धर्मशास्त्र दोनों के यह अनन्य भक्त हैं। "तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते०" इत्यादि रूपसे बड़े आ- वैश के साथ भगवान् ने अपनी धर्मनिष्ठा प्रकट की है।

यश और श्रीमाव भी स्पष्टतम हैं। पाण्डव विजय का श्रेय किसे मिला, उप्रसेन की एक पुनरावृत्ति के यश के भागी कीन थे। बाल, वृद्ध, युवा, त्रादि सभी अवस्था के प्राणी किस की सरसमाध्री से मोहित थे। इस प्रकार कृष्ण में हमें ६ ओं भगों की पूर्ण व्याप्ति मिल हो है। अतएव हम अवस्म ही इन्हें भगवान् कह सकते हैं। भगवान् हीं नहीं, अपितु कृष्ण को अच्युतभगवान् कहा जासकता है।

यश एवं श्री के दिग्दर्शन के साथ साथ चतुर्विध विद्याबुद्धियोग का दिग्दर्शन कराय गया। अब ऋमप्राप्त चतुर्विध अविद्याबुद्धियों पर भी एक दृष्टि डाल लेना अनुचित न होगा। पाठक यह न भूले होंगे कि सूर्य में अमृत-मृत्यु नामक दोनों भावों का समावेश है । इनमें से अमृतमाग ही उक्त चतुर्विध विद्याबुद्धियों का स्वरूप सम्पादक है। इस सूर्य्य में जितना सा मर्त्यमाग है, वही चतुर्विध अविद्या बुद्धियों का स्वरूप सम्पादक है। वैशाग्य का प्रतिद्वन्द्वी राग-द्वेषं है, ज्ञान का प्रतिद्वन्द्वी संमोह है, ऐश्वर्य का प्रतिद्वन्द्वी व्यक्तिमता है, एवं धर्म का प्रति दन्द्री श्रमिनिवेश है। जिस प्रकार विद्याबुद्धिचतुष्ट्यी, किंवा ६ शक्तियों में "भग" शब्द नि रूढ़ है, एवमेत्र इस अविद्यानुद्धिचतुष्ट्यी में 'योगमाया'' शब्द निरूढ है। महामाया से निस युक्त रहने के कारण ही इस हरिमाया को योगमाया कहा जाता है। नानाभाव मृत्युभाव है, जैसा कि-'मृत्योः स मृत्युपाप्नोति य इह नानेव पश्यति" (कठोप० ४।१०) इस्राहि श्रुति से स्पष्ट है। योगमाया ही नानाभावरूप मृत्युभाव की प्रतिष्ठा है। मृत्युतत्व ही पूर्वकयना-तुसार अविद्याबुद्धियों का जनक है। अतएव मृत्युप्रधान इस अविद्याचतुष्ट्यी को हम अवस्य ही "योगपाया" शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं । "योगमाया हरे श्चेतद तया संमोहते जगत्" (सप्तशती) इस स्मार्त सिद्धान्त के अनुसार यही योगमाया मृत्युलक्त्या मोह की प्रव-र्तिका मानी गई है ।

योगमाया और भग दोनो प्रतिद्वन्द्वीभाव हैं। होता यह है कि योगमाया की कृपा से वुद्धि का एकत्ववन्तण व्यवसाय धर्म उच्छित्र हो जाता है। नानावन्त्तण व्यवसाय धर्म उच्छित्र हो जाता है। नानावन्त्तण व्यवसाय के समावेश से वुद्धि का प्राप्त हो जाती है। यही इस बुद्धि का बहुशाखाबन्दण अन्यव-

साय है। इस अन्यवसाय से ज्यवसायात्मिका एक बुद्धि का विकास दब जाता है। फलत; बुद्धिसंदिलष्ट अमृतात्मा का विद्यामाग परशिक्तयों से नित्य संपन्न रहता हुआ भी प्रकाशित नहीं रहता। इसीलिए साधारण मनुष्य ज्यामोह में पड़ते हुए कर्तव्याकर्तज्य विवेक से ज्युत होजाते हैं। यही इनके दु:ख का मूल कारण है। इसी अभिप्राय से भगवान कहते हैं—

> त्रिभिर्गुणमयैर्भावेरेभिः सर्वभिदं ततम् । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम् ॥ (ती० ७१३)।

ठीक इसके विपरीत भग नाम के चतुर्विंग विद्याद्याद्वियोग के उदय से अविद्याद्याद्विएं प्रवायित हो जाती हैं। अविद्या आवर्या के हटते ही बुद्धि में खस्यता उत्पन्न हो जाती है। बुद्धि के सममाव में परियात होते ही आत्मा के विद्याप्रकाश का बुद्धि पर अनुमह हो जाता है। यही इस का आत्मसाज्ञात्कार है, यही भगसम्पन्ति की प्राप्ति है, यही इस की भगवत्ता है। भगशाली बनते ही वे अनन्त आत्मशक्तिंए अपने आप प्रकट होकर इस भगवान् को सर्वेड वना डावर्ती हैं। इसी भगवज्ञ्या सर्वेड्या से यह अतीत अनामत सब कुछ जान लेता है। उत्पित, पलय, आगति, गति, विद्या, अविद्या सब कुछ इसके लिए प्रव्यव्ववद् हो जाते हैं। इसे अपने पूर्वजन्मों का पूर्य परिज्ञान हो जाता है, यही जातिस्मरता है। इसी आन्धार पर भगवान् ने अर्जुन के "अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः" यह जिज्ञासा करने पर—"वहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाया न त्वं वेत्थ परन्तप" यह समाधान किया है। विदित्ववेदितव्य इसी भगवान् का बज्ञ्या करते हुए अभिगुक्त कहते हैं—

#### उत्पत्तिं मलयं चैव भूतानामागर्ति गतिम् । वेत्तिविद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥

भगवान् किसे कहा जाता है ? इस प्रश्न का समाधान हो चुका। अब प्रकृत विषय के साथ उक्त समाधान का समन्वय कीजिए। विवाद इस समय बुद्धियोगनिष्ठा सम्बन्धी वैराग्य, ज्ञान,

एश्वर्य, धर्म इन चार भागों पर अवलियत हैं। हमारे वासुदेवकृष्ण में इन चारों भागों का विका स या, अतएव इन्हें भगवान् माना गया। अपने कर्मात्मा को बुद्धियोग द्वारा प्रत्यमात्मकत्त्व अन्यय में प्रतिष्ठित करते हुए समभाव में परिशात कर लेना ही अच्युतभाव है। ''अड्ययात्मिनिष्ट क्वमच्युत्वत्वम्' इस लक्षणं के अनुसार अन्ययात्मनिष्ठा ही अच्युतनिष्ठा है । वस्तुतस्तु अच्युत भाव का ''बुद्धियोगनिष्ठ स्वमच्युत्वम्'' यही लच्या समकता चाहिए। कारगा इस का यही है कि बिना बुद्धियोगनिष्ठा के समतालक्ष्यायोग का उदय नहीं होता, एवं विना समता के आत्मा के श्रन्युत धर्मी का विकास नहीं होता। पंचतः बुद्धियोगनिष्ठां को ही व्यच्युतभाव के प्रति कारणत सिद्ध होजाती है।

जब श्रच्युतभाव का बुद्धियोगनिष्ठा के साथ सम्बन्ध है तो एक विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है। वेदच्यास कपिल-कगादादि महर्षियों को भी इस दृष्टि से अच्युतभगवान् कहा जान चाहिए। क्योंकि वैराग्य-ज्ञान ऐस्वर्य-धर्मा इन चारों खुद्धियोगनिष्ठाच्यों में से इन महर्षियों में अवरर ही एक एक दो दो बुद्धिनिष्ठाएं विद्यमान थीं। जब कि इन में बुद्धियोगनिष्ठा थी, एवं बुद्धियोगनिष्ठ ही अच्युतप्राप्ति का कारण है तो ऐसी दशा में हम अवश्य ही इन्हें भी अच्युतभगवान् कह सकते हैं। इस विप्रतिपत्ति के निराकरगा में हमें केवल यही वतलाना है कि अच्युत शब्द चारीं भगी में ही योगरूढ़ है। कीचड़ में सेंकड़ों यस्तुएं उत्पन्न होती हैं, परन्तु पङ्कज केवल कमल ही कहलाता है। इसी प्रकार बुद्धियोगनिष्टा के कारगा सभी भगवानों के अच्युत रहने पर भी, अच्यु यही कहलाता है, जिस में कि चारों बुद्धियोग होते हैं।

वस्तुतातु विना चारों बुद्धियोगों की समष्टि के अध्युत भगवत्व उत्पन्न ही नहीं होता। कारण इस का यही है कि चार क्लेश अन्ययस्मा की च्युति के मुलकारण हैं। जब तक चारों में हे एक भी क्लेश रहेगा, तब तक पूर्णिकंप से अच्युतभाव का उदय न होगा। पूर्णता में ही हृद्यमा का विकास सम्भव है, इदयप्रतिष्ठा ही पूर्ण समता की प्रवर्त्तिका है, पूर्शिसमता ही अन्युतमान की जनमी है। यदि चारों में एक बुद्धियोग है तो एक दोष हटेगा। श्रेष दोष ज्यों के त्यों नहीं ते आशिकरूप से अवस्य रहेंगे। जब तक दोषों का प्रत्यंश भी विद्यमान है, तब तक एक देश अन्युतभाव के आजाने पर भी पूर्णअन्युतत्व असम्भव है। पूर्णता तो चारों निष्टाओं की समष्टि नर ही अवलिबत है। ऐसी दशा में हम उसे ही एकमात्र अन्युत भगवान् कहेंगे, जिस में कि चारों निष्टा- ओं का जन्मकाल से ही पूर्ण विकास होगा। वेदन्यासादि में एक एक दो निष्टाएं ही थीं, अतएव वे केवल भगवान् कहलाए, परन्तु कृष्ण में चारों का पूर्ण विकास था, अतएव वे अन्युतभगवान् कहलाए। इतर भगवानों की अपेक्षा कृष्ण की भगवत्ता में यही विशेषता है।

स्वयं वेद्व्यासादि भगवानों ने-"कुष्णास्तु भगवान् स्वयक्" यह कहते हुए कृष्ण की अन्युतभगवत्ता स्वीकार की है। कृष्ण में चारों भग थे, यह तो विशेषता है ही। परन्तु इस के साथ ही सब से बड़ी विशेषता यह है कि उक्त चारों बुद्धियोगों का स्वरूप सब से पहिले कृष्ण ने ही संसार के सामने रक्खा है। इसीलिए इन्हें अन्युतभगवान् के साथ साथ जगद्गुष्ट भी माना गया है-(कृष्ण कन्दे जगद्गुरुम्)। अन्युतभगवत्व ही महापुरुषभाव का बोतक है। यह जीव की अपेहा विलक्षण धर्म है।

विद्यासमुचित कर्म्म के तारतम्य से जीव की सात संस्थाएं हो जातीं हैं। ग्राग्न-वायु-इंट्र इन तीनों के तारतम्य से कर्मप्रधान खनिज, उद्भिज्ज, जीवज भेद से ग्रसंज्ञ, ग्रन्तःसंज्ञ, ससंज्ञ नाम की तीन जीवसंस्थाएं प्रकट होतीं हैं। श्राग्न का कर्म से सम्बन्ध है, एवं श्राग्न-वायु-इन्द्र तीनों एक ही श्राग्न की घन - तरल-विरत्न नाम की तीन अवस्थाएं हैं। श्रातः इन तीनों जीवसंस्थाओं को हम कर्मप्रधान कहने के लिए तय्यार हैं।

उस तीनों जीवसंस्थाओं में से ससंज्ञ नाम की तीसरी संस्था के कम्मात्मसंस्था, चिदा । एमसस्था, ईश्वरसंस्था भेद से अवान्तर तीन विभाग होजाते हैं। इन तीनों में कम्मीत्मसंस्थ ससंज्ञ जीव कर्मप्रधान है, चिदात्मसंस्थ ससंज्ञमाव उभय (विद्या – कर्म) प्रधान है, एवं तीसरा ईश्वरसंस्थ ससंज्ञमाव विद्या प्रधान है।

तीनों में से ईश्वरसंस्थ ससंज्ञमाव पुनः ऊर्क्संस्थ, श्रीसंस्थ, एवं विभूतिसंस्थ मेद से लीन मामों में विमक्त है। यह तीनों ही आत्मविवर्त्त विद्याप्रधान हैं।

# सप्तसंस्थो जीवः ८

- (१) १—वैश्वानराप्तिसंस्थः—-ग्रसंज्ञः— -खनिजः—-→कम्मंप्यानः (३)।
- १—(२) २—तैजसवायुसंस्थः—-ग्रन्तःसंज्ञः—उद्भिज्जः-- कर्म्भभधानः (८)।

  - .... १ कम्मिवधानः (६)। (३) १ — कर्मात्मसंस्थः-
- र—(४) र—चिंदाभाससंस्थः —→विद्यापधानः प्रकम्भप्रधानः (५)।
  - (५) ३ —ईश्वरसंस्थः——-→विद्याप्रधानः
  - (५) १—ऊर्क्संस्थः——-→विद्यापधानः ३ .... .... (३)।
  - (६) २—श्रीसंस्थः——→विद्याप्रधानः २ .... (२)।
  - (७) ३—विभूतिसंस्थः—-→विद्यापधानः

जिन जीवात्माओं में ऊर्क्-श्री-विभूति रूप ५ वां, ६ठा, ७ वां भाग विकसित एव है, वे जीवात्मा ईश्वरांश माने जाते हैं। यही इन की अलौकिकता है। ऐसे ही व्यक्ति अव्यवपुर्व के श्रांशिक विकास के कारण के महापुरुष कहलाते हैं, जैसा कि भगवान् कहते हैं—

# यबद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्जितमव वा।

तत्त्वावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ॥ (गीता०१०।४१।)। अपने एक ही रूप से अनेक आत्मखरूपों में व्याप्त रहना ही ईश्वर का विभूतिभाव है। इस विमूति सम्बन्ध से महामायावाि छुन विश्वेष्वर श्रव्यय योगमायावि छुन जीवात्माश्रों के स्मि वसी प्रकार युक्त हो रहा है, जैसे कि एक ही सूर्य्य योगमायाविच्छ्रन अपने यच यावत् प्रतिविचि साय श्रातपद्वारा विभूति सम्बन्ध से ज्यात रहता है। भगवान् कृष्णं सत्यात्मा के श्रवतार थे,

वृत्र उस सत्यात्मा की तरंह यह भी सर्वलोकसान्दी बनते हुए विभूति सम्बन्ध से जीवमात्र में व्याप्त थे। इस दृष्टि से अवश्य ही इन्हें ईश्वर कहा जासकता है। इसी विभूतिमाव का दिग्दर्शन काते हुए द्वैपायन कहते हैं—

गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषोमव देहिनाम् । योऽन्तश्चरति सोऽध्यद्यः क्रीडनेनेह देहभाक् ॥१॥ श्रनुग्रहाय भृतानां मानुषं देहमास्थितः ॥ भजते ताहशीः क्रीष्टा याः श्रुत्वा तत्परो भवेद ॥२॥

(श्रीमद्भागवत् १०।३३)।

वैराग्य-ज्ञान-ऐश्वर्यादि ६ प्रकार के मगों की समिष्ट ही श्रीतत्व है। यह ६ श्रों माव यी श्रीकृष्ण में पूर्णरूप से विद्यमान थे, जैसा कि पूर्व में कहा जाचुका है। इतर साधारण श्रामाश्रों की श्रमेचा जो श्रामा श्रसाधारण बल से युक्त रहता है, वही सर्वातिश्यमावयुक्त श्रामवत उर्क्वल है। मगवान् कृष्ण में यह उर्क्वल मी पूर्णरूप से विद्यमान था। इन सब कारणों से मगवान् कृष्ण का श्रम्युतमगवत्त्व मलीमांति सिद्ध होजाता है। इसी श्रम्लोकिक माव के कारण श्रीकृष्ण ईश्वरवत् उपास्य मान गए। इसी विशेषता के कारण इतर मगवानों की श्रमेचा स्वत्व महत्व माना गया। इसी विशेषता को सूचित करने के लिए गोताशास्त्र के साथ मगवत् शब्द का सम्बन्ध जोड़ा गया। इसी वैशिष्ट्य के कारण गीताशास्त्र भगवती तो-पनिषद नाम से प्रसिद्ध हुन्या। सभी ताल ताल हैं, परन्तु भूपानताल ही ताल कहनाता है। यीक यही वात यहां समिमिए। श्रमेक भगवान् हैं, परन्तु जनके सामने कृष्ण की भगवत्ता ने विशेष बुद्धियोग के कारण सवश्रेष्ट बन गई। इन की भगवत्ता के सामने व्यासादि की भगवत्ता नीची श्रीण में ही रह गई। फलतः श्रीर किसी भगवान् का शास्त्र भगवत् नाम से व्यवहत न होकर केवल गीताशास्त्र ही भगवत् नाम से सम्बोधित हुन्या। भगवद्गीता कर्यो भगवद्गीता कह-वाती है ! इस प्रश्न का यही संचित्र उत्तर है।

## इति भगवछन्दरहस्यम्।



## ६-गीताशब्दरहस्यम्

यह उपनिषत् भगव।न् के द्वारा कही कई है । कृष्णा ही अव्ययात्मप्रातिसाहरू बुद्धियोगनिष्ठा के प्रथम द्रष्टा हैं । इस प्रथमद्रष्टृत्वलक्षण टाष्ट्र के सम्बन्ध से हम अवस्य हैं। उपनिषत् को 'भवद्गीतोपनिषत्'' (भगवता श्रीकृष्णेन मीता कथिता-उक्का-प्रोक्का-उपनिषद् वान् श्रीकृष्ण के द्वारा कही गई उपनिषत्) इस नाम से सम्बोधित कर सकते हैं।

ईश्वर प्रपन्न ग्रह्म-क्रम्म मेद से दो भागों में विभक्त है। इन में ब्रह्मतत्व के भी है विवर्त हैं, एवं कर्मात्व की भी तीन शाखाएं हैं। अञ्चयपपुरुष, अञ्चरपुरुष, चरपुरुष पहं ब्रह्म हैं, किंवा एक ही ब्रह्म के तीन रूप हैं। वैशेषिक दर्शन ने चरब्रह्म का निरूपण किंगों सांख्यदर्शन ने अचरब्रह्म का निरूपण किया है, एवं वेदांन्तदर्शन ने अव्ययगर्भित अचाह्म निरूपण किया है। किसी शास्त्र ने विशुद्ध अञ्चय का निरूपण नहीं किया है। इस क्रियां पूर्ति गीताशास्त्र ने ही की है। जिस अञ्चय को कोई नहीं जानता था, जानता था तो तस्त हैं। से, गीता ने उसे ही अपना मुख्य लह्म बनाया है। अञ्चय का प्रथमद्रष्टा गीताशास्त्र ही है।

इसी प्रकार कर्मातत्व के ज्ञानयोग ( निवृत्तकर्मियोग ), कर्मियोग (प्रविक्तिकी मिक्तियोग (उमययोग) तीन विभाग हैं। इन तीनों से सर्वथा विलक्षण एक चौया बुद्धियोग प्राचीन शाकों की ज्ञानसीमा उक्त तीनों थोगों पर ही विश्रान्त है। सांख्यदर्शन ने ज्ञानकी प्रातिपादन किया है, योगदर्शन ने कर्म्मयोग का प्रतिपादन किया है, एवं शाण्डिल्य दर्शन ने और योग का प्रतिपादन किया है। परन्तु बुद्धियोग गीता के पहिले स्मृतिगर्भ में ही कि रहा है। वुद्धियोग के प्रथमद्रष्टा श्रोकृष्ण ही हैं। इस योग में ज्ञान—कर्म—भिक्त तीनों का लिं है, जैसा कि आगे के प्रकर्णों से स्पष्ट होगा। इस प्रकार ब्रह्मविवर्त्त का ब्राव्ययविवर्त, एं के विवर्त्त का बुद्धियोग विवर्त्त इन दोनों को संसार के सामने रखने का एकमात्र श्रेय कृष्ण को बी व्यव्यव्रक्ष, एवं बुद्धियोग प्रतिपादक गीताशास्त्र भगवान् की अपनी सम्पत्ति है, अपनी भी गीता उच्छिष्ट शास्त्र नहीं है, अपितु नवीनशास्त्र है। स्वयं भगवान् ने अपने मुख से गई की है कि गीता मेरा मत है देखिए!

## थे मे मतमिदं नित्यमनुष्टिन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो सुच्यन्तं तेऽपि क्रम्मीभः॥ (गीता०३।३१।)

प्रकारान्तर से विचार कीजिए। मगवान् ने "ये मे मतियं नित्यमनुतिष्ठिन्ति" कह दिया, इसिलए हम आंख मीच कर गीता की अपूर्वशास्त्र मानलें. यह ठीक नहीं हैं। शास्त्रान्वेषण द्वारा आप को यह निश्चय करना चाहिए कि क्या वास्तव में गीता से अतिरिक्त अन्य दर्शनों में अव्ययब्रह्म, एवं बुद्धियोग का निरूपण नहीं है। हमारे विचार से पर्य्वाप्त परिश्रम करने के पीछे आप को भी इसी निश्चय पर पहुंचना पड़ेगा कि सचमुच इस सम्बन्ध में गीता अद्वितीय शास्त्र है।

यदि पाठक अवधान पूर्वक विचार करेंगे तो उन्हें इस विश्व में, एवं विश्वरहस्यप्रति-पादक शाभ्त्रों में ब्रह्मिच्या, एवं कर्मचर्या इन दो भावों के अतिरिक्त तीसरी वस्तु का आख-न्तिक अभाव ही मिलेगा। ससार में था तो कुछ जाना जाता है, अथवा कुछ किया जाता है। "जाना जाता है" यह वाक्य ब्रह्म का सूचक है। "किया जाता है" यह वाक्य कर्म का घोतक है। ब्रह्म-कर्म के अतिरिक्त, दूसरे शब्दों में ज्ञान-क्रिया के अतिरिक्त वास्तव कुछ नहीं है। "ज्ञायते-क्रियते, किञ्चित्-ज्ञायते, किञ्चित्-क्रियते, कुछ जाना जाता है—कुछ कुछ किया जाता है" इस ज्ञान-क्रिया की पारम्परिक धारा के अतिरिक्त सचमुच अन्य वस्तु का अभाव सा ही है।

ब्रह्म का ज्ञान होसकता है, चर्या नहीं। कर्म की चर्या सम्भव है, ज्ञानमाव में परिणित नहीं। ब्रह्म का विद्या से सम्बन्ध है, कर्म का योग से सबन्ध है। ब्रह्म ब्रह्म-विद्या है, कर्म योग है। पूर्व कथनानुसार ब्रह्मविद्या के भी अव्यय—अक्षर-क्षर नाम के तीन विवर्त्त हैं, एवं योगचर्या के भी ज्ञान—कम्मीं—पास्ति नाम के तीन विवर्त्त हैं। दूसरे शब्दों में यों भी कहा जासकता है कि ब्रह्म ज्ञानात्मा है, कर्म कर्मात्मा है। ज्ञानात्मा भी तीन हैं, कर्मीत्मा भी तीन हैं। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म—कर्ममय है। इन दोनों के ६ विवर्त्त हैं। इसी आ-धारपर "पादकोशिकमिदं सर्वम्" यह अनुगम प्रसिद्ध है।

गीताशास्त्र से पहिले उक्त तीन झानात्माओं में से क्रांरात्मा, एवं अक्रात्मा का ही ग धान्य था, अञ्ययात्मा सर्वथा निगूढ वना हुआ था। कर्मात्माओं के सम्बन्ध में सांख्य नाम से प्रसिद्ध ज्ञानयोग, योग नाम से प्रसिद्ध कर्मयोग ही प्रचलित थे। अहिक्रयोग क्यांचिक का हुआ था। एक दल कहता था ज्ञान प्राप्त करो, जानो, करो मत । दूसरा दल कहता था की करों, ज्ञान के लिए प्रयास व्यर्थ है। परन्तु गीताशास्त्रनें एकं सांख्यं च योगं च यः पर्यात स प्रयति' कहते हुए ज्ञानगर्मित कर्मयोग का खरूप सर्वप्रथम संसार के सामने रक्सा। गई योग बुद्धियोग नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अपूर्व योग के साथ साथ भगवान् ने ज्ञानात्माओं व से अन्ययात्मा का खरूप भी इमारे सामने रक्खा । प्राचीनोंने जहां अच्हर पर ही विश्राम मान ् तिया है, वहां गीता अन्यय की और हमारा ध्यान आकर्षित करती है। आर भ्रोर शालों की तरह गीता केवल सिद्धान्त बतलाकर ही चुप नहीं हो जाती । अपितु उन सिद्धान्तों का व्याक हारिक रूप भी गीता इमारे सामने रखती है। दूसरे शब्दों में यों समिक्कर कि इतर आव-विद्याशास्त्र केवल सिद्धान्त बतलाते हुए जहां दर्शनशास्त्र हैं, वहां गीताशास्त्र सिद्धान्तों के साथ साय उनका व्यावहारिक खरूप बतलाने के कारण विज्ञानशास्त्र है। अव्ययात्मा विद्यामण्है। विद्याएं चूंकि वैराग्य, ज्ञान, ऐस्वर्य, धर्ममेद से चार हैं, अतएव तत्मम्बन्ध से विद्याबुद्धिएं भी चार ही भागों में विभक्त हो जातीं हैं । इन चार बुद्धियोगनिष्ठाश्चों से अव्यय का विद्यामा प्रसन्न होता है, अतएव इन्हें विद्याबुद्धि कह दिया गया है।

वक्त दिग्दर्शन से प्रकृत में हमें यही कहना है कि अव्ययपुरुष बच्चणा ब्रह्मिया, एवं बुद्धियोग बच्चणा योग चर्या इन दोनों के शिक्चणोप इन से, एवं इन्हीं के उपदेशप्रभाव से लोक में प्रचलित होने से हम अवश्य ही इसे भगवान् की गीता कह सकते हैं। भगवान् ही इसके वक्ता हैं। उपज्ञ शब्द का अर्थ है उपक्रम। प्रयमा स्मार्थ को ही उपज्ञ कहा जाता है। पाणिनीय व्याकरण का प्रथमारम्भ पाणिनि से हुआ है, अतएव व्याकरण शास्त्र पाणिन्युप कहा कहा ती है। दोणा नामके परिमाण (तोब) विशेष के प्रवर्षक महाराज नन्द थे। अतएव दोणपरिमाण लोक में नन्दोप कहा कहा वा है। अव्यय

lar

1

प्रा-

नाम

नेना

9,4

वि

16

ì

न

की

ą.

4-

ब्रह्म, एवं बुद्धियोग का प्रथमारम्भ कृष्ण से ही हुआ था, व्यंतएव उन के इस गीताशास की, ब्रावश्य ही कुष्णोपज्ञ कहा जासकता है।

इस सम्बन्ध में एक विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है। साथ ही में वह विप्रतिपत्ति ऐसी है, जिस का निश्करस्य करना कठिन हीं नहीं, अपितु असम्भव है। पूर्व में यह कहा गया है कि भारत्वर्ष में जितने भी दर्शनप्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें किसी में भी अव्ययप्रहा का, एवं वृद्धियोग का विश्लेषस्य उपलब्ध नहीं होता । अवश्य ही दर्शनशास्त्रों के सम्बन्ध में उक्त हेतु-वाद का आदर किया जासकता है। परन्तु चेद के अन्तिम भागक्षप उपनिषक्षास्त्र के सम्बन्ध में यह अपूर्याता किसी भी दृष्टि से घटित नहीं होती। उपनिषदों में, न ने वल उपनिषदों में हीं, अपितु आर्थ्यक, आहरण, नाम से प्रसिद्ध इतर विधिमाग में, एवं संहिलाभाग में भी अव्ययक्तिष्ठा का निरूप्त इआ है। बुद्धि अव्ययात्मसाज्ञात्कार का उपाय है, इसीका नाम बुद्धियोग है। इस बुद्धियोगसम्पत्ति से भी वैदिक साहित्य विश्वत नहीं है। तभी हो भगवान् मन्नु की—''सर्व वेदात् प्रसिद्धिति' यह सूक्ति चरितार्थ होती है। 'शास्त्रीय, एवं लौकिक अमुक विषय वेद में नहीं हैं?' यह कहना वेद की पूर्णता पर व्याधात करना है। प्रकृत में हम कुछ एक ऐसे वचन उद्घृत करेंगे कि जिनसे पाठक यह अपने आप निर्णय कर लेंगे कि वेद में अव्ययक्रहा का, एवं बुद्धि योग का विरूपण हुआ है, अथवा नहीं। पहिले क्रसप्राप्त संहितामाग को ही लीजिए।

रिक्तिस्तस्तम्भ पळिना रजांस्य जस्य क्षेप किस्पिप स्विद्धक्रमः। (ऋक्तसं०१।१६४)।

र-स न ऊर्ने- ऋउएएं-पवित्रं धाव धार्या। (ऋक्०६। ४६।४।)।

रे—पुनानो रूपे अठ्ययं विश्वा अर्षन्निभिष्यः। (ऋक् र ६।१६।२।)।

४—यस्मान जातः परो अन्यो अस्ति,

य भाविवेश भुवनानि विश्वा। (यजुः ८।३६)।

४—िषयो यो नः प्रचोद्यात । (यजुःसं॰) i

६-पुरुष एवेद सर्वम् (यजुःसं०)।

पर-अज-अव्यय यह सब शब्द अव्यय के वाचक हैं, एवं धी शब्द बुद्धिता एकी सिहता में दोनों का ही निरूपण हुआ है। यही अवस्था ब्राह्मण भाग की है, जैसा कि कि

१-ब्राह्मग्-१-ब्रह्म वा भ्रजः (शत०६।४।४) १ १ २-पुरुषों हि प्रजापतिः (शत००।४।२।१५) । इ-यन्न व्येति तदन्ययम् (गो०ब्रा०पू०१।२६) १

र-ग्रास्म्यक्-१—स एव पुरुषः समुद्रः (ऐ॰ ग्रा॰२।इन३)। र—तथोऽहं स्रोऽसी, योडसी सोऽहम् । (ऐ॰ ग्रा॰२।३।१)।

ई-उपनिषत्-१—अपाणी समनाः शुभ्रो हास्रात परतः प्रः ।

र-परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वामाधिकी ज्ञानवलिक्या च

३- दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो हाजः ।

४-परात्परं पुरुषमुपति दिञ्यम् ।

४—परें ऽव्यये सर्व एकी भवन्ति ।

६—फुल्पान परं किञ्चित सा काष्ठा सा परा गतिः।

७—विद्याविद्य ईशते यस्तु सोऽन्यः।

८—तमेन विदित्वातिमृत्युमेति ।

4—तत्तरहु तं निष्कलं ध्यायमानः।

१०-तदिशानेम परिपश्यन्ति धीराः ।

११-यस्त विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा । सोऽध्यनः पारमाप्नोति तद्विष्योः परमं पदम् ।। प्रतिश्रीन

arris.

विके

南师

#### १२-तद्यच्छेज्ज्ञान त्रात्मिन । १२-ग्रममत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।

निद्शनमात्र है । वेदिक साहित्य में, विशेषतः आत्मोरज्ञ उपनिषच्छास्र में पद पद पर पर-अज-पुरुष-अव्ययादि रूप से अव्ययब्रह्म का, एवं विज्ञानद्वारा बुद्धियोग का निरू-पगा उपलब्ध होता है। ऐसी दशा में तत्पादिक गीताशास्त्र को किसी भी दृष्टि से श्रीकृष्णोपज्ञ नहीं माना जासकता । भगवान् ने वेदसिद्ध विषय का ही अपने शब्दों में निरूपण किया है । गीता में जिन विषयों का निरूप ग्रा हुआ है, वे वेदशास्त्रसिद्ध हैं। इन्हें अपूर्व नहीं माना जा सकता। "तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते' इस उक्ति से भी इम इसी निर्णयपर पहुंचते हैं कि भग-बान्ने कोई नई बात नहीं कही है, अपितु शास्त्रसिद्ध विषय का ही निरूपण किया है। ऐसी दशा में "ये मे मतमिदं" इस का ताल्पर्य भी यही लगाना पड़ेगा कि वेदसिद्ध अन्ययब्रह्म, एवं विज्ञानयोग ही भगवान् को विशेष प्रिय हैं, भगवान् इसी मन से सहमत हैं। उधर "गीता" राष्ट्र उपज्ञमात्र से ही सम्बन्ध रखता है। जब कि गीताविषय के प्रथमोदेष्टा मगवान् नहीं है, तो इसे कृष्णोपज्ञ नहीं माना जासकता । विना इस उपज्ञता के इस शास्त्र को ''मगवद्गीता" (भगवान् से कही गई) नाम से सम्बोधित नहीं किया जासकता। बात वास्तव में यथार्थ है। अवस्य ही उपनिषदों में अव्यवहा, एवं बुद्धियोग का निरूपण हुआ है। यह भी निर्विवाद है के गीताने उपनिषत्सिद्ध विषय का ही निरूपण किया है। फिर भी गीता की अपूर्वता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । उपनिषदों में अन्यय का निरूपण भी हुआ है, साथ ही में बुद्धियोग का भी। परन्तु चार प्रकार के बुद्धियोगों द्वारा अन्ययप्राप्ति का उपाय बतलाना गीता की ही अपूर्वदेन है। इस दृष्टि से अवस्य ही इस शास्त्र को कृष्णोपज्ञ कहा जासकता है।

उपनिषत् ने जिस बुद्धियोग का निरूपण किया था, उस का अर्थ विशुद्ध ज्ञानयोग सममा गया। इस भ्रान्ति का निराकरण सब से पहिले भगधान् ने हीं किया। "बुद्धियोग ज्ञान-कर्म दोनों का समुचय है, एवं यह वैराग्य ज्ञान-ऐश्वर्थ-धर्म मेद से चार प्रकार का है" इस विषय के

प्रथमोदेष्टा एकमात्र श्रीकृष्ण ही वर्ने । एवं इन्हीं के उपदेश से बुद्धियोग का उक्त सहए की प्रचित हुआ। यदि उपनिषदों में अन्ययत्रहाविद्या, एवं बुद्धियोग की सत्ता मान भी ली जाती है तब भी इन के सम्बन्ध में इतना तो अवश्य ही कहा जासकता है कि उक्त विषय सर्वेण निष् ही थे। केवल उपनिषदों के आधार पर प्रयत्न सहस्रों से भी आप इन दोनों के वास्तिवक सह पर नहीं पहुंच सकते। इस का एकमात्र श्रेय गीताशास्त्र को ही है। एवं इसी दृष्टि से हम हा शास्त्र को कृष्णोग्ज्ञ मानने के लिए तय्यार हैं।

इसी एकमात्र अपूर्वता के कारण गीता को उपनिषत् कहा गया है, जैसा कि उपनिष् व्दरहस्य में विस्तार से वतलाया जाने वाला है। सत्यधम्म के परिज्ञान के लिए प्रमाण की मान रयकता होती है। विना प्रमास के प्रमाता प्रमिति का अधिकारी नहीं वन सकता, एवं वि प्रमिति के प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रमाण द्वारा ही प्रमिति पर पहुंचता हुआ प्रमाता प्रमे ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ वनता है। प्रमाण से ही अर्थप्रतिपत्ति (निश्चय) होती है। साथ ही में इ भी निश्चित है कि जबतक प्रमेय पदार्थ का हमें सम्यक् ज्ञान नहीं होता, तबतक उस प्रमेश इमारी प्रवृत्ति भी नहीं होती । यदि प्रमेय में प्रमाता की प्रवृत्ति ही नहीं है तो प्रमेयजनितफलिंदि की कथा ही दूर है। इस प्रवृत्ति का मूल आधार प्रमाण है। सर्वप्रथम प्रमाण के आधार पर की ति होती है। प्रमिति से आगे जाकर प्रमेय में प्रवृत्ति होती है, यही प्रमेयप्रवृत्ति सर्वान्त में ख की जननी बनती है।

संसार में कितनें हीं पदार्थ हेय हैं, त्याज्य हैं, अनिष्टकर हैं। एवं कितनें हीं पदार्थ त्या देय हैं, प्राह्य हैं, इष्टजनक हैं। ऐसे इष्ट पदार्थों को ही प्रमेय कहा जाता है। परन्तु इन में प्रवृति तभी होती है, जब कि हमें यह मालूम हो जाय कि यह प्रमेय वास्तव में हमारे लिए इष्ट हैं। इस हैं ज्ञान की सिद्धि प्रमिति (सम्यक्ज्ञान) पर निर्भर है । फलतः सत्यज्ञान के सम्बन्ध में प्रमाण की त्रावरयकता सर्वात्मना सिद्ध हो जाती है।

"चिरायते के काढे से ज्वर मिट जाता है" सुनते ही प्रश्न होता है, इस में क्या प्रमाण उसी समय लब्धप्रतिष्ठ वैद्य प्रमासाह्य से हमारे सामने उपित्यत होता है। हमं जानते हैं

FID

1

वेद है

ती है

निग्

सहा

用語

नेष्टु.

께

विवा

प्रमेव

में यह

य दे

सिंद

ग्री

40

34

f

W.

1

वैद्य के उक्त प्रयोग से कई व्यक्तियों का ज्वर मिटा है । फलतः श्रौषधिविज्ञान में श्राप्त वैद्य का वचन ही हमारे लिए उक्त जिज्ञासा में प्रमास बन जाता है । यही प्रमास्सभाव की सार्धकता है। इसी प्रमास को लह्य में रख कर प्रमासवादी कहते हैं—

## "प्रमाखतोऽर्थप्रतिपचौ प्रवाचिसामध्यदिर्थवत् प्रमाण्यम्" (गौ॰स्॰शश)।

"प्रमाणमन्तरेण नार्थप्रतिपत्तिः । नार्थप्रतिपत्तिमन्तरण प्रदृत्तिसामप्रमा । प्रमाणन खल्वयं ज्ञाथाऽर्थमुपलभ्य तप्रथमभीप्सति, जिज्ञासति
का । तस्यप्सा-जिज्ञासा-नयुक्तस्य समीहा प्रदृत्तिरित्युच्यते । साम्ध्यं
पुनरस्याः फलेनाभिसम्बन्धः। समीहमानस्तपर्थमभीप्सन्, जिज्ञासन्
वा तमर्थमाप्नोति, जङ्गाति वा । प्रथम्बु सुखं, सुखहेबुश्च । दुःखं,
दुःखहेतुश्च । सोऽयं प्रमाणार्थोऽपरिसंख्येयः—भाणभृद्भेदस्या—
परिसंख्येयत्वात् । + + + + । प्रथवति च प्रमाण प्रमाता, प्रमेयं,
प्रमितिरित्यर्थवन्ति भवन्ति । कस्मात् १ प्रन्यतमापायेऽर्थस्यानुपपत्तेः।
वत्र यस्यप्सा जिद्यास प्रयुक्तस्य प्रदृत्तिः स प्रमाता । स येनार्थं
मिणोति तत् प्रमाणम् । योऽर्थः प्रमीयते तत् प्रमेयम् । यद्र्थविज्ञाच सा प्रमितिः । चत्रसृषु चैवं विधास्वर्थत्वन्तं परिसमाप्यते" (वातस्यायनभाष्य) इति ।

प्रमेयसिद्धि का मूलभूत यह प्रमाण प्रत्यत्त, श्रान्त्र मेद से तीन मागों में विभ्यक्त है। दृष्टि, श्रुति, स्मृति, निबन्ध इन चारों प्रमाणों का उक्त तीनों प्रमाणों में ही अन्तर्भाव है। दृष्टि प्रत्यचप्रमाण है। श्रुति-स्मृति शास्त्रप्रमाण है, एवं निबन्ध अनुमानप्रमाण है। तीनों में प्रत्य-चप्रमाण है। श्रुति-स्मृति शास्त्रप्रमाणों की प्रामाणिकता प्रत्यचप्रमाण पर ही श्रुवबन-चित है। यदि किसी व्यक्ति से यह प्रश्न किया जाता है कि क्या तुमने अमुक देशभक्त को जेल जाते

देखा था? तो उत्तर में यह कहता है कि मैंने ख्यं तो नहीं देखा, परन्तु रामखाख से छुना था। ताक से पूछने पर "यइदत्त से छुना था" यह उत्तर मिलता है। इधर प्रश्नकत्ता की यह जिन्नाता का शान्त नहीं होती, जबतक कि द छमाब पर इस का आतमा नहीं पहुंच जाता। उसने उससे, के उससे इस धारावाहिक क्रम के अन्त में जब इसे—'अमुक ने देखा था' यह पता लग जाता है ते से समय इस की जिन्नासा शान्त हो जाती है। इसी आधार पर इतर प्रभावों की अपेंचा दिख्या प्रत्य इस की जिन्नासा शान्त हो जाती है। इसी आधार पर इतर प्रभावों की अपेंचा दिख्या प्रत्य है। इस प्रमाण की प्रामाणिकता चनुकार निमर है, एवं चन्न की प्रामाणिकता सत्य के क्रम है। इसी सौरतत्व से चन्नुरिन्द्रिय का निम्मीण हुआ है। अतए व चन्नु को अवश्य ही त्य क सकता है। इसी चन्नुरिन्द्रिय का निम्मीण हुआ है। अतए व चन्नु को अवश्य ही त्य क सकता है। इसी चन्नुरिन्द्रिय का दिन्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

"\*सत्यं वै चत्तः । सस्यं हि वै चत्तः । तस्मात-यदिदानीं द्रौ विवर्गानाताः अहमदर्शमहमश्रीषमिति । य एव ब्रूयादहमदर्शमिति, तस्मा एव श्रद्धणाः (शत०बाण) + + + एतद्भै मनुष्येषु सस्यं निहितं, यचत्तः । तस्मादाच्द्यणाः यदावामिति । यद्य वै स्वयं पश्यति, न बहुनां चान्येषां श्रद्दध्यात । तस्मादाच्द्रणाः वद्यावतीमेव वाचं वदेत । सस्योत्तराः हैव।स्य वागुदितां भवति" (ऐ. आत्मा

<sup>\*</sup>श्रुति का यह बादेश संत्यपरीचण के लिए अवश्य ही एक विशेष महत्व रखता है। इस तिहान हों त्रामन करने में कभी मिध्याआनितयों का अवसर नहीं आता। दुंश्व के साथ कहना पड़ता है है सिहान की उपेका कर केवल सुनी सुनाई कातों के आधार पर आज हम बड़े वह अनर्य का वाली इन अन्यों के प्रधान जड़ तो आजकल के सामियक समाचार पत्र ही हैं। केवल पत्रों के अधार पर विश्वास कर लेने से इम कुछ का कुछ मान बैठते हैं। वह की कि पत्र के विश्वास कर लेने से इम कुछ का कुछ मान बैठते हैं। वह की कि पत्र के विश्वास कर लेने से इम कुछ का कुछ मान बैठते हैं। वह की कि अधार पर समाज के की प्रभाजन बनते हुए देखे गये हैं। इसी कि अपने देशवासियों से यह निम्न निवेदन करेंगे कि जब तक वे उक्त आदेश के अवसार सर्व कि कि जी जी ने करले, तेन तक केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही कोई निर्णय न करें। ऐसे की जी ने करले, तन तक केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही कोई निर्णय न करें। ऐसे की अपना आत्मा अधिकाधिक सरय की ओर आकर्षित होगा; फलत: आत्मवर्ष की अमिवृद्धि होंगी।

'श्राष के सामने दो न्यिक खड़े हैं। एक द्रष्टा है, एक श्रोता है। एक कहता है, मेने अपनी आंख से ऐसा देखा है, दूसरा कहता है, अजी मैने सुना है। इस प्रकार परस्पर में विविद्दमान इन दोनों न्यिक्तयों में से जो न्यिक्त—मैने देखा है, यह कहता है, उसी पर हम विश्वास करेंगे। कारण चत्तु सत्य है, । चत्तु अवश्य ही सत्य है। + + + + + मनुष्यों में यह सान्वाद सत्य है, जो कि चन्नु है। इसी लिए जो यह कहता है कि मैने देखा है, उसी पर श्रद्धा की जाती है। जो खबं देखकर कहता है, उस एक ही का कथन उस सम्बन्ध में प्रमाण है। इसके सामने बहुत से, एवं दूसरों के कथन का कोई मूल्य नहीं हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विचन्न्यावती (आंखों देखी) बात ही बोले। ऐसा करने से उस की वागिन्द्रिय उत्तरोत्तर सन्त्यक्त से युक्त होती जायगी"।

पूर्व में हमने श्रुति को शास्त्रप्रमाण कहा था। परन्तु इस प्रस्तच्छि के सम्बन्ध में आज हम इसे प्रस्तच्च प्रमाण हीं कहेंगे। कारण इस का यही है कि जैसे, एवं जो प्रामाणिकता प्रस्तचात्मिका दृष्टि को है, वही प्रामाणिकता दृष्टिमुलक वाक्य में भी विद्यमान है। वस्तुतस्तु दृष्टि प्रमाण नहीं है, दृष्टिमुलक वाक्य ही प्रस्तच्यमाण है। ''मैने देखा है' यह दृष्टा का वाक्य है। यह वाक्य ही प्रस्तच्च-प्रमाण कहा जासकता है। दृष्टा का वाक्य श्रोता के वाक्य की अपेचा अधिक प्रमाण है, एवं वृष्टा के वाक्य की अपेचा स्वयं देखना अनुभवगुक्त दृद्धतम प्रस्तच्च प्रमाण है। अपनी प्रामाणिकता के लिए अन्य शब्दप्रमाण की अपेचा न रखने वाला शब्द ही सक्कतमाण के अनुसार —''श्रुति'' कहलाता है। ऐसा निरपेच शब्द केवल दृष्टा का ही शब्द होसकता है। कारण स्पष्ट है। जब तक सुनने वाले हमें कुछ सुनाते रहते हैं, तब तक ''किससे सुना'' इस वाक्य की अपेचा बनी रहती है। परन्तु जहां एक दृष्टा—''मैने सुना नहीं देखा है'' यह बोल पड़ता है, तत्काल उक्त जिज्ञासा शान्त हो जाती है। फिर अन्यवाक्य की अपेचा नहीं रहती। इसी रहस्य को लह्य में रखकर मीमांसाशाकने श्रुति (वेद) के—''दृष्टुर्वाक्य श्रुति:''—''निर-पेचो रवः श्रुति:'' यह लक्कण किए हैं।

प्रत्यक्त द्रष्टा का जो वाक्य इमारे लिए श्रुत होने से श्रुति है, वही उस द्रष्टा के लिए

दृष्टि है। दृष्टा अपनी दृष्टि का जिस वाक्य से अभिनय करता है, वह अभिनीयमान का जहां उसके लिए दृष्टि है, वहां वही दृष्टि हम सुनने वालों के लिए श्रुति है। हम अपनी श्रोत से जिसे श्रुति कहते हैं, वस्तुत: द्रष्टा की अपेत्ता से वह दृष्टि है। फलत: अन्ततोगता हि श्रुति स्रमिन पदार्थं बन जाते हैं। दृष्टि प्रत्यच्च है। फलतः श्रुति भी प्रत्यच्च है। प्रकारान्तर है। समिमए कि खप्रत्यय का नाम दृष्टि है। प्रत्ययकत्ता दृष्टा अपने प्रत्यय का जिन शब्दों से क्री नय करता है, वह शब्द भी इसकी दृष्टि ही है। हमारे लिए वाक्यरूपा यह दृष्टि परप्रत्यय है। इसे सुन कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतएव द्रष्टा की दृष्टिक्प इस वाक्य को हम अपनी अपेना श्रुति ही कहैंगे। देखने वाला अपने दृष्ट अर्थ को कहता है, एवं सुनने वाला उसे सुनता है। यो के सुनने के कारण ही यह द्रष्टुवाक्य श्रुति कहलाया है। जिस प्रकार द्रष्टा की दृष्टि खाः प्रमाण है, एवमेव दृष्टिप्रतिपादक दृष्टा का वाक्य भी खतः प्रमाण ही है । अपनी आंखों तं वस्तु के लिए जैसे अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, एवमेव आंखों देखने वाले के वास पर भी अविश्वास नहीं किया जासकता । मन्त्रब्राह्म एक्प वाक्य द्ष्टामहर्षियों के वाक्य हैं। आ दादि असाज्ञात्कृतधर्मा सामान्य मनुष्यों के हित के लिए \*साज्ञात्कृतधर्मा महर्षियों ने अभी दिन्यदृष्टि से अतीन्द्रियतत्वों का साज्ञात् कर जिन मन्त्रत्राक्यों को हमारे सामने रक्खा है, व हमारे लिए खतःप्रमागा श्रुति है।

मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद साज्ञातक नधम्मा द्रष्टामहर्षियों की दृष्टि का अभिनय करने वार्ष है। अत्याद "दृष्टुर्वाक्य श्रुतिः" इस उक्त लज्ञ्या के अनुसार हम अवश्य ही उक्त वेदराशि को खतः प्रमाणश्रुतिशास्त्र कहने के लिए तथ्यार हैं। वेद का अज्ञर अज्ञर हमारे लिए साज्ञात प्रत्यव्याष्ट्रि । उस के रहस्य को न जानने पर भी उस के आदेशों को हम अप्रमाण नहीं मान सकते। प्रविष्ट्रिया का यही संज्ञित निदर्शन है।

<sup>\*&#</sup>x27;साचात्कतधम्मीण ऋषयो वमूतः। तेऽवरेभ्योऽसाचात्कतधम्मभ्य उपदेशन मन्त्रात् सम्प्राहुः"। (यास्किनिक्वत)।

द्धाव द्धानुमानप्रमास का विचार कींजिए। "श्रीतुर्कानसं स्मृतिः" इस बल्या के ब्रातु-सार श्रोता का वाक्य संग्रह ही स्मृति कहजाता है। व्यनुभग्रहित संस्कार को ही "स्मृति" कहा जाता है। वस्तुतः व्यनुभग्रहित संस्कार वासना कहजाता है। यह वासनासंस्कारपुत्र ही आगे जाका स्मृति का जनक वमता है, व्यतएव ताच्छुच्चन्थाय से वासनासंस्कार को भी स्मृतिकह दिया जाता है। श्रोता जो कुछ सुनता है, उस श्रुत विषय का उस के प्रज्ञानमन पर संस्कार हो जाता है। आगो जाकर श्रोता जव कभी कुछ बोलता है तो अपने संस्कारों को ही आधार बनाता है। संस्कारात्मक संचित विषय का स्मरस्य कर के ही यह उपदेश देने में समर्थ होता है। इसी स्मृति, किंवा स्मरस्यभाव के कारस्य श्रोता का वाक्य संग्रह "स्मृति" कहजाता है। देखने वाले का वाक्य जहां श्रुति है, वहां सुनने वाले का तदिषयक वाक्य हमारे लिए स्मृति है। श्रुति खत:प्रमास है तो स्मृति परतःप्रमास है व

द्रष्टा का अमिनय हम श्रोताओं के लिए श्रुति है। श्रोता का श्रीमनय हम श्रोताओं के लिए स्पृति है। द्रष्टा अपने वाक्य में जैसे 'तज्ञ भवान'' क्नता हुआ आस है. बंसे श्रोता अपने वाक्य में जैसे 'तज्ञ भवान'' क्नता हुआ आस है. बंसे श्रोता अपने वाक्य में न तज्ञ भवान् है, न अस है। वह आप द्वारा श्रुत अर्थ का स्मर्जा मात्र है। दूसी शब्दों में वह उस का प्रक्तक नहीं है, अपितु प्रवर्त्तक आप के कथन का अभिनेतामांत्र है। इसी लिए इस अभिनेता की बात तथी प्रामाणिक मानी जासकती है, जब कि वह मूलवर्त्ता के अनुक् हो। अर्थात् श्रोता की बात पर पूरा विश्वास तभी होता है, जब कि वह मूलवर्त्ता के अनुक् ल हो। अर्थात् श्रोता की बात पर पूरा विश्वास तभी होता है, जब कि वह मूलवर्त्ता के अनुक् ल हो। वह पराप्तय ही का अभिनय करता है। अतएव इस का यह वाक्य खप्रमाण के लिए वाक्यान्तरप्रमाण पराप्तय ही का अभिनय करता है। अतएव इस का यह वाक्य खप्रमाण के लिए वाक्यान्तरप्रमाण (श्रुतिप्रमाण) की अपेन्ता रखता हुआ परतः प्रमाण ही माना जावगा। श्रुति का प्रत्यक्तात्मिका दृष्टि से सम्बन्ध था, स्मृति का श्रुति से सम्बन्ध है। अतएव हम इसे अनुमानप्रमाण कह सकते हैं। आत्म में दृष्टि-प्रत्यन्त-अनुमान निवन्ध यह चार प्रमाण वतलाए गए थे। इन में दृष्टि तो दृष्टाओं के लिए ही प्रमाण है। वे खये देखकर, परीन्ता कर के ही उस विषय की सत्यता पर पहुंचते हैं। अति प्रत्यन्त्रमाण है, एवं स्मृति अनुमानप्रमाण है।

शेष रहता है, निबन्ध । निर्णियसिन्धु, धर्मसिन्धु, श्राद्धविवेक, श्रानामि श्मार्तसंग्रह, स्मार्तकल्प, गुद्धिमयूख व्यादि अन्य ही निवन्ध नाम से प्रसिद्ध हैं। के स्मार्त बचनों में इमारी अल्पङ्कता के कारसा जो हमें विरोध प्रतीत होता है, उसे तर्काना . द्वारा दूर कर जो एक निर्शात व्यवस्था हम।रे सामने रक्खी जाती है, वह व्यवस्थासंग्रहाह ही निबन्ध है। हमारे सम्पूर्ण कर्मकलाप इन निबन्धम्प्रन्थों पर ही अवलम्बित हैं। सलका ह सिद्धि के लिए इन चारों प्रमासों के अतिरिक्त अन्य प्रम स्व का सर्वथा अमाव ही सम्म चाहिए। जो विषय उक्त चारों प्रमासों से बहिष्कृत है, वह आर्यसन्तान की दिए में संग उन्मत्त प्रसाप है, अतएव सर्वया त्याज्य है। भारतवर्ष ही उक्त चारों को सत्यज्ञान में अगर मानता हो, यह बात नहीं है। अपितु संसार का सारा सम्य समाज सत्यनिर्माय में इही । मार्गों का शिष्य है। वह भी प्रस्त्वदृष्टि को सर्वश्रेष्ठ प्रमः सा मानता है। सुनने वाले के कर की अपेदा देखने वाले के वाक्य को विशेषरूप से प्रामाश्चिक मानता हैं। सुनने वाले के वस पर वह तभी विश्वास करता है, जब कि उस का वाक्य देखने वाले के वाक्य के अनुक् होता है। यदि दोनों में परस्पर कोई विरोध प्रतीत होता है तो तर्क-न्याय की कसोटी है , एक खतन्त्र, किन्तु अनुकूल निर्माय निकालता है । इस प्रकार प्रमासांकों में हम एक है केवल नामों में अन्तर है। भारतवर्ष के महर्षियोंनें विज्ञानदृष्टि से इनके दृष्टि-श्रुति श्रादि ग रक्खे हैं, इतर देशों में इस सूक्ष्मदृष्टि का अभाव है।

वेद द्रष्टा का वाक्य होने से श्रुति है, रमृति श्रोता का वाक्य होने से रमृति है। श्रीत नामों का यही गुरंत रहर्य है। उधर मनचले पश्चिमी विद्व. न् इस रहस्य को न जाने के कारण श्रुति शब्द के सम्बन्ध में अपने यह उद्गार प्रकट करते हैं कि, वेदकाल में लिए के अभाव था। आर्यलोग कण्ठ करके ही, सुन सुना कर ही वेद की रक्षा करते थे, अत्रत्य उन का सम्यताग्रन्य (वेद) श्रुति नाम से सम्बोधित हुआ। परन्तु उक्त रहस्यार्थ से विद्वपाठकों को बिंध होगया होगा कि इस सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानों ने कितनी अयङ्कर भूल की है। महर्षिण किसी ग्रुत रहस्य को स्वित करने के लिए वेद को जिस श्रुति शब्द से सम्बोधित किया, अ

के सम्बन्ध में वेदतत्वरहस्यानभिज्ञ पश्चिमी विद्वानों ने उक्त करूगना की। आश्चर्य है इन की वि-ज्ञान बुद्धि पर, एवं महा आर्थ्य है इन की हां में हां मिलाने वाले उच्छिष्ट भोगी पथश्रष्ट भा-रतीयों की सद्बुद्धि पर।

उक्त प्रमाणचतुष्ट्यों के आधार पर हमें अब यह विचार कहना है कि गीताशास संतःप्रमाण है, अथवा परतःप्रमाण । यद्यपि गीता प्राचीनों की दृष्टि में स्पृतिशास्त्र ही माना गया है, और यह मन्तन्य किसी दृष्टि से ठीक भी है। फिर भी अपने चतुर्विध बुद्धियोग के संबन्ध में हम गीता को श्रुतिमर्थ्यादा से भी एकान्ततः बाहर नहीं निकाल सकते। गीता-विषय के कृप्ण अपूर्व दृष्टा हैं, एवं दृष्टा का वाक्य ही पूर्वोक्त बच्चणानुसार श्रुति है। फलतः श्रुतिस्थानीय गीताशास्त्र का स्वतःप्रमाणन्य सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि जहां सामान्य दृष्टि से गीता स्मृति कह जाती है, वहां इसे उपनिषद नाम से भी सम्बोधित किया गया है। प्राचीनों के मतानुसार उपनिषद शब्द एकमात्र वेद के अन्तिम भाग का वाचक है। गीता को उपनिषद कहना ही यह सिद्ध करने के लिए पर्यान्त प्रमाण है कि इस के प्रथम प्रवक्ता श्रीकृष्ण ही हैं। जब गीताशास्त्र श्रीकृष्णोपज्ञ है तो अवस्य ही इसे भगवद्गीता कहा जासकता है।

अभिनिवेश की चिकित्सा खय ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। यही दशा गीता शब्द के सम्बन्ध में हैं। यद्यपि विप्रति गित्त का उक्त कथन से भलीभांति निराक्तरण हो जाता है, फिर भी वेदाभिनिविष्ट विद्वान् इस निराकरण को मानने के लिए तय्यार नहीं हैं। उन का तो यही दुगप्रइ है कि गीता में भगवान्ने जिस अव्ययब्रह्म, एवं बुद्धियोग का निरूपण किया है, वह पहिले से ही उपनिषदों में विद्यमान है। भगवान्ने अपूर्व कुछ नहीं कहा है, अपित वेदसिद्ध विषय का ही उपवृंहण किया है। जब गीतांशास्त्र श्रीकृष्णोपज्ञ नहीं है तो इसे भगवदीता नामसे सम्बोधित करना भी उचित नहीं। इस प्रकार गीता नाम के सम्बन्ध में उक्त विप्रतिपत्ति के किया प्रमुक्त नेता नेतालः" यह सूक्ति मंद जाती है।

वेदमक्तों का कहना है कि गोता की तरंह उपनिषदों में भी अव्ययब्रहा, एवं बुद्धियोग का निरूपण हुआ है। च्रारब्रह्म कार्य है, अच्हाब्रह्म कारण है। अव्ययब्रह्म न कार्य है, एवं न

कारगहै। इसी आधार पर-"न करोति न लिप्यते" (गीता १३।३१।) यह कही की कारवाह । स्त तस्य कार्यं करगां च विद्यते" यह उपनिषच्छुति भी स्पष्ट शब्दों में कार्य-क् रणातीत इसी अन्यय का रहत्य बतला रही है। भूः, भुनः, स्वः, महः, जनः, तपः महः लोक रज हैं। ६ श्रों की मूलप्रतिष्ठा सत्यात्मरूप श्रव्यय है। इसी के श्राधार पर ६ श्रो प्रतिष्ठित हैं। यही सत्यात्मा अव्ययपुरुष है, जैसा कि-"यो लोकत्रयमाविश्य विभक्षेष इचरः" (गी०१४।१७।)इत्यादि से स्पष्ट है। उधर-" अजस्य कपे किमपि स्विदेकम्" (क् संहिता) इलादि मन्त्रश्रुति भी इसी द्रार्थ का समर्थन कर रही है। "ग्रजोऽपि मन व्ययात्मा" (गीता.४।६।... ) के अनुसार अज शब्द अव्यय का ही वाचक है। इसीव्या व्यक्त पदार्थ चर है, अव्यक्त पदार्थ अचर है। अव्यय व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों से परे है। दूसरे शब्दों में क्तर अपर है। क्तर से पर, एवं अव्यय से अवर, अतएव पराबर नाम से प्री अत्र मध्य में है। अत्र से पर, अतएव पर नाम से प्रसिद्ध अव्यय उत्तम कोटि में प्रीति है। ''परस्तस्मात्तु भावो ऽन्यः'' ( गीता०८,२०।)-''उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः'' (गी.१५००) "यस्मात चरमतीतोऽहमत्त्रादिष चोत्तमः" (गी०१५।१८।)-'भ्रव्यक्तोऽत्तरिवाह्" इलादि वचन उक्तार्थ का ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं । उधर-''अक्रात् परतः परः" (मुख्कः र १।२।)-"परे ऽच्यये सर्व एकी भवन्ति" इत्यादि उपनिषद्वन भी इसी सिद्धान्त का विश्लेष कर रहे हैं। गीता श्रव्यय के सम्बन्ध में जो कुछ कर रही है, वह सब उपनिषदों में पित्री ही विद्यमान है।

यही अत्रस्था बुद्धियोग की है। अन्यय के साथ बुद्धि का योग करदेना ही बुद्धि है। दूसरे शब्दों में बुद्धि द्वारा अन्यय के दर्शन कर लेना ही बुद्धियोग है। इस से मंकिं क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। ज्ञान एवं कर्म्म का समुच्चितरूप ही बुद्धियोग है। इधर वैदिक कें कलाप इसी समुच्चयभाव पर अवलिम्बत हैं।

'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। तमेव विदित्वातिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्येतऽयनाय। य एवं वेद, तरित शोकमाःमविद, यो हैवं विद्वान्"। इत्यादि शब्द बुद्धियोग के ही सूचक हैं। वेद भी गीताशास्त्र की तरंह केवल ज्ञान, एवं केवल कर्मवाद का विरोधी है। प्रत्येक कर्म के उपसंहार में "एवं दित्" (ऐसा जानने वाला) इस ज्ञानसूचक वाक्य का सिन्नवेश रहता है। यही नहीं, जिस गीता ने "एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यित स पश्यित" (गीता०३।४।) "न कर्म्भणामनारम्भानेष्करम्ये पुरुषोऽश्नुत" (गीता०५।४।) इत्यादिरूप से सांख्य-(ज्ञान)-योग-(कर्म)-लक्षण जिस बुद्धियोग को आत्मोप-कारक वतलाया है, खयं उपनिषद ने भी स्पष्ट शब्दों में इसी उभयलक्षण बुद्धिगोग का समर्थन किया है, जैसा कि निम्न लिखित उपनिषद्धनों से स्पष्ट हो जाता है—

तृष्णा-स्रज्ञा-भयं-दुःखं विषदो ह प्रव च ॥
एभिदोषिविनिर्मुक्तः स जीवः शिव उच्यते ॥१॥
तस्मादोषिवनाशार्थमुपायं कथयामि ते ॥
ज्ञानं कचिद्रदन्सत्र केवनं तन्न सिद्धये ॥२॥
योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न चमो मोचकर्मणि॥
तस्माज् ज्ञानं च योगं च मुमुद्धाईढमभ्यसेव

(योगशिखोपनिषत्)

इस प्रकार उपनिषदों में विश्पष्ट शब्दों में अन्ययब्रह्मविद्या, एवं बुद्धियोगनिष्ठा के विद्य-भान रहते हुए कथमपि तत्प्रादिक गीताशास्त्र को श्रीकृष्णोपन्न नहीं माना जासकता।

सचमुच विद्वानों का उक्त वेदामिनिबेश गौलिकता से सम्बन्ध रखता है। हम भी वेद मिक्त के नाते इस मौलिकता का पूर्ण समर्थन करते हैं। वास्तव में गोतोक्त विषयों का उपनिषदों में प्रयाप्त निरूपण हुआ है। ऐसी दशा में गीताशब्दब्यवहार की रह्मा के लिए हमें अवस्य ही किसी अन्य उपाय का आश्रय लेना पड़ेगा। वह उपाय है श्रौती उपनिषद, एवं स्मान्ती उपनिषद का पृथक्करण। आत्मविद्या को उपनिषद कहा जाता है। इस उपनिषद खाम भी उपनिषद शब्द से ही ब्यवहृत हुआ है। यह उपनिषद श्रौती, स्मान्ती मेद

से दो मानों में विभक्त माननी पड़ती है। वेद की अन्तिममागरूपा, ईश-केन-कठादि शाक्षेत्र से दो मानों में विभक्त माननी पड़ती है। वेद की अन्तिममागरूपा, ईश-केन-कठादि शाक्षेत्र से अनेक मान उपनिषद श्रीती उपनिषद है। गीता यद्यपि स्मृति है, परन्तु जिस गीताकां ने अपने कम्मों से अपने आप को एक अलौकि क अपनानव पुरुष सिद्ध किया है, उस के द्वाग को गई गीता उपनिषद से कम महत्व नहीं रखती। अवश्य ही गीताविषय के मगवान् प्रत्यवद्वय के हिं श्री आदरमाव के कारण अध्यात्मविद्याप्रतिपादिका गीतोपनिषद् स्मान्ती उपनिषद् कहने गेल है। इस प्रकार हमारे सामने दो प्रकार की उपनिषदें उपस्थित हो जाती हैं। इन दोनों के प्रक् करण के लिए ही इसे मगबद्दोतोपनिषद् नाम से व्यवहृत करना अग्रवस्य क समस्त्रा गया। श्री उपनिषदें सर्वया नियत संख्या से सम्बन्ध रखतीं हैं। ऐसी दशा में यदि गीता का केवल 'उपनिषद' सर्वया नियत संख्या से सम्बन्ध रखतीं हैं। ऐसी दशा में यदि गीता का केवल 'उपनिषद' यही नाम रख दिया जाता तो अम होने की सम्मरवना थी। अन्दुक्त आत्मविद्या का प्रतिपाद करने के कारण यह उपनिषद् नाम से विद्यत नहीं की जासकती। साचाद श्रीत न होने से के केवल उपनिषद् शब्द से भी व्यवहृत नहीं किया जासकता। वस्तुनस्तु श्रीती उपनिषदों में भी परिषरिक मेद प्रदर्शन के लिए प्रत्येक उपनिषद् के साथ ईश-केन-कठ इत्यादि शब्दों को व्यवहार की स्वना के लिए श्रुत्यर्थानुसारिणी इस स्मान्ती उपनिषद के साथ मी मगवत्-गीता इन दोनों शब्दों का योग करना आवश्यक हो जाता है।

श्राप प्रश्न करेंगे कि यदि "गीता" शब्द का एकमात्र यही प्रयोजन था तो फिर इस उस्मिन में "उक्का-कथिता" इत्यादि सरल शब्दों में से ही किसी एक का सम्बन्ध क्यों की जोड़ दिया गया ? इस के उत्तर में भी कुछ रहस्य है। गीता शब्द का श्र्य्य है "गाई हुई"। पिंह वे विद्यान पद्य में खरलहरी डालदेने से वही पद्य गेय रूप में परिगात हो जाता है। "गीतिषु सार्या ह्या" इस दार्शनिक सिद्धान्त के श्रनुसार गेयभाग सामवेद है, एवं छुन्दोबद्ध पद्य ऋषेद है। एक ही ऋड्मन्त्र को त्रिगुणित कर देने से वही ऋड्मन्त्र साम बन जाता है। जितने समय में फिर ऋड्मन्त्र का उचारण होता है, ठीक उस से त्रिगुणित समय में यदि श्राप उस एक ही मृत्र के उचारण करेंगे तो वही ऋड्मन्त्र ऋड्मन्त्र न कहला कर साममन्त्र कहलाएगा, जैसा कि "ऋड्मन्त्र करियों साम गीयते"- "श्रवा समं मेने तस्माद साम" "त्रिचं साम" इत्यादि हिंद्या

हे स्पष्ट है। संकुचित भाव को फैलाना ही गान है, पद्य को फैलाकर बोलना ही तो गान है। गान जब प्रत्येक दशा में संकोच को म्लप्रतिष्ठा बनाए रखता है। यह सच है कि भगवान ने अपनी हि स्मान्ती उपनिषत में नवीन कुछ नहीं बतलाया। परन्त फिर भी यह मान लेने में किसी को कोई भी आपित नहीं हो सकती कि श्रोती उपनिषदों में जो विषय सूच्मतम भाषा में निरूपित हुआ है, उस का भगवान ने व्यावहारिक रूप देते हुए बड़े विस्तार से निरूपिए किया है। उपनिषत का बच्य जहां सम्पूर्ण आत्मप्रपञ्च है, वहां गीता का मुख्य खद्य अव्यय है। यदि दूसरी दृष्टि से क्वार किया जाय तो उपनिषदों का प्रधान लच्य परात्पर ही है। अव्यय को प्रधान लच्य बनाने बाली, एवं चतुर्विधबुद्धियोग का पूरा स्पष्टीकरण करने वालो तो एकमात्र यह स्मान्ती उपनिषद ही है। चूंक श्रीकृष्णा इस के द्रष्टा थे, इसलिए तो इसे उपनिषत कहना न्याय संगत है। साथ ही में यह श्रीकृष्णाप इस के द्रष्टा थे, इसलिए हसे गीता कहना न्यायप्राप्त है। गीताशब्द वितान (फैलाव) भाव का ही बोतक है। जो अव्यय बहा, एवं जो चतुर्विध बुद्धियोग श्रोती उपनिषदों में सर्वथा मंक्रचित होने से पद्यक्षप वन रहा था, वही भगवान के द्वारा विस्तार में आकर गेयरूप बन गया। वस स्ती वितानभाव का सूचित करने के लिए इसे कथिता, उक्ता, इत्यादि अन्य किन्दी शब्दों से व्यवहत न कर वितानसूचक ''गीता' शब्द सम्बोधित किया गया।

स्मरण रखिए, गीता शब्द सर्वथा यौगिक है। पञ्चजादिवत् इसे योगरूढ नहीं माना जा-सकता। पञ्चज जिस प्रकार कमलपुष्प का नाम माना जाता है, वैसे ''गीता'' इस का नाम नहीं है। गीता का अर्थ है भगवान् द्वारा कही गई। गीता खयं किया शब्द है, एवं यौगिक है। अत-एव इसे उपनिषद् शब्द का विशेषण ही माना जासकता है। खयं व्यास ने एक स्थान पर गीता के इसी विशेषणभाव को प्रकट किया है। देखिए!

समुपोढेद्यनीकेषु कुरुपागडवयोधिये।

अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥ (म॰ १२।३।८।)।

यही कारण है कि अध्याय समाप्ति पर-''भगवद्गीतासूपनिषत्सु'' यह निर्दिष्ट रहता । है। यदि गीताशब्द रूढ होता तो ''भगवद्गीतायामुपनिषत्सु'' यह वाक्य रहता । इस प्रकार गीताशब्द के उक्त निर्वचन के अनुसार यद्यपि गीता शब्द यौगिक बनता हुआ विशेषण है। तथापि अपनी अपूर्वता के कारण यह आगे जाकर इस स्मार्ची उपनिषद में निरूद भी है गया है। इसीलिए विद्वत्समाज में यह "गीता" नाम से भी प्रसिद्ध होगई है। के का कि नाम लिया जाता है, वहां अगुगीता, रामगीता, शित्र गीता आदि अन्य किसी गीता प्रका न जाकर एकमात्र भगवद्गीतोपनिषद की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित होता है।

इति-गीताशब्दरहरूपस् ।

?

# ३-उपनिषच्छच्दरहस्यम्

इस सम्बन्ध में हमें विशेष वक्तव्य नहीं है । कारण उपनिषद्भिन्नामाण्यभूमिका में उपनिषद शब्द पर पूर्ण अकाश डाका जानुका है । केवल प्रकरणसङ्गति के लिए संदोप से कुछ कह देना ही पर्याप्त हरेगा । पूर्व के बीतानामरहस्य में यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार ईश-केन-कठ छा।दि उपनिषदें श्रीती उपनिषदें कहलाती हैं, एवमेव पीताशाक्ष की हम 'स्मार्ती उपनिषद' कह सकते हैं । इसी सम्बन्ध में हमारे सामने एक प्रश्व उपस्थित होता है।

आत्मविद्या जिस ग्रन्थ में जतजाई जाय, वही ग्रन्थ उपनिषत् है। श्रौती उपनिषदें ग्रात्मविद्या का निरूपस करने के कारख ही 'उपनिषत्' नाम से ज्यवहत हुई हैं। दूसरे शब्दों में में कहना चाहिए कि आत्मविद्यात्व ही उपनिषत् शब्द का अवच्छेदक है। मेदक तत्व की ही अवच्छेदक कहा जाता है। मेदक ही उस पदार्थ को अन्य पदार्थों से पृथक् करके दिख्वाता है। यदि सेदक न हो तो किसी पदार्थ का खरूपज्ञान ही न हो। सर्वसम्मत न्यायशाक्ष के ''यत्कि आदिप्रतावच्छेदकाविद्यंत्र राज्दस्य शक्तिः'' इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक शब्द किसी न किसी पदार्थतावच्छेदकाविद्यंत्र में ही सम्बद्ध रहता है। उदाहरण के लिए यो शब्द को ही लीजिए। यो इस लिए वो है कि वह इतर पदार्थ नहीं है। जिस मावने वो को इतर पदार्थों से पृथक् कर के हमारी प्रतीति का विषय बना डाला, वही भाष मेदक, अवच्छेदक, किंवा ज्यावन्तिक कहलाएगा। अवस्य ही वो पदार्थ में कोई ऐसी विशेषता है, जिस के कारख तदाचक गोशब्द उसे अन्य पदार्थ नहीं बनने देता । वही विशेषता न्यायशाक्ष में

<sup>#-</sup>सम्पूर्ण उपनिषदों पर "उपनिषद्धिशामभाष्यभूमिका" नाम का एक स्वतन्त्र अन्य विश्वा गया है। यह अन्य दो भागों में एक सहस्र पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है। भाष्यभूमिका के "क्या उप-निषद वेद हैं ?" इस प्रश्न की भीमांसा में बड़े विस्तार के साम उपानिषत् शब्द का रहस्यार्थ प्रातिपा-दित हुआ है। विशेष जिज्ञासा रखने वालों को वही प्रकरण देखना चाहिए।

'गोत्व' (गोपना) नाम से प्रसिद्ध है। गोत्व क्या वस्तु है, इस का उत्तर 'सास्नालाक्रूलमत्त्रा' भीत्व' (गापमा) नात्त्व (लोल), एवं पुच्छुभाव ही मो का मोत्त्र है । यही मोपदार्थ का हा पदार्थी से मेद करवा रहा है। मोशब्द सारनालाङ्गुलमत्व मोत्व में ही अपनी शक्ति रखता है गील ही गोशब्द का अवच्छेदक है। इसी अवच्छेदक से अवच्छित्र बनता हुआ गोपदार्थ गो शब्द के अतिरिक्त और किसी शब्द से अभिनय में नहीं आसकता । निदर्शन मात्र है । आ जितनें भी शब्द सुनते हैं, जानते हैं, अथवा हैं, उन सब के साथ (प्रत्येक साथ) एक एक एक तन्त्र अवच्छेदक लगा हुआ है। यह अवच्छेदक ही शब्द की महामर्यादा है। अवच्छेदक वत पर ही अविच्छन शब्द को किसी नियत अर्थ का ही प्रतिपादन करना पड़ता है। इसे हम इस निश्चय पर भी पहुंच जाते हैं कि संस्कृत साहित्य में जितनें भी शब्द हैं, वे सब ख़तन अयों के ही वांचक हैं। कारण शब्दखरूपमेद अवच्छेदकमेद का हेतु है, एवं अवच्छेदक मेद ही वस्तुतत्व का मेदक है। ऐसी दशा में शब्दों का परस्पर में पर्याय सम्बन्ध मान वैखा तर्क-याय एवं विज्ञानदृष्टि से सर्वथा श्रशुद्ध है । जो शब्द जिस अर्थ का वाचक है, वह उसी अर्थ का वाचक है। समस्त विश्व में उस के जोड़ का, उसी भाव को व्यक्त करने वाल अव शब्द नहीं मिलेगा। राम और दाशरिय कभी अभिन्न र्थक नहीं वन सकते। इन्द्र और कृति को कभी पर्याय नहीं माना जासकता। विष्णु और नारायसा को एक वस्तुतत्वं सममनाभवहा भूत है। मिथ्या एयं अनृत का पर्याय सम्बन्ध कभी बन ही नहीं सकता। सूर्य्य एवं सकता को पर्याप मानना किसी दृष्टि से ठीक नहीं है ।

अस्त प्रकृत में उक्त अवच्छेदक मीमांसा से बतलाना यही है कि उपनिषद गर का जो कोई अवच्छेदक होगा, उसी के अनुसार उसी अवच्छेदकावच्छिन तत्व विशेष का (उपनिषद को) वाचक मानना पड़ेगा। चूंकि उपनिषदों में प्रधानरूप से आत्मिवद्या का ही निहरण हुआ है, अतः आत्मिवद्यात्व को ही हम उपनिषद का अवच्छेदक मानने के लिए तय्यार है। हैं। इपि जो भी प्रभ्य आत्मिवद्या का निरूपण करेगा, वहीं उपनिषद नाम से व्यवहत हो सकेंगा यद्यपि दर्शनों में भी आत्मिवद्या का निरूपण हुआ है, परन्तु दर्शनदृष्ट से। दर्शन और विश्वन

बहा बन्तर है। ऐशी दशा में आत्मिविद्यात्व के साथ हमें विज्ञानशन्द और जोड़ना पड़ेगा। विज्ञान-सहकृत आत्मिविद्यात्व को ही उपनिषद् का अवच्छेदक कहा जायगा। यह अवच्छेदक मर्यादा विस प्रकार ईश-केन—कठ आदि उपनिषदों के सम्बन्ध में घटित हुइ है, एवमेव विज्ञानसहकृत आत्मिविद्या के निरूपण के कारण वहीं मर्यादा उसी प्रकार गेताशास्त्र में भी चरितार्थ हुई है। आतः हम अवस्य ही गीता को स्मान्ती उपनिषद् कह सकते हैं।

इस प्रकार थोड़ी देर के लिए यदि विज्ञानसहकृत श्रात्मविद्यात्व को उपनिषत् का अव क्ट्रेंक मान लिया जाता है तो गीता को उपनिषत् नाम से व्यवहृत करने में कोई आपत्ति नहीं रहती। परन्तु ऐसा मान लेना प्राचीनदृष्टि से सर्वथा श्रसङ्गत है। यह ठीक है कि उपनिषदों में विज्ञानसहकृत आत्मविद्या का ही निरूपण हुआ है। यह भी ठीक है कि गीता भी इसी आअविश का निरूपण कर रही है। फिर: भीं गीता को उपनिषत् नहीं, कहा जासकता । कारण रपष्ट है । उपनिषत् शब्द् का अवच्छेदक है वेदान्तंत्व । मन्त्र-ब्राह्मण्-भ्रारएयक्-उपनिषद् रूप से मन्त्र-ब्राह्मर्यात्मक वेद के चार विभाग माने गए हैं। मन्त्रभाग विज्ञान-खुति-इतिहास वा निरूपक है, ब्राह्मण कर्मकाण्ड का, आरण्यक उपासनाकाण्डका, एवं उपनिषत् ज्ञानकाण्ड का निरूपण् करता है । चूंकि ज्ञानयोगप्रतिपादक उपनिषत् वेद का अन्तिमभाग है, अतएव इसे-'सर्वे वेदान्ताः' इत्यादि रूप से व्यासादि प्राचीन आचार्यों ने वेदान्त ताम से सम्बोधित किया है। व्यास विरचित सुप्रसिद्ध शारीरकसूत्र इन वेदान्त वचनों (उपनिष्ठतचनों) का समन्वय करने के कारण ही वेदान्तदर्शन नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार उपनिशत् शब्द एकमात्र सुप्रसिद्ध वेद के अंतिम भागरूप परिगणित ईशादि उपनिषदों में ही निक्ट है। इधर गीताशास्त्र उस वेदांत मयीदा से सर्वथा बिर्धूत है। गीता कभी वेद का अं-तिम माग नहीं है। ऐसी दृष्टि में वेदांतत्व अवच्केदक की मर्यादा के कारण हम किसी भी हा-बत में गीता को उपनिषत् नहीं कह सकते। इस निप्रतिपत्ति के सम्बन्ध में विशेष न कह कर हमें केवल यही कहना है कि गीता जिस व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट हुई है; वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उपनिषत् को वेद के अन्तिम भाग में ही निरूढ मानने वाले खयं व्यासादि ने

उसे पूर्णावतार माना है। वेदद्रष्टा महर्षियों से भी उस का आसन ऊंचा है। उसके बाह दिष्ट गीता का महत्व श्रौती उपनिषत् से किसी दृष्टि से भी कम नहीं माना जासकता। प्रतिपादितं आत्मविद्यां का भगवान् ने साचात्कार किया है। इस दृष्टि से गीता दृष्टा वा क है। इसी साधर्य को लेकर, साथ ही में एक पूर्णावतार के द्वारा उपदिष्ट होने के कारह गीता को यदि उपनिषत् कह देते हैं तो कोई विशेष विप्रतिपत्ति नहीं है । इसी साम्बं बद्य मे रखकर गीता को (स्मृति होते हुए भी ) प्राचीनों उपनिषद् नाम से सम्बोधिक दिया। श्रुति परिगणना में यह नहीं है, साथ ही में श्रीती उपनिषत् की तुलना में इसकाक भी कम नहीं है, अतएव हो 'स्मार्ती उपनिषद' कहना प्रत्येक दृष्टिसे न्यायसङ्गत हो जाता

ं गीताशास पर त्राज भारतीयों की अपूर्वनिष्ठा देखी जाती हैं। सब से बड़ा सौभायतीहर यह है कि आर्यसाहित्य को राष्ट्रोजित का महाप्रतिबन्धक मान ने वाले राष्ट्रीय नेता, एवं तद्तुयां। रंक भी गीता का पूरा पूरा श्रादर करते हैं। इसी आदरभाव के कारण उन की ओर से भी की करनेका प्रयास हुआ है। परन्तुं दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आर्यसाहित्य (वैदिक्साहित् लेंश भी परिचय प्राप्त न करने वाले इन महानुभावों का उक्त प्रयास अर्थ के स्थान में अन्यं वा वीजवपन कर रहा है। इमें उस घटना का स्मरण है कि जब देश के एक पूज्य नेता ने गीव "ग्रुनि चैव अपाके च परिडताः समद्शिनः" इस सिद्धान्त को आगे रखते हुए अपने इ उद्गार प्रकट किए थे कि गीता के अनुसार अन्त्यजों को अस्पृश्य मानना शास्त्रविरुद्ध हैं। प्रकार जिस चातुर्वण्यधम्म का गीता में विस्तार से निरूपण हुआ है, उस का किस प्रकार राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा दलन किया जा रहा है, यह भी छिपा हुआ नहीं है। संघर्मपालन की श्राज्ञां देने वालीं गीता की आज कैसी दुर्दशा की जारही हैं, यह देख कर हमें अवाक् हैं पड़ता हैं। उदाहरण के लिए वैरयकम्म को ही लीजिए। "कृषिगोर द्वार्शिंग स्वभावनम्" के अनुसार खेती, गोंपालन, व्यवसाय यह तीन वैश्य जाति के खामाविक कर्म धातक अर्थलिप्सा, एवं वैय्यक्तिक खार्थमूलक व्यवसाय को छोड़ कर आज कृषि, गोर्ह्य व नाम भी रोष नहीं है । यहीं पर सीमा समाप्त नहीं हो जाती । कितने एक अभिमानी वैर्य,

मुख से अहर्निश गीना का माहात्म्य प्रकट होता रहता है, वे भो व्यासपीठों पर प्रतिष्ठित होकर उप देश देते हुए बज्जा का अनुभव नहीं करते । य ी अवस्था इतर वर्णों की है। गंताभक्त किस राष्ट्रीय नेता ने ख-खधम्मीनुकूल व्यवस्था चलाने के लिए उद्योग किया। "गीता निष्कामकर्म्म का उप देश देती है" याद रखिए केवल यह सिद्धान्त वाक्य ही हमारा कल्याण नहीं कर सकता। हमें यह निश्चय करना पद्देगा कि हम किस वर्ण में हैं, एवं तदनुसार हमें कीन सा कर्म करने का अधिकार है। "निष्काम कर्म करो" इस उपदेश की आद में सर्वथा अनिधकत उच्छुंखल-कर्मों में प्रवृत्त रहते हुए गीता की कल्यात व्याख्य ए बना लेना ही क्या गीतों देश्य की इतिश्री है।

का है। पश्चिमी-पूर्वीय साहित्य की तुलनादृष्टि से यद्यपि उस का प्रयास स्तृत्य है। परन्तु गीता के मृत उद्देश्य के सम्बन्ध में उसने बड़ी आन्ति की है। देश के कल्पित कर्मवाद के प्रवाह में पड़ कर उसने गीता को कर्म्मयोगशास्त्र मान लिया है। उन की दृष्टि में गीता आत्मविद्याशास्त्र नहीं है, अपित कर्मयोगशास्त्र है। अपनी इस लद्यसिद्धि के लिए उन्हों ने उपक्रम-उपसंहार का पर्ध्यात वल लगाया है। अवश्य ही यह इन की अनिधकारचेष्टा है। यदि गीता कर्मयोग शास्त्र होता तो हि कभी उपनिषद् शब्द से सम्बोधित न किया जाता। कारण स्पष्ट है। कर्म-उपासना-ज्ञान हि तीनों का प्रतिपादन पूर्व कथनानुसार कमशः वेद के ब्राह्मण-आरएयक-उपनिषद् भागों में हुआ विवाल को गीता को ज्ञानयोग का सम्बन्ध एकमात्र ब्राह्मण भाग के साग है। उपनिषद् ज्ञानयोग का स्वक है। तब तो गीता को ज्ञानयोगीपियक उपनिषद् शब्द से व्यवहृत न कर कर्मयोगोपियक ब्राह्मणश्च से सम्बोधित करते हुए 'भगवद्गीतब्राह्मण्य' कहना चाहिए था। उधर गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त मे "इति श्रीमद्भगवद्गीतास्त्रपनिषद्म ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र" इत्यादिक्ष से उपनिषद् अस्त सम्बन्ध सुना जाता है। उपनिषद् क्योंकि ज्ञानयोगशास्त्र है, एवं गीता भी क्योंकि उपनिषद् है। ऐसी दशा में इस इसे ज्ञानयोगशास्त्र, किंवा बुद्धियोगशास्त्र ही मानने के लिए तय्यार हैं।

कदाचित् आप प्रश्न करें कि उपनिषत्मु के आगे "योगशास्त्र" यह सामान्य उप-संहार है। एवं योगशब्द "लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ" इस गीता सि-

द्धान्त के अनुसार कर्मयोग का सूचक है। ऐसी दशा में अन्त्रश्य ही गीता को कर्मयोगाए कहा जासकता है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि योग शब्द केवल कर्म क ही वाचक है, यह किस आधार पर मान लिया गया । सांख्य शब्द के साथ जहां योग गर आता है, वहां अवस्य ही योगशाद कर्म का वाचक है। परंतु खतन्त्र रूप से उपात्त योगसद कभी कर्म का सूचक नहीं माना जासकता । आपको स्मरण रखना चाहिए कि गीता में जा जहां खतन्त्र रूपसे योग शब्द आया है, वहां वहां वह सर्वत्र कर्मगर्भित ज्ञानयोग, किंवा बुहियो काही सूचक है। एक स्थान पर तो-"दूरेगा हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनअय" यह कहते हर भगवान् ने बुद्धियोग के सामने कर्मयोग की निन्दा तक कर डाली है। 'योगः काम्म कीशलम्" "योगयुक्तात्मा" "योगी भवार्जुन" "सयोगी परमो मतः" "योगी नियतमानसः" ''योगी विगतकलमषः" "योगिनं सुखमुत्तमम्" ''योऽयं योगस्वयाशेकः" "स योगी मिय वर्तते" "कम्मिभ्यश्चाधिको योगी" इत्यादि स्थलों के योग, एवं योगी गर बुद्धियोग, एवं बुद्धियोगी के ही सूचक हैं। "ददािम तं बुद्धियोगं" के अनुसार भगवान् की को से बुद्धियोग का ही वर प्राप्त हुआ है। ऐसी दशा में उक्त 'योगशास्त्र' इस उपसंहार गरा को कभी कर्मयोगपरक नहीं लगाया जासकता । अम्युपगमवाद का आश्रय लेते हुए थोड़ी रे के लिए यह मान भी लिया जाय कि यहां का योग शब्द कर्म का ही सूचक है, तो प्विंबप्रतिपति का निराकरण करेना असम्भव हो जाता है। उपनिषद शब्द ज्ञानयोग, किंवा बुद्धियोग के सा ही सम्बद्ध है। कर्मियोग का सम्बन्धी तो ब्राह्मण शब्द है। योगशास्त्र से 'कर्मयोगशास्त्र" अभिप्रेत होता तो "इति श्रीपद्भगवदीतेषु ब्राह्मणेषु योगशास्त्र" यह उपसंहार रहता। योगशासे के साथ उपनिषत् का सम्बन्ध है, एवं उपनिषत् शब्द बुद्धियोग का सम्बन्धि है वे ऐसी दशा में उपनिषत्पूर्वक पढ़े हुए योगगास्त्रं को कभी कर्मयोगगास्त्रं पर्क नहीं गन जासकता।

गीता सचमुच एक रहस्यपूर्णशास्त्र हैं। इसके वास्तिविक मार्ग पर पहुंच जान की होती खेल नहीं है। कर्मयोगपच्चपातियों का कहना है कि गीता कभी ज्ञानयोग शास्त्र नहीं की

जासता। बदि भगवान् को ज्ञानयोग, किंवा संन्यास मार्गे ही अभीष्ट होता तो वे कभी ज्ञानयोग ही क्निदा, एवं कर्मयोग की स्तुति न करते। देखिए ! भगवान् क्या कहते हैं ?

रंग्न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिग किति।
नियतं कुरु कर्म्म त्वं कर्म्म ज्यायो हार्कम्मणः ।
कर्मणित हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः ।
न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्य पुरुषोऽशनुते।
नानवाष्तमवाष्तव्यं वर्च एव च कर्मणि ॥"

उक्त बचनों के आधार पर तो हम इसी निश्चय पर पहुंचते हैं कि गीता अवस्य कर्म-शेग का ही पच्चपात करती है। ऐसी दशा में यदि हम गीता के 'योगशास्त्र' को 'कर्मयोगे'' का उपोद्वलक मानलें तो कोई आपत्ति नहीं है। बात कहने में बड़ी सुन्दर है, साथ ही में युक्ति एवं प्रमाण युक्त भी। फिर भी गीता को कर्मयोगशास्त्र नहीं कहा जासकता। कैसे १ सुनिए!

हम बतला आए हैं कि वेद के मन्त्र-बाह्यसहूप को विमाग हैं। इस दोनों विमागों की मूलप्रतिष्ठा ज्ञान एवं कर्म हैं। विना ज्ञान के कर्म संभव नहीं है। इसी दृष्टि से महर्षियोंने ज्ञान्तिय-कर्तञ्त मेद से वेद को दो भागों में विभक्त किया है। कुछ विषय जानने के हैं, एव कुछ विषय करने के हैं। विज्ञान-स्तुति-इतिहास यह तीन विषय ज्ञातञ्य हैं। मन्त्रभागने इन तीन ज्ञातञ्य विषयों का ही निरूपण किया है। कर्तञ्य विषय कर्म-उपासना-ज्ञान मेद से तीन मागों में विभक्त हैं। ब्राह्मण्यमाग इन्हीं कर्त्तञ्य विषयों का निरूपण करता है। जो ब्राह्मण्यमाग कर्म का निरूपण करता है, वह विधि नाम से, उपासनानिरूपक ब्राह्मण्यमाग आएण्यक नाम से, एवं ज्ञाननिरूपक ब्राह्मण्यमाग अपनिषद नाम से मसिद्ध है। इन तीनों कर्त्तञ्जों में से किम एवं ज्ञान के मध्यपतित उपासना योग ही बुद्धियोगनिष्ठा है। इन तीनों में कर्मयोग यज्ञद्वारम्भात होने वाले ऐहलोकिक विजय वा मार्ग बतलाता है। बुद्धियोग ईश्वरानुरिक्त द्वारा पारती-कि शाखत सुखप्राप्ति का उपाय बतलाता है। एवं तीसस ज्ञानयोग विश्वद ब्रह्म का निरूपक विनता है। यस हमारे यही विका परामुक्ति नाम से प्रसिद्ध केवल्यमुक्तिपथ का अनुगामी बनाता है। वस हमारे यही

109 JAGADGURU VISHWARADHYA

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitizetuk etangoini Jangamawadi Math Sanasi

तीन पुरुषार्थ हैं। तीन से आतिरिक्त अम्युद्य, निःश्रेयसं बतलाने वाले उपाय नतर का एक

तीन से अतिरिक्त चौथा पुरुषार्थ नहीं है, इस वा प्रत्यक्त प्रमागा है लोक व्यवहार। के में उन्नित के सम्बन्ध में उक्त तीन निष्ठाएं ही प्रचलित हैं। की-पुत्र-सम्पत्ति-राज्य-अनुनर्गाति सुल म्हाँ आदि सब लौकिक वैषयिक सुल हैं। इन लौकिक फलों की कामना से युक्त, मूल ब्राह्मणोक्त नित्य, नैमित्तिक, काम्य कम्मों में प्रवृत्त होता है। यथाविधि कम्में करने से लेख काम्यफल मिल भी जाते हैं। जो गृहस्थी उक्त फलकामनामय त्रिविध कम्मों में प्रवृत्त होते एहिली कर्मनिष्ठा के मुख्यल्द्य वही गृहस्थी हैं। उक्त सम्पूर्ण कर्मक कार्पों की ओर से कि ब्रानी को परम वैराग्य होग्या है, जो संसार को पतन की सामग्री समक्त कर इस से बिराम कर लेता है, तीसरी कर्मात्यालक्त गा ज्ञानिष्ठा, किंवा सांख्यिनिष्ठा ऐसे ज्ञानमृत्ति सन्यासी से ही मर्थ स्वती है। मध्य का उपासनायोग स्वतन्त्र वच जाता है।

चूंकि उपासनात्मक इस बुद्धियोगनिष्ठा की तत्ता कर्म्मप्रवृत्तिलक्षण कर्मनिष्ठा, एव कर्मनिष्ठा, संवक्षण सांस्थिनिष्ठा दोनों के मध्य में हैं, अतः इस में "तन्मध्यपतितस्तर्ग्रहणेन गृत्वों इस न्याय के अनुसार कर्म-ज्ञान दोनों का समाविष्ठ होना सिद्ध हो जाता है। कर्मयोगितिष्ठा वित्य, नैमित्तिक, काम्यमेद से जितने कर्मों का संग्रह हुआ है, वे सब कर्म बुद्धियोगितिष्ठा वित्य, नैमित्तिक, काम्यमेद से जितने कर्मों का संग्रह हुआ है, वे सब कर्म बुद्धियोगितिष्ठा वित्य में निष्काम बुद्धि की प्रधानता थी, सं अन्तर्भृत हैं। अन्तर दोनों में केवल यही है कि उस में फलकामनामयी बुद्धि की प्रधानता थी, सं वित्याम बुद्धि की प्रधानता है। चूकि इस में सर्यविध करमों का निष्काम बुद्धि ग्रह्ण के अत्यव इसे हम प्रवृत्तिनिष्ठा कहने के लिए तथ्यार हैं। इसी दृष्टि से इस का हम कर्मयोग ने अन्तर्भ मात्र मानने के लिए तथ्यार हैं। सांस्थिनिष्ठा का स्वरूपधम्में है। कामनापरित्याग सम्बन्ध से बुद्धियोगितिष्ठ में निवृत्तिमाव का भी समावेश है। इसी दृष्टि से हम इस निष्ठा का ज्ञानयोगितिष्ठा में भी अन्तर्भ मानने के लिए तथ्यार हैं। इस प्रकार कर्मपरिग्रह सम्बन्ध से कर्मयोगत्व, एवं कामनापरित्याग है। वातने के लिए तथ्यार है। इस प्रकार कर्मपरिग्रह सम्बन्ध से कर्मयोगत्व, एवं कामनापरित्याग है। वातने के लिए तथ्यार है। इस प्रकार कर्मपरिग्रह सम्बन्ध से कर्मयोगत्व, एवं कामनापरित्याग है। वातने के लिए तथ्यार है। इस प्रकार कर्मपरिग्रह सम्बन्ध से कर्मयोगत्व, एवं कामनापरित्याग है।

बुद्धियोग में सर्वविधकर्म ज्यबिश्यत हैं, दूसरे शब्दों में कर्म में पूर्ण प्रवृत्ति है, फिर भी. कामना के न रहने से कर्मजनित वासना संस्कार का इस योग के अनुगमन में आतम पर लेप नहीं होता। अपेचाबुद्धिसहकृत कर्मा ही संस्कारलेप का कारण है, एवं कामना ही अपेचा वृद्धि की जननी है। कामना के अभाव से बुद्धि में उपेचाभाव का उदय हो जाता है। उपेचाबुद्धि-संकृतकर्म कभी संस्कार लेप के कारण नहीं बनते । फलतः इस बुद्धियोग का नैडकर्म्यलच्या बानयोग के साथ साधर्म्य सिद्ध हो जाता है। ज्ञानयोग में कर्म का अभाव है। बुद्धियोग में कर्ध है. पान्त कर्मफल रूप संस्कार लेप के न हरेने से इसका होना न होने के समान है। इसर्देष्ट से अवस्य ही यह जुद्धियोग एक प्रकार कर ज्ञानयोग बन जाता है। अन्ततोगत्वा हमारा यह जुद्धि-योग ज्ञानयोगं में ही लीन होजाता है। यद्यपि कर्मप्रवृत्ति के कारण इसे कर्मयोग भी कहा जा सकता या। परन्तु चूंकि इस का उदकी ज्ञान से ही संबन्ध रखता है, अतः इसे कर्मियोग का सम्बन्धी नहीं माना गया। कम्मियोग कम्मिसंस्कारसत्ता पर निभर है, ज्ञानयोग नैष्कम्ब भाव पर अवलिम्बत है। मध्यपतित बुद्धियोग पें कर्म के रहने पर भी कर्मिसंस्कार नहीं है, इसलिए इसे कर्मयोगं तो नहीं कहा जासकता । परन्तु कर्म रहने पर भी इसमें नैष्कर्म्य भाव अवश्य है, अतः ज्ञानयोग में अवश्य ही इसका अन्तर्भाव हो जाता है। खबं महर्षियोंने भी ऐसा ही माना है। वुद्धियोगक्त्या मध्यनिष्ठा का मध्यस्थ आर्ण्यकभाग निक्त्यण करता है। मध्यपतित धोने से इस में यद्यपि कर्म्मप्रतिपादक ब्राह्मणा, एवं ज्ञाननिरूपक उपनिषद दोनों का ही समावेश है। फिर भी ऋषिथोंने आरण्यक का कर्मप्रतिपादक ब्राह्मण के साथ सम्बन्ध न भान कर ज्ञान प्रतिपा-दक उपनिषत् के साथ ही सम्बन्ध माना है, जैसा कि-"बृहदार स्यकोपि पत्" इत्यादि संकर ज्यवहारों से स्पष्ट है। इस प्रकार बुद्धियोग के उभयधम्मीविच्छ्रत्र होने पर भी इसकी ज्ञानयोग-प्रधानता ही सिद्ध होती है। यद्यपि बुद्धियोग है खतन्त्र वस्तु, परन्तु श्रान्तर्भाव यदि होसकता है तो ज्ञानयोग में ही ।

कामनामुला आसिक से युक्त ऐहिक तुष्छ फल से सम्बन्ध रखने वाले कर्मयोग की अपेका से अपिका से आव्यन्तिक परित्यागलक्या ज्ञानयोग की अपेका से बुद्धियोग ही भग-

वान् की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठयोग है। भगवान् ज्ञानयोग के ही पन्नपाती हैं। परन्त वे समें के संशोधन करना चाइते हैं। वे कहते हैं कि जिस वासना—लेफ भय से दूर माते हुए कि कर्म का परित्याग करना चाइते हो, वह भय कर्मात्यागल क्या ज्ञानयोग से कभी दूर नहीं होस्का इसके लिए तुर्ग्हें कामना का ही परित्याग करना पड़िगा—''क्यास्य न्नीं कर्म्यां न्यासं सेना करवारे विदुः" यदि कर्म छोड़ दिए, एवं कामना न छूटी तो यह संज्यास पिध्याचा हो। संव्यास से तुर्हें कभी सिद्धि नहीं मिल सकती—''न च संज्यसनादेव सिद्धि सम्प्रमान्ती यदि कामना का परित्याग कर दिया तो कर्म छोड़नें की कोई आवश्यकता नहीं रह जाता। वि मानते हैं कि कामना परित्याग के अनन्तर तुम्हारा कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रह जाता। वि भी जब कर्म से तुम्हारी हानि नहीं है, एवं लोक का उपकाए है तो फिर तुम्हें लोकसंग्रं से ही सतत अपने नियत कर्म में आरुद्ध रहना चाहिए—"नियतं कुरू कर्म तं कर्म गर्म कर्मियाः" "लोकसंग्रहं मवापि संपरयन् कर्जुपहिस्य"—"नानवासमवासव्यं वर्ष पा कर्मियाः" "लोकसंग्रहं मवापि संपरयन् कर्जुपहिस्य"—"नानवासमवासव्यं वर्ष पा कर्मियाः"। वस ज्ञानयोग में उत्तर संशोधन कर के ही उसे एक विज्ञक्या बुद्धियोगका विदया गया। बुद्धियोगका इसी संशोधित ज्ञानयोग का महत्व सूचित करते हुए क्या कर्म हैं—

द्रिण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय । बुद्धी शरण मन्बिच्छ छपणाः फल हेतवः ॥ बुद्धियुक्ती जद्दातीह उभ सुकृत दुष्कृते । तस्माचौगाय युजयस्य योगः कर्म्मसु कौशलम् ॥ तपिस्वभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यश्च मतोऽभिकः । किम्भ्यश्चाधिको योगी तस्माचोगी भवार्जुन ॥

केंद्रमें की ब्राह्मणमाग के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदी यह दो विभाग है। की ब्राह्मण, एवं उपनिषद यह दो ही विभाग मुख्य हैं। इसी प्रकार कहने भर की कर्मा जाति हो। ब्राह्मणी का तीम कर्त्त विभाग हैं। वस्तुत: कर्म-ज्ञान दो ही विभाग हैं। फलतः कर्मिका

तिष्ठा ज्ञानितृष्ठा यह तीन निष्ठाएं भी कहने हीं के लिए है। वस्तुतः कर्म्म-एवं ज्ञान मेद से दो ही निष्ठाएं मुख्य हैं। वात है भी ऐसी ही। उपासनात्मिका बुद्धियोगनिष्ठा में कर्म्म-ज्ञान के अतिरिक्त और है क्या। फलतः इसे खतन्त्र निष्ठा मानना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं बनता। यदि बुद्धियोग नाम की तीसरी खतन्त्र खतन्त्र निष्ठा मानी जायगी तो निम्नलिखित गीता सिद्धान्त के साथ विरोध उपस्थित होगा। दो निष्ठाओं को भी मुख्य निष्ठा मानते हुए भगवान् कहते हैं—

### लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा मोक्ता मयानय। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्म्भयोगेन योगिनाम्॥

जव बुद्धियोग नाम की कोई खतन्त्र निष्ठा नहीं तो अवश्य ही उक्क दोनों निष्ठाओं में से किसी एक में ही इस का अन्तर्भाव मानना पड़ैगा। बस इसी विन्दु पर आके कर्म्मपक्ष-पातियों ने भूल की है। कर्म्योग विधायक वचनों का वास्तविक मर्म्म न समक्ष कर सहसा वे यह मान बैठे कि गीता का बुद्धियोग कर्म्योग में ही अन्तर्मृत हैं, एवं गीता कर्म्योगशाल ही है। वे भूल गए कि बुद्धियोग को यदि कर्म में अन्तर्मृत मान लिया जायगा तो— 'वृहदाएयकोपनिषद् इस व्यवहार का कोई मूल्य नहीं रहेगा। साथ ही में कर्म्यामिनिवेश में पड़ कर वे यह भी भूल गए कि यदि बुद्धियोग को, किंत्रा उपसंहार में प्रयुक्त योगशाले' वाले योग को कर्म्योग परक मान लिया जायगा तो गीता का उपनिषद् व्यवहार प्रयत्न सहस्रों से भी सुरक्तित न रह सकेगा। क्यों कि पूर्व कथनानुसार उपनिषद् का ज्ञान के साथ सम्बन्ध है। उधर बुद्धियोग नेष्कर्म्यलक्ष्य अन्य का साधक बनता हुआ अवश्य ही उपनिषद् शब्द का सम्बन्ध बन सकता है। निष्कर्ष यही हुआ कि गीता बुद्धियोगनिष्ठात्मक ज्ञान योगनिष्ठामयी है। अतएव इसे ज्ञानयोगशाल, किंवा देखियोगशाल ही माना जासकता है। किसी भी दृष्ट से, किसी भी प्रमाण से, किसी भी तर्क से भीता कर्म्ययोगशाल नहीं माना जासकता। ज्ञानयोगत्व ही गीताशाल के स्मार्तीउपनिषद् व्यवहार में मूल कारगा है।

गीता वेद का अनितम भाग न होती हुई भी उपनिषत कैसे कहलाई ! इस प्रश्न का एक

समाधान पाठकों के सम्मुख रक्खा गया। परन्तु एक वैज्ञानिक उक्त समाधान से कभी सन्तृष्ट के हो सकता। फिर यह तो गीताविज्ञान भाष्य है। इस की तो प्रत्येक मीमांसा विज्ञान छि से ही को चाहिए। भारतीय प्राचीन विद्वान् जहां उक्त समाधान कर के विश्राम ले लेते हैं, वहां एक वैज्ञानित मिस्तिष्क उस प्राचीन विश्रामभूमि को अपनी गति की आरम्भभूमि समकता है। प्राचीनों की छे में अध्यास्मविद्यात्व, किंशा वेदान्तत्व मले ही उपनिषत् शब्द का अवच्छेदक हो। परन्तु वैज्ञानित हन दोनों को ही उपनिषत् का अवच्छेदक मानने के लिए तय्यार नहीं है। उस की दृष्टि में विज्ञानित का श्रवच्छेदक है।

जिस प्रकार गीता शब्द कालान्तर में गीताशास्त्र में निरूढ बन गया है, एवमेन यस्त्राक्ष मीलिक विज्ञान सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखने वाला उपनिषत् शब्द भी कालान्तर में ईश्-केन क्र श्रादि वेद के श्रन्तिम भाग में निरूढ होगए। है। एतावता उपनिषत् की उस सर्वव्याप्ति को क्रिं दृष्टि से नहीं हटाया जासकता। कर्म्मयोग हो, उपासनायोग हो, श्रथवा ज्ञानयोग हो, सब के सा उपनिषत् का सम्बन्ध है। कर्म-उपासना-ज्ञान सभी श्रपनी श्रपनी श्रपनी स्ततन्त्र उपनिषद् खते हैं। इन्हीं उपनिषदों के श्राधार पर कर्म का कर्मत्त्र, उपासना का उपसनत्व, एवं ज्ञान का अवत्र प्रतिष्ठित है। जिस कर्म, उपासना, ज्ञान की कोई उपनिषद् नहीं, वह कर्म-उपासना-ज्ञान की दीं निरर्शक हैं।

जिस प्रकार श्रद्धा, एवं विद्याभाव किसी विषय की प्रवृत्ति में मुख्य कारण हैं, के कि उस विषय की उपनिषद भी उस की प्रवृत्ति में अन्यतम कारण माना गया है। उस विषय के कि गुणादृष्टि से मन का योग कर देना ही "श्रद्धा" है। श्रद्धा एक प्रकार का रिनम्धरस है। यही अविषय एवं विषयी का परसर में घनिष्ठ सम्बन्ध कराती है। बिना श्रद्धा के जिस विषय में जो अवि प्रवृत्त होता है, उस विषय के साथ उस आत्मा का कभी सम्बन्ध नहीं होता। कार्य-कारण परिज्ञान ही विद्या है। विषय प्रवृत्ति में श्रद्धा के साथ साथ कार्यकारण सम्बन्ध परिज्ञान भी कि रयक है। यही परिज्ञान मदिष्टजनकतापूर्विकामत्कृतिसाध्यता का जनक है। विद्या से भी कि व्यक्तार्य की शिक्त का श्रनुमान होता है। इसी श्रनुमान के बल पर हम उस कर्तव्य कर्मी में प्रवृत्ति व्यक्तार्य की शक्ति का श्रनुमान होता है। इसी श्रनुमान के बल पर हम उस कर्तव्य कर्मी में प्रवृत्ति व्यक्तार्य की शक्ति का श्रनुमान होता है। इसी श्रनुमान के बल पर हम उस कर्तव्य कर्मी में प्रवृत्ति व्यक्तार्य की शक्ति का श्रनुमान होता है। इसी श्रनुमान के बल पर हम उस कर्तव्य कर्मी में प्रवृत्ति साथ साथ कार्यकार के विद्या कर्ति में प्रवृत्ति का स्वत्त्व कर्मी में प्रवृत्ति साथ साथ कार्यकार कर कर्तव्य कर्मी में प्रवृत्ति का स्वत्त्व कर स्वत्त्व कर कर्तव्य कर्मी में प्रवृत्ति का स्वत्त्व कर स्वत्व कर स्वत्त्व कर स्वत्व कर स्वत्त्व कर स्वत्व कर स्वत्य कर स्वत्व कर स्वत्व कर स्वत्य कर स्वत्व कर स्वत्व कर स्वत्व कर

हो जाते हैं। तीसरा है प्रवृत्ति का अन्यतम हेतु उपनिषद्भाव। उस कर्तव्य कर्म का, किंवा जिस विषय में हम प्रवृत्त होना चाहते हैं, उस विषय का मौलिक ज्ञान जिस मौलि किवज्ञान के आधार पर होता है, वहीं मौलिक विज्ञान उपनिषद् कह जाता है। खयं उपनिषद् शब्द भी अपने इसी अव-च्छेदक को न्यक कर रहा है। उपनिषद् शब्द में उप-नि-षद् यह तीन विभाग हैं। उप का अर्थ है समीप, निका अर्थ है निश्चय, पत् का अर्थ है प्रतिष्ठा। जिस मौलिक उपपित्त के आधार पर हमारा आत्मा जिस विषय के समीप निश्चय रूप से बेठ जाता है, वह मौलिक उपपित्त ही अव-निश्चीद्रित यया' इस निश्चन के अनुसार उपनिषद् नाम से व्यवहृत हुई है। यह एक निश्चन है कि जिस विषय का हमें रहस्य ज्ञान, किंवा मौलिक उपपित्त मालूम हो जाती है, उस विषय में हमारी पूरी निष्ठा हो जाती है। यही निष्ठा उस विषय में हमारी श्रद्धा करवाती है। यही-प्रति धारण करने का कोई रहस्य है। यदि वह रहस्य हम जान खेते हैं तो यहोपनीत पर हमारी पूरी मिक्त हो जाती है। एवं इसी मिक्त से आक्रितमना वन कर हम अपनी इच्छा से बिना किसी की प्ररेण के यहोपवीतधारण करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। उपनिषद् शब्द का यही रहस्थ है।

साधारण दृष्टि से हम यह मानते आरहे हैं कि कर्ममय संसार, एवं सोसारिक कर्म-वंधन के कारण हैं। इसी प्रकार श्र.कीय यइ—तर—दानादि कर्म च ण क खगीदि छुख के कारण बनते हुए भी परिणाम में शाखत आत्मानन्द के विधातक ही हैं। इसी किन्यत कर्मी-पानेष्य से हमनें कर्मात्याग को नि:श्रेयसमात्रप्राप्ति का मुख्य कारण मानते हुए कर्म्मभर्ग का तिस्कार, एवं ज्ञानमार्ग का आदर कर रक्खा है। इस सम्बन्ध में गीताशाख कर्म एवं ज्ञान की वास्तविक उपनिषद वतलाना हुआ हमें ज्ञानमय, अतएत बुद्धियोगलच्या कर्म में प्रवृत्त काता है। गीताने ज्ञान-कर्मीभयात्मक जिस बुद्धियोग की मौलिक उपपित्त वतलाई है, यदि वसे हम जान लेते हैं तो न कर्ममार्ग पर ही हमारी अश्रद्धा होती, एवं न उसे हम हानिकर ही समस्ते। चूंकि गीताशाख बुद्धियोग का मौलिक रहस्य बतलाता है, एवं इस के परिज्ञान से हम्मारा आत्मा बुद्धियोग के समीप (उप) निश्चय (नि) रूप से बैठ (षद्) जाता है, अतएत बुद्धि-योगाहस्यप्रतिपादिका गीता को हम अवस्य ही स्मार्ती उपनिषद कह सकते हैं। उदाहरण

के लिए यज्ञप्रक्तिया को ही लीजिए । यज्ञकर्म की सिद्धि के लिए वेदि का निर्माण होता है । इन सब का आकार सिन्तिय कि नियत है । आहवनीय कुण्ड चंतुष्कोण होता है, इसे वेदि के पूर्व माग में बनाया जाता है गार्हपत्र कुण्ड गोलाकार, एवं वेदि के पिरचममाग में प्रतिष्ठित रहता है । दिच्चणानिकुर के के दिच्चणमाग में, वेदि के मध्य मांग के सामने रहता है । अप्रथ प्रश्न करेंगे, ऐसा लों क्यों नहीं गार्हपत्र चतुष्कोंग, एवं आहवनीय गोलाकार बना लिया जाता ? इन सब प्रकां के वत्तर वही मौलिक रहत्य है। इस यज्ञ का स्वरूप निम्माण पुरुषयज्ञ (मनुष्य) के आवार इसा है । पुरुषयज्ञ का जैसा खरूप है, वैसा ही स्वरूप इस वैध यज्ञ का वनाण जाता है। इसा यज्ञ की उपनिषद पुरुषयञ्च ही है, जैसा कि—''पुरुषों वे यज्ञ:"—'यज्ञो वे पुरुष' इसादि वचनों से स्पष्ट है।

मनुष्य एक आध्यात्मिक यज्ञसंस्था है। पार्थिव अग्नि ही गृहपति है। यह जिससा में प्रतिष्ठित रहता है, वही गाईपल्यकुष्ड है। शरीर के पश्चिम भाग में नामि से नीवे के विस्तिगुहा गाईपल्य है। इसी में अपान नाम से प्रसिद्ध गाईपल्याग्नि प्रतिष्ठित है। चतुष्यत क्रि भाग ही चतुष्कीण आहवनीय है। इस में दिन्य प्राणाग्नि प्रतिष्ठित; है। सार्य प्रातः सी क्री आध्यात्मिक प्राण्यदेवताओं को तृप्त करने के लिए अन्नाहुति दी जाती है। इसी प्रकार क्री रूप वेदि के दिल्णभाग में अन्यरिपाक करने वाला जाठराग्निकुण्ड प्रतिष्ठित है। इसी को कि रूप वेदि के दिल्णभाग में अन्यरिपाक करने वाला जाठराग्निकुण्ड प्रतिष्ठित है। इसी को कि रूप कहते हैं। इसी आध्यात्मिकी यज्ञोपनिषत् के आध्यार पर पूर्वोक्त यज्ञ का खरूप होता है। मनुष्य के आध्यात्मिक यज्ञ का खरूप ऐसा कैसे बना ? इस का उत्तर प्राईण संवत्सर यज्ञही है। सनस्तरयज्ञ ही आधिदेविक यज्ञ है। जैसा इस का आकार है, ठीक के स्वार्थ आध्यात्मिक यज्ञ का है। एवं इस का जैसा आकार है, वैसा ही आकार इस मीतिक यज्ञ का है। एवं इस का जैसा आकार है, वैसा ही आकार इस मीतिक यज्ञ का है। याधिमीतिक (वैध) यज्ञ की उपनिषद् आध्यात्मिक यज्ञ है। अधिमीतिक प्रज्ञ की उपनिषद सर्वतन्त्र खतन्त्र की उपनिषद सर्वतन्त्र खतन्त्र की सतन्त्र प्रज्ञा है।

निष्कर्ष यही हुआ कि जितनीं भी यज्ञेतिकर्तव्यताएं हैं, उन सब का प्रकृतिसिद्ध कोई न कोई मौलिक रहस्य अवश्य है। यह मौलिक विज्ञान ही तत्तत् कर्त्तव्य कर्म की उपनिषत् है। यह प्रतिक प्रवृत्त कराने का मुख्य द्वार है।

प्रमाण भक्त प्राचीन व्याख्याता उपनिषत् शब्द के पूर्वोक्त अर्थ को अप्रामाणिक मान वैठेंगे, इस की हमें चिन्ता नहीं है । हम कह सकते हैं कि उपनिषत् का जो सीमित अर्थ उन्होंने मान रक्षा है, वह अवश्य ही प्रमाणाभाव से अप्रापाणिक माना जासकता है। परन्तु जिस विज्ञान-सिद्धान्तव को हमने उपनिषत् का अवच्छेदक माना है, उस की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं किया जासकता । यही नहीं, वह प्रमाण भी खयं प्राचीनों के ही मुख से निकला होगा। शारीरक सूत्रों के भाष्यकार भगवान् श्रीशङ्कराचार्य कहते हैं—

"ग्रारणयामियात्र पुनरेयादित्युपनिषदिति वैखानसेभ्यो नियमो विधीयते"। (शारी० ३।४।६८) ।

उक्त वचन का तात्पर्य यही है कि ''सन्शिसी सव परिग्रहों को छोड़ कर जब वन में चला जाय तो वापस न लोटे, संन्यास की यही उपनिषद् है''। क्या यहां ईश—केन—छादि वेद के अन्तिम भागों का ग्रह्ण है ? नहीं तो किस आधार पर आपने (प्राचीनों नें ) वेदान्तत्व को उपनिषद् का अवच्छेदक मान लिया ? और लोजिए—

'नाना तु विद्या चाविद्या च । स यदेव विद्यया करोति, अद्भया, उपनिषदा, तदेव वीर्यवत्तरं भवति''। ((ञ्चां०उप. ११।१०)।

''जो कर्म विद्या, श्रद्धा, एवं उपनिषत् पूर्वक किया जाता है वह श्रिषक दृढ़ होता है" इस झान्दोग्य वचन में किस श्रिमिप्राय से उपनिषत् शब्द का प्रयोग हुआ है? यह विचार कीजिए। अवश्य ही यहां का उपनिषत् शब्द एकमात्र मौलिक रहस्य का ही वाचक है। इसी प्रकार अपने इसी रहस्यार्थ को अपने गर्भ में रखता हुआ उपनिषत् शब्द तत्तत् स्थलिवशेषों में प्रयुक्त हुआ है। उनमें से सुन्तोष के लिए कुछ एक वचन यहां उद्भृत कर दिए जाते हैं।

१—तस्य वा एतस्याग्नेवांगेवोपनिषत्। (शत० १०।४।५।१)
१—ग्रथादेशा उपनिषदाम् (शत० १०।४।५।१)
१—ग्रथ खित्रयं सर्वस्यै वाच उपनिषत्। (ऐ० ग्रा० ३।२।५)
४—वेदस्योपनिषत् सत्यं, दानस्योपनिषद्मः।
दमस्योपनिषदानं, दानस्योपनिषत्तपः॥१॥
तपसोपनिषत्त्यागः, स्यागस्योपनिषत् सुखम्।
सुखस्योपनिषत् स्वर्गः, स्वर्गस्योपनिषत् सुखम्।
(महा० शान्तिप० मोद्य० २५१ श्र० ११-१२ खो०)।

उपनिषत् शब्द के उक्त वैज्ञानिक अर्थ से किंकर्तव्यविमूढ बने हुए प्राचीनों के ब सब द्वार वंद होजाते हैं तो वे अपने इसी चोभ में इस सम्बन्ध में हमारे सामने एक प्रत उपियत कर देते हैं। प्रश्न का खरूप यह है। "ईश-केन-कठ आदि को उपनिषत् म्य से सम्बोधित करना चिरन्तन सम्प्रदाय है। सभी विद्वान् एक खर से यह मानते श्राहे हैंहि कर्म प्रतिपादक वेद भाग ब्राह्मण नाम से, उपासना प्रतिपादक वेदभाग आर्ययक नाम है, ए इानप्रतिपादक वेद भाग उपनिषत् नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार ब्राह्मगा शब्द शतपथ-ताएक गोपथ आदि वेदप्रन्थों में ही निरूढ है, जैसे आरययक शब्द ऐतरेय-तैत्तरीय-शाङ्खायन औ वेदप्रत्थों में ही निरूढ है, एवमेव उपनिषत् शब्द को ईश-केन-कठ-प्रश्न-म गड्यूक्य आदि वेद के अन्तिम प्रन्थों में निरूद मानना ही वृद्ध व्यवहार से सर्वसम्मत है। एवं वृद्धव्यवहार ही शिक्तग्राहक व्याकरण-उपमान-कोश-ग्राप्तवाक्यादि में शिरोमणि भागाण है। अवस्य ही इस वृद्धव्यवहारमुलक चिरन्तन व्यवहार में कोई मुल होगा । यदि वेदार्व उपनिषत् का अवच्छेदक न होकर उपपत्तिज्ञान ही उपनिषत् का अवच्छेदक होता तो वि उपनिषदों की तरह शतपथ-ऐतरेयादि ब्राह्मग्रा-त्रारयमक ग्रन्थ भी उपनिषद् शब्द हे स्व वित देखे सुने जाते, क्योंकि इन दोनों हीं वेद भागों में पद पद पर प्रत्येक कर्म का नीकि रहस्य प्रतिपादित हुआ है। परन्तु हम देखते हैं कि केवल ईशादि उपनिषदों की कोइकी

भी ब्राह्मण्यस्य, एवं कोई भी ब्राह्मण्यक प्रस्थ उपनिषद् नाम से सम्बोधन में नहीं ब्राता । ऐसी दशा में चिरकाल से चले ब्राने वाले इस साम्प्रदायिक वृद्धन्यवहार के ब्राधार पर हमें यही कहना पड़ता है कि उपनिषद्ध का एकमात्र ब्रावच्छेदक ज्ञानयोगपूर्वकत्व वेदान्तत्व ही है। ब्रान्योग के निरूपण के साथ साथ ईशादि वेद्यन्थ वेद के ब्रान्तिम भाग होनें से वेदान्त हैं। पत्नतः इन्हें हीं उपनिषद् शब्द से सम्बोधन करना न्यायसिद्ध हो जाता है। यद्यपि गीता के साथ वेदान्तत्व का सम्बन्ध लाग् नहीं होता, फिर भी ज्ञानयोग का निरूपण करने के कारण, साथ ही में पूर्णावतार कृष्ण के द्वाग उपदिष्ट होने के कारण श्रीता उपनिषद् के समकत्व मानते हुए ब्रादरभाव को न्यक करने के खिए न्यासादिने (इसके उपनिषद् न होने पर भी) गीता को उपनिषद् कह दिया है।

प्रश्न बड़ा सुन्दर है। परन्तु उत्तर के सामने इस का सारा सौन्दर्य विलीन हो जाता है। इम बुद्रव्यवहार के विरोधी नहीं हैं। सम्भवत: आप से अधिक हम प्राचीन सम्प्रदायपरम्परा का समादर करते हैं। फिर भी वेदान्तत्व को हम कभी उपनिषत् का अवच्छेदक मानने के लिए तस्यार नहीं हैं। हमारे इस दुराग्रह का समाधान आगे की पिङ्क्षियों से भलीभाति हो जाता है।

मीलिक रहस्य विज्ञान को हमने उपनिषत् कहा है। कर्ममेद से इस उपनिषत् के तीन विभाग हो जाते हैं। कुछ कर्म्म क्रत्वर्थ हैं, कुछ कर्म्म पुरुषार्थ हैं। तीप्तरा विभाग सामान्य रूप से कर्मालेन कर्म का है। जिस कर्म से हमें पल मिलता है, वह पुरुषार्थ कर्म है। फलप्रदान करने वाला कर्म एक महाकर्म है। इसी वो संकेत भाषा में कृत कहा जाता है। अनेक छोटे बोटे कर्मों से इस महा कर्म का खरूप निर्माण होता है। बस जिन अद्भ कर्मों से एक अद्भी कि का खरूप निष्म होता है, वे अद्भम्भ अवन्तर छोटे छोटे कर्म हीं (कृत के लिए आत्मसमर्णण करने के कारण) करवर्थ कहलाते हैं। करवर्थ-एवं पुरुषार्थ दोनों कर्मों का फलामिसन्ध से समन्ध है। फलाकां छोड़ देने पर इन का करवर्थ-पुरुषार्थ ए (वैय्यक्तिकभाव सम्बन्धी) विशेष भाव हट जाता है। उस समय इन्हें केवल "कर्म्भ" शब्द से ही व्यवहृत किया जाता है। इस

उक्त तीनों कम्मी की उपनिषद सर्वथा भिन्न भिन्न है। कत्वर्थ कम्मी की उपनिषदों का खरूप पूर्व से भिन्न है, एवं सामान्य कर्णों के उपनिषदों का खरूप पूर्व से भिन्न है, एवं सामान्य कर्णों वे उपनिषदें अपना खरूप खतन्त्र रखती हैं। कत्वर्थ कम्मी अङ्ग मृत होने से संख्या में विशेष हैं अतोपायन, अप उपस्पर्श, आचमन, प्राचायाम, अहावरण, दीचा, पुरोहाशसम्पद्ग, कपालोपवान, इध्मसन्तहन आदि छोटे छोटे जिन्न में भी कत्वर्थ कम्मी हैं, उन सब की उपनिष् (मौलिकउपपित) तो खर्य ब्राह्मण माग में उन उन कम्मी के साथ ही बतला दी गई है। चूंकि यहम उपनिषदें कर्म्मप्रधान ब्राह्मण की प्रधानता से अभिमृत हैं, अतएव इन्हें विशेष रूप से उपनिष् शब्द से व्यवहत करने का अवसर नहीं आता। पुरुषार्थ कम्मी में से कुछ की उपनिषदें तो हा ब्राह्मण ने ही बतला दी हैं। एवं जिन का महाविज्ञान से सम्बन्ध था, उन का उपनिषद् भाग है ही निरूपण किया गया है, जैसा कि उदाहरण सहित उपनिषद्क्रियानमाच्यमूमिका में ब्ला दिया गया है। जो पुरुषार्थकम्मीपनिषदें ब्राह्मण माग में आगई हैं, उन को भी करवर्षकमीणि दों की तरंह उपनिषद् शवद से व्यवहत करने का अवसर नहीं है।

रीष रहती हैं, सामान्यकर्मीपनिषदें। बोधसीकर्य के लिए कारुणिक महिंगी उन का खतन्त्ररूप से निरूपण कर दिया है, वे ही खतन्त्रप्रन्थ वेद के अन्तिम भाग होने से वेदल नाम से, एवं उपनिषत् प्रधान होने से उपनिषत् नाम से व्यवहन हुए हैं। कर्म किया ही क्यों जाय! कि उपनिषत् ज्ञान है। ज्ञानोदय के बिना शाश्वत शान्ति नहीं मिल सकतो, एवं बिना कर्म के ज्ञान के उदय नहीं हो सकता। किन कम्मों से ज्ञान का उदय होता है ? कर्म का अनुष्ठान किस प्रकार का चाहिए ? संस्कार जनक कर्मों का संस्कारत्व किस उपाय से हटाया जासकता है ? उपनिषद्भव हिंदी प्रश्नों का समाधान करता हुआ ज्ञान को, किवा बुद्धियोग को अपना लच्य बनाता है। इसी आधार पर उपनिषद्भव ज्ञानयोग का प्रतिपादक मान लिया गया है। परन्तु इससे यह कमी विद्रा नहीं होसकता कि उपनिषद् का अवच्छेदक एकमात्र आहमविद्यात्व, किंत्रा वेदान्तिल ही है।

थोड़ी देर के लिए इम मान लेते हैं कि उपनिषत् का अवच्छेदक वेदान्ता ही है। इसादि प्रनथ ही उपनिषत् कहला सकते हैं। यदि ऐसा है तो एक विप्रतिपत्ति हमारे स्मार्थ

देशी उपस्थित होती है कि जिसका निराकरण प्रयत्न सहसों से भी नहीं होसकता । वेदमक्षों को यह विदित है कि इशोपनिषद पहिली उपनिषद है । यह उपनिषद यजुर्वेदसंहिता का १० वां अध्याप है । जिसे आप वेद का अन्तिम भाग कहते हैं, वह मन्त्रात्मक वेद का भाग वनता हुआ आदिभाग है । वतलाइए आपका वेदान्तत्व कहां गया । ऋषियों नें तो मन्त्रभाग तक को उपनिषद शब्द से सम्बोधित करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि उपनिषद शब्द का अन्व के वेदान्तत्व नहीं है । आपित मौलिक विज्ञान सिद्धान्त का ही नाम उपनिषद है । ओर ली- जिए । शतपथत्राह्मण ब्राह्मणप्रन्थों में आति प्रसिद्ध प्रन्थ है। यह वेद का दूसरा भाग है । आप को यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि शतपथत्राह्मण नाम के वेद के द्वितीय भाग के १४ वें काण्ड का ही नाम सुप्रसिद्ध 'बृहदार एयकोपनिषद' है । ब्राह्मणभाग में उपनिषद का समन्वय ! राम !! राम !!! कैसा अनर्थ । इस अनर्थ का उत्तर उसी वृद्धव्यवहार से पृंछिए।

हम तो समकते हैं, उपनिषद् की इसी सर्वन्याप्ति को सिद्ध करने के लिए ऋषियोंने केवल ब्राह्मण्यस्थ में हीं ब्राह्मण्—ग्रारण्यक—उपनिषद् तीनों का समन्वय कर दिया है। शतपयब्राह्मण्य घन्टाघोष पूर्वक ब्राह्मण् है। साथ ही में उसी घोष के साथ शतपथ के १३ काण्डों में ब्राह्मण्य की प्रधानता है, एवं १४ वें काण्ड में ब्रारण्यक—उपनिषद् का विवेचन है। त सब विस्पष्ट परिस्थितियों के रहते भी जो प्राचीन वेदांतत्व को ही उपनिषद का ब्रावच्छेदक मानने का अमिनिवेश कर रहे हैं, उन के सम्बन्ध में—'पुराणिमिसेव न साधु सर्वम्' इस स्कि का स्मरण हो ब्राता है।

उपनिषत् शब्द को ऐसा क्लिष्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। यावनी माषा जिसे ''उसूल'' कहती है, पाश्चात्य जगत् में जो बिंसिपल (Principle) कहलाता है, विक उसी अर्थ में उपनिषत् शब्द प्रयुक्त हुआ है। हां उसूल एवं प्रिंसिपिल शब्द निर्वचन प्रणाली से शून्य रहते हुए अवैज्ञानिक शब्द हैं। इधर हमारा उपनिषत् शब्द निर्वचनभाव के कारण वैज्ञानिक शब्द है। यही तो संस्कृत भाषा का महत्व है।

पूर्व सन्दर्भ से जब यह निर्वित्राद सिद्ध हो जाता है कि उपनिषत् शब्द का प्रक्षित मौलिक विज्ञान सिद्धनत है तो अब इस गीताशास्त्र को उपनिषत् कहने में कोई आपित की जासकती । अध्ययात्मा, एवं बुद्धियोग गीताशास्त्र इन दोनों का मौलिक विज्ञान का बाबवृद्धि है। न केवल विज्ञान ही बतलाता, अपितु साथ साथ उसे व्यवहार में लाने का बाबवृद्धि लग उपाय भी बतलाता है। ऐसी दशा में गीता किसी महत्त्वेतर की अपेत्रा न खती हैं। खतन्त्र रूप से अवश्य ही उपनिषत् है।

इात-उपानिषच्छव्दरहस्यम्।

--3--

# १—भगवद्गीतोपनिषत्—नामरहस्य

न्यष्टिरूप से पाठकों के सामने गीतानाममीमांसा रक्खी गई । अब सेख्याविज्ञान पूर्वक समिष्टिहर से उक्त नाम की मीमांसा की जाती है। एक दर्शनभक्त के लिए जहां यह श्रीमांसा केवल क्लाना का साम्राज्य है, चहाँ एक वैज्ञानिक की दृष्टि में इस मीमांसा का वड़ा महत्व है। अवश्व ही एक दार्शनिक, किंत्रा एक साम्प्रदायिक मतवाद के अभिनिवेश के कारण अपनी कल्पना के निगीत कुछ सुनना पसन्द नहीं करता। परन्तु विज्ञानदृष्टि को प्रधानता देने वाला, प्रत्येक विषय की उपपत्ति जानने की चेष्टा करने वाला एक विचारशील वैज्ञानिक प्रकृतिसिद्ध नित्यधम्म का अड्-गयी वनता हुआ अवर्य ही इस मीमांसा को अपने साहित्या वेपसा में सहायक समफेगा।

नाम माहात्म्य कितनी बिशिष्टता रखता है, यह बतलाने की अवसर नहीं है। आज जो भारतवर्ष में धर्मरचा हो रही है, उस का मुख्य श्रेय नामस्मरसा को ही है। खबं वेद ने भी नाम (शब्द) को साइत ब्रह्म का खरूप माना है। भ्रोर किसी साहित्व के सम्बन्ध में तो हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है, परन्तु संस्कृतसाहित्य के सम्बन्ध में तो हम यह निःसंक्रीच कह सकते हैं कि रस में तो सम्पूर्ण वैज्ञानिक रहस्य शब्दों में ही भरा पड़ा है। महर्षियों ने उन्हीं शब्दों का, उन्हीं नामों का प्रयोग किया है, जो अपनी संख्या, एवं अत्रवमंनिवेश आदि की विलक्त गता से ही वैज्ञानिक गार्गे को प्रकट कर रहे हैं। यही नहीं, वैदिक साहित्य की तो यह भी प्रतिज्ञा है कि यदि कोई व्यक्ति शब्द ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप जान लेता है तो उसे बिना किसी अन्य प्रयास के परब्रह्म का बोध हो जाता है। नाम तत्व की इसी विलक्ष्णता को प्रकट करते हुए ऋषि कहते हैं —

### दे वाव ब्रह्मशो रूपे शब्दब्रह्म परं च यत। शाब्दे ब्रह्माि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

भारतीय वैज्ञानिकप्रन्थों के पद्य, रलोक, वाक्य, शब्दों की कथा तो दूर है। उस का तो भियेक अच्चर भी किसी गुप्त रहस्य से सम्बन्ध रखता है। बिना प्रयोजन के एक खर, मात्रा, वर्ण भाभी प्रयोग नहीं हुआ है। अपने इसी अतिशय के कारण शब्दिवज्ञानवेत्ताओं (वैय्याकरणों) ने परब्रह्मवत् शब्द को नित्य माना है। इसी विलक्त्याताः के कारण परमक्त्रानिक वैदिक स्रोक्त अपीरुवेय कहलाया है। चूंकि मीता विज्ञानशास्त्र है, एवं विज्ञान में कोई वस्तु निर्धक नहीं । सकती । ऐसी दशा में हम कहें में कि "भगवद्गीतोपनिषत्" इस नाम वा, नाम से सम्बन्ध हो वाली अत्तर संख्या का अवश्य ही कोई मौलिक रहस्य है। उसी रहस्य का संज्ञेप से दिक्त कराना इस प्रकरण का मुख्य लह्य है।

सामान्य दृष्टि से विचार करने पर गीता नाम का अर्थ करते हुए हम इस नियन प पहुंचते हैं कि-''यह स्मार्ती उ निषद मगवान् के द्वारा गाई गई (विस्तार से कही गई) है, आह यह "भगवद्गीतोपनिषत" नाम से सम्बोधित हुई है"। पूर्वकथनानुसार एक साम्प्रदायिक अप ही इस अर्थ से सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु रहस्यार्थ के बिना एक वैज्ञानिक का केवल तक की से ही सन्तोष नहीं हो सकता।

रहस्य शब्द भी कम रहस्य नहीं रखता । रहस्य शब्द उस तत्व का वाचक है, बो कि शाकों में प्रत्यक्रूप से प्रतिपादित न हो कर परोक्त भाग से सम्बन्ध रखता है। आप को यह कर आधर्य होगा कि वैदिक साहित्य में तत्वों के जितने भी नाम प्रयुक्त हुए हैं, उन सब का गोर्क मात्र से ही सम्बन्ध है। अपिन, इन्द्र, वरुण, अपि, मृत्यु, रथन्थर, आदि जितने भी नाम प्रयुक्त हुए हैं, उन सब का गोर्क साव से ही सम्बन्ध है। अपिन, इन्द्र, वरुण, अपिन, मृत्यु, रथन्थर, आदि जितने भी नाम प्रयुक्त हुए हैं , उन सब का गोर्क सुनते हैं, सब में परोक्त मांव का समावेश है। वास्तिव का नामों को छिता कर परोक्षिय विद्यान

वन के स्थानों में अनिन-इन्द्रादि शब्दों का व्यवहार किया है। उक्त नामों के वास्तविक नाम क्रमशः प्राप्ति, इन्ध्र, वर्गा, प्रक्ति, मुच्यु, रसतम हैं। यही वैदिक साहित्य का रहस्यभाव है, जैसा कि निम्न लिखित वचनों से स्पष्ट हो जाता है।

१—त्र्रिष्ठि वै तम् जिन् रित्याचत्तते परोत्तं, परोत्तकामा हि देवाः।
(शत०६।१।१।१।)।

२—इन्धो ह व तिमिन्द्र इत्याचचते परोचं, परोचकामा हि देवाः। (शत०६।१।१।२)।

३— तं वा एत व्रश्णं सन्तं व्रह्णा इत्याचत्तते परोत्तम् ।

परोत्तकामा हि देवा पत्यत्तद्विषः । (गो० ब्रा०पू०१।७।) ।

४—श्रित्ति वे नामतेद्यद्वित्रिरिति । (श्रत०१४।४।२।२।)।

थ—तं वा एतं मुच्युं सन्तं मृत्युरित्याचवते परोत्तम् ।

परोत्तिभिया इव हि देवा भवन्ति, मत्यत्तद्विषः । (गो॰पू॰शांश)।

६—रसतमं ह वै तद् रथन्त्रिमित्याचवते परोत्तम् ।

(शत ० हा १। २। ३६।)।

उक्त बचनों से हमें कैसे उदात्त लोकरचावृत्त का आदेश मिलता है, यह भी ध्यान में खना चाहिए। सत्य की कल्पित परिमाश बनाने वाले काल्यनिकों की कृपा से आज हम परोद्धमाव से सर्वथा पीछे हट गए है। हमने इसी में अपना महत्व समम रक्खा है कि प्रत्पेक विश्य का, प्रत्येक कर्म्म का डिपिडम घोष करते हुए ही आगे बढें। हमें यह पता नहीं है कि जिस विषय को रहस्य में नहीं रक्खा जाता, वह आत्मशक्ति से विश्वत होता हुआ निर्वल वन जाता है। वयों के आत्मा सर्वथा परोद्ध है। फलतः सर्वत्र काम करती हुई भी आत्मशक्ति मल्ला में नहीं आती। हमारा प्रत्येक कार्य रहस्य में होना चाहिए। मन्त्रणा ही कर्तव्य कर्म का बीवन है। किया कुळ नहीं, घोषणा सारे विश्व में कर दी, यही हमारी अवनित का मुल

कारण है। सचमुच आज हम विलकुल फोरा होगए हैं। आचार, व्यवहार, सम्भाषण सा सलता का पुट लगाते हुए आज हम निलंडज बन गए हैं, परोक्तमात्र सर्वेया छोड़ दिया मयादा को जलाञ्जलि समर्पित कर दी है। इसी महाराजयच्मा ने हमारे अन्तर्जगत् को लोका कर डाला है। स्मरण रखिए. आप अपने कर्तव्य में जितने ही गुप्त रहेंगे, आप की आसर्क उतनी हीं अधिक विकसित होगी । शिक्तवृद्धि के लिए परोक्तमाव से बढ़कर अन्य राष्ट्र का अभाव है।

अस्तु प्रसङ्ग यह था कि आर्यसाहित्य के प्रत्येक शब्द में गुप्त रहस्य रहता है। एवं इ गुप्त रहस्य या तो ई चरदत्त दिन्यं अलोकिक प्रतिभा से सुरिच्त रहता है, अथवा गुरुपरम्या व सुरिवृत रहता है । अपने परिमित सामान्य ज्ञान से बिना किसी गुरू का आश्रय लिए केस शब्दों के श्राधार पर उस रहस्य पर श्राप का श्रात्मा कभी नहीं पहुच सकता। जो व्यक्ति म पने बुद्धिबाद के अभिमान में पड़कर सम्प्रदाय की उपेचा कर अपने आप ही शासों के म रहस्य को जानने की चेष्टा करता है, उसका यह प्रयास सर्वया व्यर्थ चला जाता है। गुरु हमें दिव्यदृष्टि प्रदान करते हैं। उसी दृष्टि के बल पर हम गुप्त रहस्यों पर पहुंचने में सर्व बनते हैं। श्रर्जुन जैसा महाबुद्धिमान् मनुष्य भी तबतक उस बुद्धियोग को, भगवान् के स गुप्त रहस्य को न समक सका, न देख सका, जब तक कि भगत्रान् ने उसे दिव्यदृष्टि प्रदर्ग नहीं कर दी। सिच्छिष्य अर्जुन सद्गुरू कृष्ण के अनुप्रह से ही गीतोपनिषत् नाम के हिंग शास्त्र के सम्यक् परिज्ञान का अधिकारी वन सका । इस परिहिथति से कहना हमें यही है कि केवल भाष्य, टीका, टिप्पणियों के आधार पर विना गुरुदी का के रहस्य शास्त्रों का बान प्र कर लेना सर्वया असम्भव है। अत्रप्त आग्रिशास्त्र ने दीवा की ही ज्ञानप्राप्ति का मुख्य है। माना है। तन्त्र की दृष्टि से अदीवित मनुष्य किसी भी ज्ञान का अधिकारी नहीं है।

रहस्य रहस्य है, एकान्त की वस्तु है, गुप्तनिधि है। सभी मनुष्य इस के अधिकारी नहीं बन सकते । यही कारण है कि देवयुगकाल में होने वाली ब्रह्मपर्वदों में किसी कुलपि उपदेश करने पर यदि कोई रहस्य की बात आजाती थी तो कुलपति गुरू सब के सामित हैं।

को प्रकट न कर अपने जिज्ञासु प्रिय शिष्य को हाथ प्रकड़ कर एकान्त स्थान में खेजाते थे, एवं उस रहस्य का उपदेश देने थे। महर्षि गार्थ ने अपने सिच्छ्रिष्य अजातशञ्च को इसी प्रग्रालों से रहस्य का उपदेश दिया था [देखिए शत० १४।५।५]। रहस्य परिज्ञान रहिस [एकान्ते] वे होने से ही रहस्य कहलाता है, एवं उसके लिए प्रस्थेक दशा में गुरु रस्परा का आश्रय ही अपेद्मित है। इसी अभिप्राय से अभिग्रक्त कहते हैं—

१—य=क्रेयः स्यानिश्चितं ब्रृहि तन्मे शिष्ट्यम्ते ऽहं शापि मां त्त्रां प्रपन्नम् ॥ (गीता०२।७।) ।

२—स एकायं मया तेऽच योगः मोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि में सखा चेति रहम्य होतदुत्तमम् ॥ (गीता ४।३।) ।

३—बद्धि प्रियातेन परिवरनेन स्वया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्रवदिशनः ॥ (४३४) ।

संचमुच गीता एक रहस्य शास्त्र है। ग्रहस्यज्ञान ईश्वरीय झान होने से ईश्वर की देन है। इसीलिए तो इस रहस्यग्रन्थ [चेद] को महर्षियों ने अपीरुषेय कहा है। ऋषियों के पंतित्र अन्तः-करण में उन के अजस्त तपः प्रभाव से जिस अलीकिक रहस्य झान का, किंवा ईश्वरीय झान का उदय हुआ, उसी को उन्हों ने मन्त्रज्ञक् द्वाग संसार के सामने रक्खा। बही इलहाम है, पाक साफ खुदा के पाक साफ कलाम है। बही बेद है। इधर हमाग गीताशास्त्र यवपि वेद नहीं है, परन्तु रहस्य झानात्मक यह गीताशास्त्र भी श्रुति से कम महस्य नहीं रखता। तभी तो यह [स्पृति होते हुए भी] उपनिषद् शब्द से सम्बोधित हुआ है।

श्रीती उपनिषद्, एवं इस स्मातीं गीलोपनिषद् में विज्ञान दृष्टि से यद्यपि समानता है। तथापि वाक्दृष्टि से दोनों में श्रहोरात्र का श्रान्तर है। इसी श्रान्तर के कारण इसे श्रापीरुषेय नहीं माना गया, इसीलिए इस की गणना श्रुतिशास्त्र में नहीं की गई, अतएव इसे वेदवद् स्वतः प्रमाण नहीं माना गया। श्रीती उपनिषद् का सहां विज्ञानवाक् से सम्बन्ध है, वहां इस स्मातीं गीतोप-

Ų

(1

म्

उस

मा

निष

19

एवं

निषत् का शब्दवाक् से सम्बन्ध हैं। विज्ञानवाक् को मन्त्र कहा जाता है। मन्त्र की परिमाण सं था सतन्त्र हैं। प्राकृतिक विज्ञान तत्व का जिस रूप से, जिस उचावचभाव से, जिस साबहा से प्रकृति में सन्निवेश है, ठीक उसी की प्रतिकृति पर जिस वाक् का सन्निवेश हुआ है, व्हीक् विज्ञानवाक् कहलाती हैं, उसे ही मन्त्र कहा जाता है। जो महत्व मन्त्रप्रतिपाद्य विषय का है वही महत्व तद्वाचक मन्त्र का है, यही मन्त्रका मन्त्रत्व है। उद्रहर्गण के लिए गायत्रीमन्त्र बोई लीजिए । अग्निप्रधान देवता गायक है । वह गायकी छुन्द से छुन्दित रहता है । गायकी मन उस गायत्री तत्व की प्रतिकृति है। गायत्री मन्त्र में उसी के व्यनुमार उदात्तादि खरों का समावेश हुआ है। यदि उस गायत्री देवता को आग अपने अध्यातमजगत् में प्रतिष्ठित करना चाइते हैं तो गायी मन्त्र का जप कीजिए। चूंकि यह उस की प्रतिकृति हैं, अतएक इस के अजस जप से समानाक र्षण सिद्धान्त के अनुसार वह देवता आकर्षित होता हुआ आप के आत्मा में प्रतिष्ठित हो जागा। यदि आप ने मन्त्रप्रयोग में एक मात्रा की, खर की, वर्ण की भी त्रुटि कर डाली तो सम्क्ष्य जायगा, एवं उस दशा में वही मन्त्र अभ्युद्य के स्थान में नाश का कारगा वन जायगा। साथ ही में आप को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि, आप गांयत्रीदी का के अधिकारी हैं, अथना नहीं। एक है बया सभी गापत्री जंप करने बनें, यह असम्भन्न है। जिस के अन्तरात्मा में जन्म से बीज हप है इस देवता की प्रतिष्ठा होता है, वही द्विजाति कहलाता है। वही इस दीचा का अधिकारी है। इसीलिए धर्मसूत्रों ने सूद्र को इस सम्बन्ध में अनिधिकारी माना है। वहरूप यह है कि मन क सक्तप सर्वथा निश्चित है, एवं उस के उसी रूप से प्रयोग करने में लाम है। यदि कोई मत्त्वुहि भाषान्तर में उस का जफ करने का दु.साइस करता है तो यह उस की आनित हैं। मन्त्र वाजार सौदा नहीं है । मन्त्र मन्त्र हैं, रहस्यविज्ञान की प्रतिच्छाया है । जरा भी मड़ वढ़ कर देने से मन्त्र शब्द दुष्ट हो जाता है, इष्टजनकता के स्थान में अनिष्ट जनक वन जाता है । देखिए इस सम्बर्ध में श्रुति क्यां कहती है—

दुष्टः शब्दः खरतो वर्षतो वां मिय्यांपयुक्ती न तमर्थमाह । स वाग्वजो यजमानं हिनहित यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो इपराधादाः। गीताशास्त्र का शब्दवाक् से सम्बन्ध है। इसीलिए हम गीता के रलोकों को मन्त्र न कह- कर रलोक शब्द से ही सम्बोधित करते हैं। जिह प्रकार वेद का पागयण एक विशेष महत्व रखता है, वैसे गीतारलोकों के पागयण का कोई विशेष महत्व नहीं है, इन के जप से कोई विशेष सिद्धि वहीं है। यद्यपि शब्दविज्ञान के अनुसार पारायण भी कालान्तर में अवश्य ही अतिशय का कारण का जाता है, इसीलिए गीतामाहात्म्य में गीतापारायण को भी महत्व दिया गया है, तथापि विशेष लाम गीतार्थ के अनुसरण पर ही अवलम्बित है। मन्त्रवाक् का शब्द भी उपयोगी है, परन्तु शब्द- बाक् का अर्थ ही प्रधानरूप से हमारा उपकारक बनता है। बुद्धियोग शब्द सुनने से ही हमारा कल्याण नहीं हो जाता। अपितु इस के लिए हमें बुद्धियोगसम्पत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। विज्ञानवाक्, एवं शब्दवाक् में यही अन्तर है। इसी अन्तर ने गीतोपनिषद को श्रीती उपनिषद से पृथक् कर सखा है। वेद जैसे ईश्वरकृत है, तथेत्र गीताज्ञान भी ईश्वरावतार श्रीकृष्णद्वारा उद्भावित है। मनुयों के द्वारा विरचित शास्त्रों के शब्दों में भले ही के ई विशेष रहस्य न हो, परन्तु ईश्वरीय गीता- अस अवश्य ही किसी निगृद रहस्य से सम्बन्ध रखता है।

गीताशास्त्र चतुर्विध बुद्धियोगों के द्वारा चतुर्विध क्लेशों को हटाता हुआ आत्मा में धर्माबान-वैराग्य-ऐश्वर्य इन चार भगों के उदय का कारण बनता है। गीता एकमात्र क्लेशनिवृत्तिपूर्वक
गाप्राप्ति का उपाय वतलाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि में भग प्रतिष्टित रहेगा, यह उपनिषत्
उसी की उपनिषत् होगी। गीता भग-वान् की है। जो इसे अपनी मुलप्रतिष्टा बना लेता है, वह
अपनी प्रातिश्विक भगसम्पत्ति से युक्त होता हुआ अवश्य ही भग-वान् बन जाता है। ''गीता भग
गाप्ति का उपाय बतला कर जीव को भगवत् सम्मत्ति से युक्त कर देती है''। इसी रहस्य को सूचित
करने लिए ज्यास ने इसे "भगवद्गीतोपनिषत्" [भगवत् प्राप्ति का उपाय बतलाने वाली गीतोपनेवत्। नाम से सम्बोधित करना आवश्यक समभा है।

भगसम्पत्ति का प्रदाता यह गीताशास्त्र केवल विधि-निषेधात्मक शास्त्र ही नहीं है। इसमें मन्वादि अन्य स्मृतियों की तरंह "यह करो वह मतकरो" – इस प्रकार की आज़ा एवं निषयों का ही संग्रह नहीं है। अपितु इस संम्बन्ध में जो शैली श्रौती उपनिषद् को है,

ले

वि

पूर्व

ब

यह

द्दि

इन

ste?

वात

शाद

व्याः

नेनाद

वही शैली इसकी भी है । मन्वादि स्मृतियों का कर्त्तत्र्य केवल विधि—निषेधमावों पर ही एक हो जाता है। वे धर्म का मौलिक रहस्य वतलाने में तटस्थ हैं। यदि उनसे कोई रहायक्र की जिज्ञासा करता है तो उनकी स्रोर से इस जिज्ञास को - 'धम्में जिज्ञासमानानां भाष परमं श्रुतिः" यह उत्तर मिलता है । उत्तर का अभिप्राय यही है कि यदि तुम धर्म के रहा ज्ञान की जिज्ञासा रखते हो तो इस के लिए तुम्हें वेद की शरण में ही जाना चाहिए। वही मैक्षि रहस्य का उरदेश है। ठीक यही स्थित गीता की समिक्ष । विधि-निषेधभावों के सावसा गीता वेद पर अपना भार न छोड़कर-''इसलिए ऐसा करो, इसलिए ऐसा पत को इलादि उपपत्तिएं भी खयं बतला देती है। मौलिक उपपत्ति ही तो ज्ञानकर्म का रहस्य है, हिस ही तो उपनिषत् है । इसीलिए श्रपने विधि-निषेधभात्रों के कारण जहां गीता की अनुगर प्रमाणकप स्मृतिशास्त्र में गणना की है, वहां श्रुतिवत् ग्हस्यज्ञान का प्रतिपादन करने के कार इसे उनिषत् भी कहना उचित मान लिया गया है । इस प्रकार भगवत् शब्द भगभा ग सूचक है, गीताशब्द शब्दशक् का सूचक है, एवं उरिषत् शब्द रहस्य ज्ञान का परिचक्ष है। गीताशास्त्र से भगवद्भाव की प्राप्ति होती है, इसलिए यह भगवत् है। यह शास हर वाङ्मय है, इसलिए यह गीता है। यह शास्त्र रहस्य का प्रतिपादक है, इसलिए यह रामि पत् है। इस दृष्टि से "भगवंदीतोपनिषद्" इस नाम का "भगवद्माष्युपायभूतशब्दशह मयरहस्यशास्त्र" यही निष्कर्ष निकलता है । यही इस नाम की द्वितीय व्याख्या है।

१-भगवत्याप्त्युपायभूतं-शास्त्रम्-→भगवत्,
२-शब्दवाङ्मयं-शास्त्रम् ——->गीता
३-एइस्यक्षानमयं-शास्त्रम् ——-अपनिषत् अपि

प्रकारान्तर से विचार कीजिए । शब्दब्रह्मरहस्यवेत्ता विद्वानों को यह विदित है कि व्यक्षन एक मिन्न वस्तु है, एवं स्तर एक स्क्तंत्र तत्व है । इन दोनों का आवम्बन, स्वीतम्बन स्फोट एक तीसरा ही तत्व है। व्यञ्जन श्रद्धमात्रिक है, खर मात्रिक है, एवं स्फोट अमित्रिक है। व्यञ्जन की प्रतिष्ठा खर है। इस का प्रत्यच्च प्रमाण यही है कि बिना खर को आधार बनाए आप विशुद्ध व्यञ्जन का उच्चारण नहीं कर सकते। इसी प्रकार खर की प्रतिष्ठा स्फोट है। इसी से अर्थ स्फुट होता है।

यह एक बड़ा ही चमत्कार है कि जहां व्यञ्जन अपनी प्रतिष्ठा, किंवा स्थित के लिए केंबल एक विन्दु की अपेचा रखता है, वहां खर खप्रतिष्ठाके लिए २ विन्दुओं का आश्रय लेता हुआ १ विन्दुओं को अपना व्याप्ति स्थान बनाता है। १ विन्दुओं में से ५-६ इन दो किंदुओं पर तो खयं खर उक्थ [मूलविन्व] रूप से प्रतिष्ठित रहता है, एवं शेष ७ बिन्दुओं में [४ पूर्व की बिन्दुओं एवं ३ उत्तर की बिन्दुओं में] वही खरतत्व अर्क (रिश्म) रूप से व्याप्त होता है। अपने इन्ही अर्कों के आधार पर खर व्यञ्जनों को अपने धरातल पर प्रतिष्ठित रखता है। खर का ऐसा खरूप क्यों है १, यह ६ विन्दुओं में ही अपनी व्याप्ति क्यों रखता है १, ह्यञ्जन क्यों नहीं विना खर के उच्चारया का विषय बनता १ इन सब प्रश्नों की उपनिषद सूर्यदेवताहै।

छुन्दोविज्ञान के अनुसार सूर्य्य बृहती छुन्द पर प्रतिष्ठित माना गया है। क्रान्तिवृत्त में सात श्रद्धीत्रवृत्त माने गए हैं। इन्हीं को पूर्वापरवृत्त भी कहते हैं। इन्हीं सातों को विज्ञान भाषा में दिवण से आरम्भ कर क्रमश: गायत्री, छित्याक, अनुष्टुप, बृहती, पिङ्कि, त्रिष्टुप, जगती मानों से व्यवहत किया जाता है। यही सूर्य के हिरण्मय [अग्निमय] स्थ के सातों अश्र हैं, अश्र को ही छुंद कहा जाता है। छुन्द पर ही प्राकृतिक देवता प्रतिष्ठित रहते हैं।

उक्त सातों छुन्दों में मध्य का छुन्द सबसे बड़ा है, अतएव इसे बृहती छुन्द कहा जाता वाता है। इसी को आधुर ज्योतिष में विषुत्रहत्त, किंवा विष्त्रदृष्ट् कहा गया है। यही पा- याल भाषा में इक्वेटर (Equator) नाम से प्रसिद्ध है। गायत्री के ६ अच्छर हैं, उ- ज्याक ७ अच्छर का, अनुष्टुप् = अच्छर का है, एवं बृहती छुन्द १ अच्चर का माना गया है। विषक्ष हिती छुन्द ही सूर्य्य की प्रतिष्ठा है। इसी लिए सूर्य्य को 'बृहत्' भी कहा जाता है,

म-त-र्-य्-र्-क्-ट इस सप्तव्यक्षन समिष्ठ का आलम्बन अकार है, एवं स्वर्यहा समिष्ठ का (व्यक्षनयुक्त खर का) आलम्बन अवारपारीण आलम्बनतत्व वही तीसरा स्पोट है। व्यक्षन सर्वथा अनित्य है, एवं मध्यस्थ खर स्पोट के अनुप्रह से कि व्यक्षनीपाधि से अनित्य बनता हुआ नित्यानित्य है। तीनों की समिष्ठ ही शब्दब्रहा है। वैयाना इस शब्दब्रहा में स्पोट की आराधना करते हैं। चूंकि स्फोट नित्य है, अत्एव नित्यस्पोटानुष्णि वैय्याकरणों की दृष्टि में शब्द नित्य है। मौतिक पदार्थ मर्त्यभावप्रधान हैं। उधर व्यक्षन भीष्ं कथनानुसार मर्त्य हैं। इसीलिए पदार्थ विद्या के आचार्य्य नैय्यायिकों का प्रधान उपास्य व्यक्षन भीषं कथनानुसार मर्त्य हैं। इसीलिए पदार्थ विद्या के आचार्य्य नैय्यायिकों का प्रधान उपास्य व्यक्ष भाग है। व्यक्षन चूंकि अनित्य है, अतएव यह शब्द को अनित्य मानते हैं। दोनों ही मत स्पोर्थ व्यक्षन दृष्टि से सर्वया मान्य हैं।

इसी शब्दब्रह्म के समानधरातक पर प्रब्रह्म प्रतिष्ठित है। जसा संस्थानकम शब्दब्रह्म है, ठींक वैसा ही क्रम परब्रह्म का है। शब्दब्रह्म ही परब्रह्म का वाचक है। "ओप्" इलाक-रक शब्द से ही परब्रह्म का अभिनय किया जाता है, जैसा कि-''तस्य वाचकः प्रणवः" (ग॰ यो० १।२७)—''म्रोंतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणिस्त्रविधः स्मृतः'' (गें०२,७।१३) इलादि हे सष्ट है। "ओम्" शब्द में एक अन्तर है, किंवा "ओम्" खयं एकान्तर है। "खरोऽन्तरम्" स प्रातिशास्य सिद्धान्त के अनुसार खर को ही अन्तर कहा जाता है। 'ओम्' ही उसका वाक है, इस लिए "ग्रोमिसेन ध्मायथ ग्रात्मानम्" इत्यादि रूप से श्रोङ्कार द्वारा ही श्रामवद्य परत्रहा की उपासना का विधान है। वाच्य वाचक से अभिन्न है। अतएव वाचक शब्द की एवं वाच्य परब्रह्म दोनों का श्रमेद सिद्ध हो जाता है। शब्दार्थनित्यता का यही मौतिक रहा है। इसी रहस्य के आधार पर वाचक शब्द एवं वाच्य अर्थ का औत्पत्तिक सम्बन्ध माना गर् है-(देखिए पूर्वमीमांसा १।१)। इसी अधार पर दान्तीपुत्र भगवान् पाणिनि का -"सर्वे सर्वार्ध वाचकाः" यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। शब्दब्रह्म से समतु जित परब्रह्म का यद्यपि श्रागे के श ला मंत्रेत से निह्नपण होने वाला है। तथापि प्रकरणसङ्गति के लिए यहां भी अ का संबोप से दिग्दर्शन करा देना अनावरयक न होगा।

शब्दब्रह्म के स्कोट, खर, ज्यञ्जन किंवा वर्ष की तरंह परब्ह्म के भी भ्राज्यय, भन्नर, तर यह तीन ही विवर्त्त हैं। अर्थप्रधान त्तर विश्वमूर्ति है, कियाप्रधान अत्तर पुरुष विश्व की निमित्त कार्य है, एवं ज्ञानसूर्ति अञ्यय विश्व का आलम्बन है। अद्या द्या की प्रतिष्ठा है, अ-अय सर्वप्रतिष्ठा है। भौतिक च्रिक विश्व च्रारामक है, बह वाक्ष्रधान है, मर्त्य है, श्रनिस है। हाणिक, भौतिक, वाङ्मण, अर्थप्रधान, विश्वमूर्ति च्राक्ट की आल्यवनमूमि, प्राणमय क्रियाप्र-थान अस्तरपुरुष है | दोनों का अपालम्बन मनोपय ज्ञानप्रधान अव्ययपुरुष है । अव्यय नित्य है. इर अनिस है, मध्यपतित अन्तर दोनों धम्मों से अरकान्त रहता हुआ निस्यानिस है। इन तीनों में अव्यय को स्फोटस्थानीय समिक्षिए, अव्वर को च्रास्थानीय मानिए, एवं च्रर को वर्षा के सम-कब समिमए । तीनों की ससिष्ट को परत्रहा मानिए । इसी परत्रहा से आगे जाकर इंश्वर, जीव, जगत् इन तीन खतन्त्र संध्याक्रों का उदय होता है। इन तीनों में ईश्वर भगवान है, जीव-क्लेशवान् है, एवं विश्व क्लेशमृत्ति है । मध्यस्य जीव जब तक क्लेशमृत्ति विश्व का (भौतिक वि-पयवासनाओं का) अनुच। वना रहता है, तब तक इस क्लेशसम्पत्ति के लेप से यह क्लेशबान् वना रहता है। यही जब क्लेशरूप विश्व से पराङ्मुख वन कर भगमूर्त्ति ईश्वर का अनुगामी बन जाता है तो उस भगत्रान् की भगवत्ता का इस पर अनुग्रह होजाता है। उस समय यह अपने बीवसंस्था सम्बन्धी वलेशवान् जीवन का परित्यागं करता हुआ भगवान् बन जाता है। यही इस आध्यात्मिक पुरुष का परम पुरुषार्थ है।

चर अचर के गर्भ में, एवं अचर अव्यय के गर्भ में यदि चला जाता है तो अव्ययपुरुष प्रमान बन जाता है। इस दशामें अव्यय का पूर्ण विकास रहता है। "बिर्भसव्यय इंश्वरः" (गे. १५१९) इस गीता सिद्धान्त के अनुसार अव्यय साचात् ईश्वर है। इस ईश्वर की ईश्वरता चर अवर के गीणमाव पर ही अवलम्बत है। अतएव चराचरगर्मित अव्यय को ही हम ईश्वर, किंवा मानने के लिए तथ्यार हैं। चर अव्यय के गर्भ में, एवं अव्यय अचर के गर्भ में यदि समाविष्ट हैं तो अचर पुरुष की प्रधानता हो जाती है। इस दशा में अचर का विकास रहता है। "जीवभूतां महीबाहो" (गी० ७ ५) इस गीता सिद्धान्त के अनुसार प्रामकृति नाम से प्रसिद्ध यह अचर ही

यो

त्रो

गत्र

र्ग्र

इस

नेक

पेंबि

पाधि

BIT

8 1

दशा

कता

पावा

813

वाता

जीवात्मा, किंवा चेतनप्राशी का खरूप समर्पक हैं। यह भगलद्वारा अव्ययसम्पति से खुत है। अव्यय श्रद्ध इस जीव को हम अवश्य ही कंलेशव!में कहने के लिए तथ्यार हैं। अव्यय श्रद्ध मर्भ में, एवं अद्धर द्धर के गर्भ में यदि चला जाता है तो द्धर पुरुष प्रधान आसन श्रद्ध का की है। इस परिहिथित में द्धर का पूर्ण विकास रहता है। 'द्धर: सर्वाश्चि भूतानि' (मी० १६ १६) इस गीता सिद्धात के अनुसार अपराप्तकृति नाम से प्रसिद्ध यह द्धर ही विन्त, किंव विश्व का स्वरूप समर्पक है। यही मृतमाग जीव के वलेश का का या है, अतएव मृताक इस द्धर हों, किंवा द्धरामक विश्व को हम अवश्य ही। क्लेश कहने के लिए तथ्यार हैं। सम्प्रकार विश्वक के तारतम्य से एक ही परब्रह्मने तीन स्वरूप धारण कर रक्से हैं। यद्यि तीने हीं खरूपों में (प्रत्येक में) अव्यय-अद्धर-द्धर तीनों पुरुष प्रतिष्ठित हैं, परन्तु प्रधानता तीने में क्रमशः अव्यय-अद्धर-द्धर की ही है, अतएव तद्वाद-स्थाय के अनुसार अव्यय को ईस, अद्धर को जीव, एकं द्धर को किंव मान लिया जाता है।

सिंवाद परबंध को उस तीन खरूपों में गरिएत होने की क्या ब्यावश्यकता हैं। इस प्रश्न की उपनिषद वही त्रिपुण्मात्रमयी मांया, किंत्रा प्रकृति हैं। प्रकृति का संवभाव ईबाएं का, रजोमात्र जीवस्ष्टि का, एव तमों गत्र विश्वस्ति का प्रतिक बनता है। व्यत व्यव्यय को सब रूप से बजन्मा रहते हुए भी इसी दुरल्या माया की कृया से ईब्हर—जीव—विश्व इन तीन हं रूपों में परिण्त होना पड़ता है, जैसा कि—"ग्रजोऽपि सक्वययात्मा भूताना मीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भूतान्यात्मायया" इलादि गीता सिद्धान्त से सावा है। सम्पूर्ण विश्व तमोगुण्प्रकान वनता हुआ क्लेशरूप है। तम अविद्या है। अविद्या भाग है रागोंदें में से अपिता, अभिनिवेश मेंद से चार मार्गों में विभक्त है, यही सावाद केश हैं। इन्हीं से अत्रमण से जीवात्मा दुन्छ पाया करता है। से संग्रप्तान विश्व में रहने वाले, विश्व सक्त (विषयासक्त) जीवमात्र रजोगुण्पप्रधान बनते हुए से स्वावन हैं। रजोगुण ही कामनाओं प्रवृत्ति का मूल है, एवं कामना ही विश्वयासक्ति की जननी है। इसी प्रकार विश्व में एक क्ष्म असल मार्गिन व्याप्त ईश्वर संवर्गुण्पप्रधान बनते हुए से स्वावन हैं। संक ही विद्या है। विद्या है।

ही वैराग्य-झान-ऐश्वर्य-धर्म मेद से चार भागों में विभक्त है। यही चारों सान्नात् भग हैं। तहान् इंबर अवस्य ही भगवान् है। जिस जीव ने प्रकृति के इस गुप्त रहस्य को समक्त कर भगवत्ता प्रा-मका ही, वह सचमुच बड़ा भाग्यवान् है।

उधर मगवान (ईश्वर) है, इधर केश (विश्व) है, मध्य में सदंश पतित केशवान (जीव) है। यदि इस केशवान की प्रवृत्ति केशक्प विश्व की ओर है तो यह केशवान है। यदि बुद्धि-श्वेग का आश्रय खेता हुआ, तद्द्वारा अञ्चयामा का साज्ञात्कार करने में यह समर्थ हो जाता है श्वोइस आत्मक्षान के प्रभाव से इस का कमीहमा खत एवं केशनय विश्व से पराङ्मुख बन जाता है। फलत: अञ्चयेश्वर की भगवत्वा के अनुप्रह का सत्पात्र बनता हुआ यह भगवान है। भ-गवान ने केशवान को भगवान बनाने के खिए ही तो गीतायोग का संस्करण किया है।

दूसरे शब्दों में को समिमए कि इंनिप्रधान ईश्वर नित्न सुखी है, अर्थप्रधान विश्व दुःख-पृति है, मध्यपतित जीव समयानुसार दोनों से युक्त होता हुआ कभी सुखी है तो कभी दुःखी है। स का यह इंग्याह्यायी सुख भी रायात्मक वनता हुआ अन्ततः होमरूपा अशान्ति का ही ज-कि वन जाता है। ऐकान्तिक सुखप्राप्ति के लिए तो इसे उस अन्ययेक्वर की शरणागित ही अ-पेंदित है। वहीं उसे "तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्" यह आश्वासन मिल सकता है।

ईश्वर-जीव-विश्व तीनों हीं यद्यपि परब्रह्म के विवर्त हैं। परन्तु आगे जाकर यह उपांधि केवल ईश्वर के लिए नियत हो जाती है। कारण इसका यही है कि संकेतमाना के अनुसा पर शब्द अव्यय का वाचक है, प्रावर शब्द अक्तर का, एवं अवर शब्द हार का वाचक
है। यद्यपि तीनों हीं संस्थाओं में पर अव्यय, परावर अक्तर, अवर क्तर तीनों प्रतिष्ठित हैं। ऐसी
रेगा में तीनों को ही परब्रह्म, परावरब्रह्म, अपरब्रह्म इन तीनो नामों से ही व्यवहृत किया जा सकिता है। तथापि अव्यय-अक्तर-क्तर की क्रांविक प्रधानता से परब्रह्म शब्द अव्ययप्रधान ईश्वर में ही,
पावाबह्म एवं अवरब्रह्म के स्वर्थ अवरब्रह्म का की निरूद वन गया
हिन तीनों संस्थाओं में से प्रकृत में परब्रह्म नाम की ईश्वरसंस्था का ही दिग्दर्शन कराया
विवर्ध

त्रिसंस्थ्रह्य

Ø

4

यह

-त्पां

सम

सम

भाव

बह्य

साए

भागे

1-7.

परब्रह्मतत्व विश्व से सम्बन्ध करके प्रनापित रूप में परिगात हो जाता है। इस प्राक पत्म दशा में ही परब्रह्म ईश्वर कहलाता है । विशुद्ध दशा में तो उसे केवल परब्रह्म शब्द हे युकारा जायगा । कारण इसका यही है कि ईश्वरशब्द साकांच् है । शासन करने वाले प्रमुशे ही ईश, किंवा ईश्वर कहा जाना है। ईश शब्द सुनते ही किसका ईश ? यह जिज्ञासा होते है। क्र-और अव्हर तो अव्यय की अन्तरङ्ग प्रकृतिएं हैं, खमात्र है, यह तो शासन के द्वार है। अवस्य ही शासित होनें वाले पदार्थ चर अन्तर से पृथक् होनें चाहिएं। विना उन के सकत्र के ईश्वर की ईश्वरता अपूर्ण है। इस कमी को विश्व ही पूरा करता है।

उदाहरण के लिए अध्यातमसंस्था को अपने सामने रखिए। इस संस्था में आला औ शरीर यह दो भाग हैं। आत्मा इस शरीर का प्रभु है, ईश्वर है। यही दो विभाग आपको आह-दैविक संस्था में मानने पड़ेंगे। महाविश्व उस का शरीर है, विश्व के पर्व में प्रतिष्टित रहने बब क्राक्रामित वही अन्यय इस का आत्मा है, दोनों की समष्टि ईश्वर है। इस जिस महाविष के दर्शन कर रहे हैं, वह साजात् ईश्वर के दर्शन हैं। शरीर ही चत्तु का विषय बनता है, श्राय श्रांख से देखने की वस्तु नहीं है। इस दृष्टि से विश्वरूप ईश्वर के शरीर के दर्शन करना ईश का प्रत्यक्त कहा जासकता है। इसी विश्वशरीर के कारण उसे विश्वातमा, विश्वश्वर, जण्डा धार, जगनियन्ता, जगदीश्वर, विश्वम्भर इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। अ देखना यह है कि वह परत्रहा इस विश्व में किस रूप से प्रतिष्ठित होता है।

उत्तर स्पष्ट है। खयं परब्रहा के (ईश्वरात्मा के) जब अव्यय, अन्तर, न्तर यह तीन ही हैं तो विश्व में इन तीन रूपों के अतिरिक्त उस की प्रतिष्ठा का खरूप ओर क्या हो सकताहै। विश्वदृष्टि से वही तीन संस्थाएं क्रमशः अंथक्तसंस्था, व्यक्ताव्यक्तसंस्था, व्यक्तसंस्था की अधिकारिणी हैं। स्वयम्भू-परमेष्ठी यह पर्व अव्यक्तसंस्था से, सूर्य व्यक्ताव्यक्तसंस्था है, लं यन्द्रमा-पृथ्वी व्यक्तसंस्था से सम्बन्ध रखते हैं। प्रथम संस्था अव्ययप्रधान है, दूसरी अव प्रधान है, एवं तीसरी ज्ञाप्रधान है । अञ्चयपप्रधानसंस्था में अमृत की, ज्ञाप्रधानसंस्था श्राध्यात्मसंस्था में प्रते मृत्यु की, एवं श्रव्याप्त्रधानसंस्था में श्रमृत-मृत्यु दोनों की प्रतिष्ठा है।

गात्मा (आध्यात्मिक ईरवर), शारीरक आतमा (जीवात्मा), एवं ग्ररीर यह तीन विमाग हैं। इन.
तीनें का उक्त तीनों आधिदेविक संस्थाओं से सम्बन्ध है। अन्ययसंस्था प्रत्यमात्मा की, अन्तरसंस्था
शारिक आत्मा की, एवं न्यरसंस्था शरीर की प्रतिष्ठा है। जब तक जीवात्मा न्यरसंस्था में प्रतिष्ठित
है, तव तक इसे जन्म-मृत्यु के प्रवाह में प्रवाहित रहना पड़ता है। न्यरसंस्था से पृथक् होकर जब
शह अन्नरसंस्था में चला जाता है तो न्यरप्रन्थिवमोक से यह मुक्त हो जाता है, यही इस की सालोवय, सामीप्य, साद्ध्य, सायुज्यलन्या अपरामुक्ति है। उसी बुद्धियोग की कृपासे जब
शह उस परलन्या अन्ययसंस्था में चला जाता है तो "परेऽच्यये सर्व एकी मवन्ति" "प्रातां पुरुषमुपैति दिञ्यम्" इत्यादि औत-सिद्धान्तों के अनुसार पर अन्यय में लीन होता हुआ।
समञ्चयमाव को प्राप्त हो जाता है, यही अन्नरप्रन्थिवमोकलन्न्या परामुक्ति है। सीधी भाषा में वो
सममिए कि जब तक जीवात्मा चन्द्रगर्भिता पृथिवी के आकर्षण में है, तव तक यह बद्ध है, मृत्युसम से आकान्त है। सूर्य में पहुंचने के अनन्तर यह मुक्त है। एवं सूर्य से ऊपर जाने पर यह
स्थ में लीन है। ऐसे भाग्यशाली जीवात्मा को ही सूर्यमेदी कहा जाता है। जिस का जीवात्मा बसाह (शिर्क्तपाल) का मेदन करता हुआ निकलता है, वह अवस्य ही सूर्यमेदी बनता है।
सो के परिलेखों से उक्त विषय का भलीमांति स्पष्टीकरण हो जाता है।

```
१-स्पोटः→अमात्रिकः (सर्वालम्बनः)-→सर्वथा नित्यः (अव्ययः) }
१-र-लरः-→मात्रिकः (व्यञ्जनालम्बनः) → नित्यानित्यः (अत्तरः) } >श्वदब्रह्मावित्रत्ते
२-वर्णः- →अर्द्धमात्रिकः (व्यवहारालम्बनः) - अनित्यः (ह्यरः)
```

ी-अन्ययः-अमात्रिकः-सर्व। लम्बनः-नित्यः——अमृतः——→ज्ञानम् ो-र-अन्तरः-मात्रिकः——न्तरालम्बनः —नित्यानित्यः-मृत्युगर्भितोऽमृतः >त्रिया र-निरः-अर्द्धमात्रिकः-विश्वालम्बनः-अनित्यः—मृत्युमयः——→अर्थः

```
१—शन्ययप्रधानोऽन्यः - श्रन्ययः }
->न्यरान्तरगितोऽन्ययपुह्मः - भगवान् प्रा
```

१-अद्धरप्रधानोऽक्ररः-अद्धरः } →त्तराव्ययगर्भितोऽत्तरपुरूषः-क्रुशवान्-प्रावाला
३-अद्धरप्रधानःद्धरः-अद्धरः

१-वरप्रधानः वरः - वरः } -> प्रध्ययाद्धरगितः द्धरपुरुषः -क्कुशुः-ग्रवराहि ३-वरप्रधानोऽन्ययः -वरः }

0 8000

१ - चरांचरगर्मितोऽन्ययपुरुषः - १० व्यन्ययः -> ईखरः - भगवान् - सत्वमृतिः - नित्यपुर्वे
१ - २ - चरांन्ययगर्मितोऽच्चरपुरुषः - १० व्यक्षरः -> जीवः -- क्रेशवान् -रजोमृतिः -- पुर्वी-दुः वै
३ - व्यन्ययाच्चरगर्मितः च्रापुरुषः १० च्ररः -- १० जगर्द -- क्रेशः -- तमोमृतिः -- नित्यदुः वी



- गरीरम् — माध्यात्मिकं विश्वम

नाः

बद्

विद्वा

संदिल

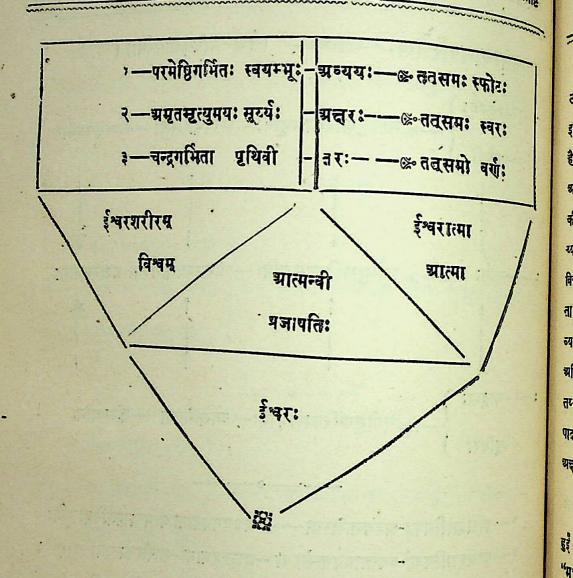

उक्त विषय का ही दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए । अव्यय-अक्र-न्तर की समिट ही सर्व हैं। आत्मन्त्री प्रजापित के यही प्रधान तीन आत्मित्रवर्त हैं। अव्यय ईश्वरात्मा है यही आधिदेविक आत्मा नाम से प्रसिद्ध है। अक्र्य जीवात्मा है, इसी को आध्यात्मिक आत्मी कहा जाता है। एवं कर शिपिविष्टात्मा है, यही आधिभौतिक आत्मा है। अधिदेविक अध्यात्म, अधिभूत की समिट ही सर्व है। यह तीनों ही खतन्त्र आत्मन्त्री, किंवा प्रजापित हैं। सपरिप्रहआत्मा को ही आत्मन्त्री कहा जाता है। आत्मन्त्री ही प्रजापित कहलाता है। इस दृष्टि सपरिप्रहआत्मा को ही आत्मन्त्री कहा जाता है। आत्मन्त्री ही प्रजापित कहलाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक आत्मन्त्री के आत्मा-शरीर यह दो दो पर्व होजाते हैं।

महामायाविष्ठुल, पञ्चपुराडीगरमक सहस्र ब्ल्यामी ने ब्रह्माश्वत्य ही महाविश्व है। यही त्रिपुरुवातमक, परब्रह्ममूचि, व्यव्यविद्या, ज्यापक ईश्वरात्मा का शरीर है। मूं, मूंबः, खः, इन तीन महाज्याहृतियों से युक्त उक्त महाविश्व में यह ईश्वरात्मा अविभक्त रूप से ज्याप्त हो रहा है। यह ईश्वरात्मा अव्यवप्रधान है। दूसरे राज्दों में यों समित्तिए कि इस प्रथमसंस्था में च्लर- अव्याप में हैं, एव अव्यय पूर्णा रूप से विकासित है। अव्यय का पूर्ण विकास ही चतुर्विध माग, की मुखप्रतिष्ठा है। अव्यय पृर्णा रूप से विकासित है। अव्यय का पूर्ण विकास ही चतुर्विध माग, की मुखप्रतिष्ठा है। अवल्प इस पिहले आत्मन्त्री को हम अवस्य ही भगवान् कहने के लिए त- व्यार हैं। यही भगवान् शब्द आगे जाकर भगवत् स्वरूप में परिणत हो गया है। कारण स्पष्ट है। विवा को ही ज्ञान शब्द से सम्वोधित किया गया है। उधर मनोमय अव्यय ज्ञानशक्तियन वन- वा हुआ विचाप्रधान है। यह विचा उस विचामय अव्यय से अभिन्न है। विचा शक्ति है, अ-व्यय शक्तिमान् है। यह विचा उस विचामय अव्यय से अभिन्न है। विचा शक्ति है, अन्व्यय शक्तिमान् है। शक्ति शक्तिमान् से उसी प्रकार अभिन्न है, जैसे कि तापशक्ति शक्तिमान् अव्यय को हम अवस्य ही विचान्ति सहने के लिए त्यार हैं। इस अव्ययविचा के वैदारय ज्ञान ऐश्वर्य-धर्म मेद से चार पर्व हैं। यही विचा के चार पर हैं। इन चार विचापादों के सम्बन्ध से अव्ययब्रह्म चतुणाद्वह्म है। एक एक पाद एक एक व्यव्य व्य है, विशुद्ध अव्यय इन चार पर्दों के कारण चतुरचर है।

चतुरका, किंवा चतुष्पाद् अन्यय ब्रह्म से ही अक् द्वारा क्रोपादान से सारी सृष्टिएं हैं हैं, जैसा कि — 'मयाःयन् ण पकृतिः सूयते स चराचरमं' — ''अहं सर्वस्य पभवः' — 'पनः सर्व पवर्तते" — ''पभवः पलयस्थानं निभानं वीजमन्ययम्'' इत्यादि गीतासिद्धान्ती से एष्ट है। चतुष्पाद् अन्यय ब्रह्म के तीन अक्षर, किंवा तीन पाद खतन्त्र रहते हैं, केवल एक श्रीपाद सृष्टिभारा में संयुक्त बनता है। सृष्टि मर्त्य है। इस मर्त्यमृष्टि में उसका एक ही अन्तर समाविष्ट है। शेष तीन अक्षर अमृतरूप से सर्वया असङ्ग रहते हैं, जैसां कि — ''त्रिपादृष्ट्य वृद्ध पुरुषः पादो प्रत्येद्वाभवत् पुनः'' (यजुः ३१।४।) इत्यादि मन्त्रवर्गान से स्पष्ट है। खालर ईरवर एक ही अक्षर से मृत्युमय विश्व में न्याप्त रहता है, एक ही अक्षर मर्त्यमाव से सिक्ष वन कर अक्षर मर्थ्यादा से च्युत हो जाता है, चारों अक्षर विश्व अमृतमय न रहकर

श

पर्व

पहे

तीन ही अत्तर अत्तर रहते है। इन्हीं सब रहस्यों को लच्य में रखकर उसे तीन अत्तर है । ईश्वर शब्द में भी तीन ही अत्तर हैं, एवं मगतान सद के भी तीन ही अत्तर हैं।

"स्वरोऽत्तरं सहाँ वर्ध्यक्षनेः" इस प्रातिशाख्य सिद्धान्त के अनुसार खर को हो क इर कहा जाता है। साथ ही अद्धर से व्यक्षन परिगृहीत रहते हैं, अतएव अक्रागणना में क की खतन्त्र गणना नहीं की जाती। उदाहरण के लिए खयं अक्षर शब्द को ही लीजिए। स में यद्यपि वर्ण "अ—क्-ग्—अ—र्-अ-म्" यह ७ हैं। परन्तु अक्षर (खर) तीन ही हैं। काल्य "अत्तरमिति" (अ-च-रम-इति) व्यत्तरम्(ता० ब्रा० शाश्व ३।) के अनुसार अक्षर तीन ही को जाते हैं। वाक् शब्द में-व्-अ-अ-क् यह श वर्ण हैं, परन्तु अक्षर दिश से वाक् एक है अक्षर माना जाता है। "वागिशेत्त्तरम्" [तांशश्व १३।] यह इसी अक्षर रहस्य को स्वित काताहै। इसी आधार पर वर्णानेकता के रहने पर भी 'अोम्" को एकाक्षर ही माना गण है। इसीश्वकि सिद्ध विज्ञानसिद्धान्त के आधार पर भगवान्-ईश्वर-भगवत् शब्दों में जहां "म्-प्र-ग्-य-क् प्र-प्र-त्य-ए-अ-र्-प्र-इ-श्-व्-य-ए-अ-: "-(ईश्वर:)-"म-अ-ग्-अ व्-य-त-क्ष-वत्। इसादि रूप से कमशः ८,८,९, वर्ण हैं, वडां अक्षर तीन तीन ही हैं। तीनों ही क्षर भ-ग-वान्, ई-श्व-रः, भ-ग-वत् इस रूप से त्यक्षर हैं। यही विश्व इयव्यक्ष की निपादिभृति है। यही पहिली आधिदेविक संस्था है।

योगमायाविच्छनं, पञ्चप्राणात्मक, कमीरवत्थरूप पाञ्चमौतिक शरीर ही सेन्द्रिय जीवाल का विश्व है। अन्यय-च्रांगित, अच्रांनुगृहीत केश्रानर-ते नस्र-प्राज्ञमृति कर्मात्मा ही जीवाल है। इसमें अच्रेर का विकास है। इस का यह अच्रेर भाग च्रांसृति विश्व की ओर कुका हुआ है। इसी लिए यह क्षेशवान् वन रहा है। यही दूसरी आध्यात्मिक संस्था है।

विद्याप्रमायाविच्छन्न चित्याग्निमय मौतिक पिएंड ही शिपिविष्ठातमा का शरीर है। एवं क्रिं व्यथ, अन्तरगर्मित न्तरानुगृहीत चितेनिचेय प्राणाग्नि ही इस शरीर का आत्मा है। यही तीसी क्रिं पिमौतिक संस्था है।

रे-१-ग्रन्ययाद्यरगिमतः द्वरात्मा——ग्रात्मा } --ग्रात्मनिश्चत्याग्निपिग्डः-—-ग्रारिम्

ईश्वर ज्ञानप्रधान है, शिपिविष्ठात्मक जगत् विज्ञानप्रधान है, मध्यस्य जीव उभयात्मक है। ज्ञानप्रधान आत्मा भगवान् है, यह उस छोर में है, यही प्रथमपर्व है। विज्ञानप्रधान विश्व अन्तिम पर्व है। यह विश्व ही उस ज्ञानमृत्तिं भगवान् की उपनिषत् (बैठने की जगंह) है। यदि आप भगवान् से साज्ञात्कार करना चाहते हैं तो आप को विश्व ज्ञाण उपनिषत् की ही आराधना करनी पहेगी। निराकार भगवान् की प्राप्ति साकार विश्व की उपासना से ही होगी। वह आप को मिलेगा व्यस्य, परन्तु यहीं, इसी शरीर में, इसी विश्व में, विश्वान्तर्गत इन्ही मौतिक पदार्थों में। "एव

त

वं

श

नि

श

यह

गीत

सक

AG

होत

गीता

गीवा

स्वेषु भूतेषु गृहोत्मा न प्रकाशते। दृष्यते त्वप्रयथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदिशिभिः" (किहीर १।३।१२।) के अनुसार वह इन्हीं भूतों में प्रतिष्ठित है। बुद्धिय ग ही उस के दर्शन का अन्यत्त उपाय है। "भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः मेत्यास्मास्त्रोकादमृता भवन्ति" (केनोप. २।१३) के अनुसार धीर बुद्धियोगो इन भूतों में ही उसे पाकर मुक्त होते हैं। यदि आपनें यहीं, इसी श्रीर से उसे प्राप्त न किया तो विनाश है। इसी जगंह ढूंढिए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। यदि आपनें यहीं उसे पा लिया तो आपका जीवन धन्य है। भूतात्मिका इसी भगवदुपनिषत् का माहात्म्य वतन्तत्ते हुं ऋषि कहते हैं—

## इह चेदशकद्वोद्धं माक् शरीरस्य विस्तसः । अथ मत्योऽमृतो भवति, अत्र ब्रह्मसमञ्जुते ॥

उस श्रोर भगनत्सम्पत्ति है, इस श्रोर उपनिषत्सम्पत्ति है, मध्य में जीनसम्पत्ति है। जीन क्या है ! इस का उत्तर है, उसी सूच्म भगनान् का वितान । भगनान् का गीत ही (किन मान ही) जीन है "एक वा इदं वि वभूत्र सर्वम्" के श्रमुसार वह एक ही (ईश्वर ही) नान करों में (जीनखरूपों में, परिणत हो रहा है। ईश्वर सत्यमूर्ति है, जीन यज्ञमूर्ति है। ईश्वरल श्रपने श्राप को यज्ञरूप में परिणत कर इस यज्ञ से ही जीनसृष्टि का नितान करता है, जैसा कि "यज्ञं कृत्वा सत्य तननामहै" इत्यादि ब्राह्मण्यश्रुतियों से रुपष्ट है। "सह यज्ञाः प्रजाः स्पृष्टा परि वाच प्रजापतिः" इत्यादि गीतासिद्धान्त भी ईश्वर प्रजापति के यज्ञ से ही प्रजोत्पत्ति मान रहा है। सत्य उस का सूच्मरूप है, निगृद्ध रूप है, संकुचित रूप है। यज्ञ उसी का स्थूबरूप है, प्रवर्ध स्त्य उस का सूच्मरूप है। विततभाव ही गीत, किंवा गान है, जैसा कि पूर्व के गीतार्थ रहस्य में नित्तार से नतलाया जा जुका है। यज्ञात्मक जीन सत्यात्मक ईश्वर का गीत है। किंव नहीं, गीता है। खयं श्रन्थय का नितान होता, तब तो जीन को गीत कहा जा सकता था। विवर्ध "मध्याध्यक्तेष प्रकृति ही जीनस्वर्ध "मध्याध्यक्तेष स्वर्ध स्वर्

मे परिगत होती है, जैसा कि — "जीवभूतां महावाहो येयंद धार्यते जगत्" इत्यादि वचन से सष्ट है। अन्तर को ही पूर्व में हमने जीवसंस्था का खरूप समर्पक बतलाया है, एवं— "तथाऽऽस्त्रादिविधाः सोम्प शमादाः प्रजायन्त तत्र चैवापियन्ति" दलादि श्रुति भी उक्त कथन का ही समर्थन कर रही है। यह अन्तर उस की पराप्रकृति है, यही जीव का जीवत्व है। इसी स्त्रीमावप्रभान अन्तरप्रकृतिभाव के कारण हम यज्ञमूचि जीव को गीत न कई कर भगवान् की गीता कहेंगे।

भगवद्गीता वाक्य स्वतः त्र है, उपनिषत् वाक्य स्वतन्त्र है। भगवान् की उपनिषत् भी विश्व ही है, एवं गीतारूप जीव की उपि वत् भी विश्व ही है। श्रन्तर दोनों में केवल यही है कि उस की रपनिष्त वह महाविश्व है वह इस के गर्भ में प्रतिष्ठित है, एवं इस की उपनिषत् यह छोटासा श्रीर है, यह इसी के गर्भ में प्रतिष्ठित है। ईरवर जहां अपनी उपनिषत् (विश्व का सदुपयोग कर-ता हुआ नित्यमुक्त है, वहां जीव अपनी उपनिषत् ( शरीर ) को विषयासक बनाता हुआ बद्ध है। बीव के इसी बन्धनभाव को हटाने के लिए भगवान् की यह उपनिषत् हमारे सामने आई है। शिक्षीपदेश एकमात्र मनुष्य से सम्बन्ध रखता है। मनुष्याविन्त्रित्र जीवात्मा को सन्मार्ग बतलाने के बिर ही शब्दशास्त्र का संकलन हुन्या है। इस प्रकार जीवात्मा ही शास्त्र का प्रधान **बह्य है। गीता**-शाब भी उसी मर्थ्यादा से आक्रान्त है । 'म्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोत्त्विष्यामि मा ग्रुच" वह प्रतिज्ञा उक्त सिद्धान्त का ही समर्थन कर रही है । चूंकि जीत्रात्मा अवस्प्रधान है, एवं यही गीताशास्त्र का मुख्य लद्य है, ऐसी दशा में हम इस गीताशास्त्र को अवस्य ही "अद्युरशास्त्र" कह पकते हैं। यही कारण है कि भगतत्-गीता-उपनिषत् तीनों में से केवल गीता शब्द ही आगे जाकर र वना है। केवल भगवत् शब्द से, एवं केवल उपनिषत् शब्द से कभी गीताशास्त्र का बोध नहीं होता। परन्तु केवल गोता शब्द सुनने से तत्काल हमारी दृष्टि गीताशास्त्र पर पर चली जाती है। गीताराष्ट्र जीवात्मा का सूचक है, यह कहा ही जाचुका है।

इस प्रकार यद्यपि गीताशास्त्र का अन्त्रशास्त्रत्व ही सिद्ध होता है, परन्तु साथ साथ ही भावक्षान्त्रण अन्यय, एवं विश्व का भी सुविशद निरूपण किया है। इस दृष्टि से हम इसे

-8

4

4

5

H

हो

मृ

च

बा

रक्र

सर्वशास, किंवा पूर्णशास भी कह सकते हैं। "किपन्यै: शास्त्रविस्तरे:" का यही मूल है। हो पूर्णता को व्यक्त करने के लिए यह भगवद्गीतोपनिषद इतने बड़े नाम से सम्बोधित हुई है। भगवद्गीतोपनिषद एकमात्र भगवद्गीता-उपनिषद (ईश्वर-जीव-जगद्) इन तीन विक्तों का है विश्लेषण करती है। स्वयं नाम ही इस शास्त्र के प्रतिगद्य विषय का स्पष्टीकरण कर हि है। गीता मध्यस्य जीव को उस की आत्मसम्पति का परिचय कराती है। गीतोपदेश मध्यस्य जीव को जान (अपनिषद्) हारा समत्वयोग पर ले जाती है।

ईश्वर-जीव-शिशिविष्ट यह तीन अर्थ हैं। इन तीनों के वाचक अमशः भगवत्नीत-उपिवत् यह तीन शब्द हैं। ये अर्थमात्र अमशः अपन्तः, द्वयन्तः, चतुः न्तः हैं। अतएत तहाक शब्द भी अमशः अपनाः द्वयन्तः चतुः न्तः ही हैं। ईश्वरः आदि में है, शिशिविष्ट अन्त में है, की मध्य में है। इसी अम के अनुसार ईश्वरार्थवाचक भगवतः शब्द को आदि में, शिपिविष्ट अन्त में है, की बाचक उपनिषत् शब्द को अन्त में, एवं जीवार्थवाचक गीनाशब्द को मध्य में रखते हुए ईश्वर जीव-शिपिविष्टात्मक इस शास्त्र को भगवदीतो पनिषत् कहा गया है।

गीता को इमने पूर्ण शास्त्र कहा है । त्रेचारणीय विषय यह है कि विज्ञानहिंह से एं क्या त्रत्व है ! संचेत से इस का भी उत्तर हृदयङ्गम कर लेना चाहिए । 'शून्यमन्यत स्थान प्रियान्यत स्थानम्' इस आप्त सिद्धान्त के अनुसार परब्रह्म के शून्य—पूर्ण दो स्थान माने बाते हैं । शून्य स्थान ही पूर्ण स्थान की प्रतिष्ठा है, पूर्णता ही शून्यभाव की जननी है । अला शून्य को पूर्ण कहा जाता है, एवं पूर्ण को शून्य कहा जाता है । संख्याविज्ञान के अनुसार संख्या को पूर्ण संख्या माना गया है । यद्यपि लोकहिष्ट से १० संख्या पूर्ण है, एवं है कि पूर्ण अपूर्ण है । परन्तु विज्ञानहिष्ट से १ को ही पूर्ण माना गया है । कारण इस का यही है कि पूर्ण माना सम्बन्ध हुए जाता है, आगमन रुक जाता है । अपूर्णता में आगे से सम्बन्ध के स्थान की सम्बन्ध है । इसीखिए दान सम्बन्ध में ६-११-२१-५१-१०११ विज्ञान है व्यवस्था ति

हरें। परलोकगन प्रेतात्मा का उसके सम्बन्धियों से विच्छेद हो जाता है, अतएव तत्तृष्टित जात्मण आहकर्म में १-१०-१०० इस प्रकार से पूरी ही दिल्ला का विधान है। अपूर्णता ही सृष्टि की जननी है। पुरुष पुरुष का समन्वय पूर्ण-पूर्ण का समन्वय है। इससे सृष्टि नहीं होस-कती। त्री पुरुष का दाम्पत्ममाव अपूर्ण है, न्यून है। ''न्यूनाद्रै प्रजाः प्रजायन्ते" इस सि-हाल के अनुसार यही न्यूनमाव प्रजातन्तु वितान [सन्तान] प्रवृत्ति का कारण है। इन्हीं सब र-हालों को जदय में रखकर वैज्ञानिकोंने न्यूनमाव को पूर्ण माना है। इसी आधार पर अपूर्ण ह संस्था को पूर्ण संख्या माना गया है। ६-६६-६६६६ इत्यादि क्रम से संख्यामात्र का विराम १ पर हो जाता है, यही इस संख्या की पूर्णता है।

दशाचरछन्द को विराट् कहा जाता है। यदि एक, अथवा दो अच्चर विराट् में से कम होजाते हैं तो वह निचृद्धिराट् कहलाती है, एवं एक अथवा दो अच्चर अधिक होजाने से वही मृतिगराट् कहलाती है। छ दोमात्र में यह सामान्य नियम समकता चाहिए। 'न वे एके ठा-विरा कन्दांसि वियन्ति, न द्वाभ्याम्" [१० आ०१।६।२।३७] इस सिद्धान्त के अनुसार एक दो अवर कम, अथवा अधिक हो जाने पर भी वैदिक छन्दों के खल्दा की कोई हानि नहीं मानी वाती। वस जहां शास्त्रकारों को कोई रहस्य वतलाना होता है, 'वहां वे इस संख्याक्रम का ही आश्रव लिया करते हैं। गीताशास्त्र पूर्णशास्त्र है। इस की पूर्णता पूर्वकथनानुसार र अच्चरों पर किंग है। नशच्चरछन्द न्यूनविराट् है, न्यूनभाव पूर्णभाव है। इसी गुप्त रहस्य को स्चित करने के लिए परमवैज्ञानिक आचार्थों ने इसका 'भगवद्गीता-उपनिषद'' यह र अच्चर का नाम किंग है। इस प्रकार समष्टिक्प से विराट्द्वारा अपनी पूर्णता प्रकट करता हुआ, एवं व्यष्टिक्प से हिराट्वारा अपनी पूर्णता प्रकट करता हुआ, एवं व्यष्टिक्प से हिराट्वारा अपनी पूर्णता प्रकट करता हुआ, एवं व्यष्टिक्प से हिराट्वारा अपनी पूर्णता प्रकट करता हुआ, एवं व्यष्टिक्प से हिराट्वारा अपनी पूर्णता प्रकट करता हुआ भगवद्गीतोपनिषद नशास पाठकों के समुख आता है।

१-ईश्वरः — 
$$\rightarrow$$
 ई-(शव्ं)-य-(र्)-यः —  $\rightarrow$  परब्रह्म
२-भगवत् —  $\rightarrow$  (स्ं)-यः — (ग्) यः — (व्) यः — (वः) — शब्दब्रह्म
२-जीवः —  $\rightarrow$  (ज्ं)-ई-(व्)-यः —  $\rightarrow$  परब्रह्म
२-जीवः —  $\rightarrow$  (ग्ं)-ई-(वः)-यः —  $\rightarrow$  परब्रह्म
२-जीवः —  $\rightarrow$  (ग्ं)-ई-(वः)-यः —  $\rightarrow$  परब्रह्म
२-जिपिविष्ठः  $\rightarrow$  (ग्ं)-ई-(व्ं)-इ-(व्ः)-यः —  $\rightarrow$  परब्रह्म
२-उपिनषद् —  $\rightarrow$  वं -(वः)-इ-(वः) यः —  $\rightarrow$  परब्रह्म
२-उपिनषद् —  $\rightarrow$  वं -(वः)-इ-(वः) यः —  $\rightarrow$  परब्रह्म
२-उपिनषद् —  $\rightarrow$  वं -(वः)-इ-(वः) यः —  $\rightarrow$  परब्रह्म



CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

गीत

बत

ग्रेनि

शब्द

"इति

श्रीम

सार

₹, Q

ह्या

शन्द

वीता :

विस्य

ही शह

में उत्प

वे बहु

### ॥ श्रीः ॥

## ४—गीताशब्दिन राक्ति

नाममीमंसा समाप्तप्राय है। व्यष्टि, एवं समष्टिक्ष्प से उभवया नाम का रहस्य पाठकों के सम्मुख रक्खा जानुका है। अब इस सम्बन्ध में कोई विशेष वक्तव्य नहीं है। अब केवल गीता शब्द के सम्बन्ध में दो अव्यर और कहने हैं। पूर्वप्रतिपादित गीताशब्दरहस्य में यह अलाया जानुका है कि गीना कोई रूढ शब्द नहीं है। जिस प्रकार श्रीमद्मागवत, वै-गेषिकदर्शन, सांख्यदर्शन, न्यायद्शन आदि नाम तच्छुब्दप्रन्थों में ही निक्द हैं, ऐसे गीता शब्द नाममंदा में आता हुआ भी वन्तुत: इस प्रन्थ का नाम नहीं है। इसका प्रत्यन्न प्रमाण है बद्धव्यवहार। गीता के प्रत्येक अध्याय के उपसंहार में 'इति श्रीमद्मगवद्गीतासूपनिषत्मु" यह उक्लेख मिलता है। यदि गीताशब्द श्रीमद्मागवतादि की तरंह इस प्रन्थ का नाम होता तो पृति श्रीपद्मागवते महापुराखा" इत्यदिवत् इस प्रन्थ के अध्यायों के उपसंहार में भी "इति श्रीपद्मागवतो महापुराखा" इत्यदिवत् इस प्रन्थ के अध्यायों के उपसंहार में भी "इति श्रीपद्मागवतो महापुराखा" वच्च वचन उद्धृत रहता। फलतः पूर्व उक्लेख के अनु—सा गीता शब्द का यौगिकत्व ही सिद्ध होता है।

इस शास्त्र में जितनीं भी उपनिषदें हैं, वे सब भगतान के द्वारा गाईं गईं (कहीं गईं ) हैं, एकमात्र इसी हेतु से इसे गीता कहा गया है। गीता शब्द शब्दार्थक "गै" धातु से निष्पन हैंग हैं–(के गै शब्दे पा० धातुपा० म्वादि )। ऐसी दशा में मुखशास्त्र के अनुसार भी गीता कर का किया निष्य का किया निष

यह एक और चमत्कार है कि उक्त शब्दों में से किसी का प्रयोग न कर व्यास ने किया शब्द का ही प्रयोग किया है। दो एक रहस्य तो इसके पूर्व में बतलाए जाचुके हैं। अब एक किया की दिग्दर्शन और कराया जाता है। शब्द को वागित्विय से बाहर निकालने का नाम शब्दव्यवहार, किंवा कथन है। इस कथन का वाक्तल से धनिष्ठ सम्बन्ध है। वाक्समुद्र विशेष होने वाली वीचिएं (तरंगें) हीं शब्द की जननी हैं। बोलने से सर्वव्यापक वाक्समुद्र वहाँ पैदा होतीं हैं, वे ही लहरें कर्णाशष्ट्राली पर आके वहां वैठे हुए प्रज्ञान मन से परिगृ-

धा

र्गा

विश्

प्रध

मेद

Typ'

योग

हीत बनकर शब्दवाक् की जननीं बनतीं हैं। यही शब्दवाक् श्रति है। इसी प्रकार हम बोक् मुख से बोलते हैं, उसकी जननी भी वाक् ही है। लोम, एवं नखाओं को छोड़कर हमारे सर्व श्रीर में वैद्यानर अग्नि धधक रहा है । इसी अग्नि को "तस्य वा एतस्याग्रेवांगेशेणनिएत्" (शत०१०।५।१।१।) के अनुसार वाक् कहा जाता है। यही वागित्र मन की प्राणा से क् द्वारा प्रसाहत वनकर मुखद्वार से निकलती हुई शब्द रूप में परियात होती है। अप्रिमर्थ मुन वाक् ही शब्दात्मिका तल वाक् रूप में परियात हो कर हृदय स्थान से चलकर मुख्यान में प्रवेश करती है, जैसा कि-" अभिर्वाग्भृत्या मुखं पाविशत्" . ऐ० उप २ १४।) खारि स्पष्ट है। पाणिनीय शिक्ताने भी शब्दोत्पत्ति का यही क्रम माना है-(देखिए पार्शाक्ता६-१०) तात्पर्य कहने का यही है कि शब्दतत्व उक्ति-श्रुति मेद से दो भागों में विभक्त है। हम बी शब्द मुख से बोलते हैं, वह उक्तिक्प शब्द है । एवं जो शब्द हम कानों से सुनते हैं, इ श्रितिरूप है। दोनों का मूच वाक्तत्व ही है। श्रान्तर दोनों में केवल यही है कि उक्तिरूप ए का आध्यासिक वागिप्त से सम्बन्ध है, एवं श्रुतिरूप शब्द का आधिदैविक वागिप्त से सका है। शरीर में रहने वाला वागग्नि आध्यात्मिक है, एवं इस विशाल आकाश में सर्वत्र समुहर से व्याप्त वागन्नि आधिदैविक है । पूर्वकथनानुसार आध्यात्मिक वागन्निको तरंगों से उक्रिक शब्द उत्पन्न होता है। इस शब्द का उस आशिदेविक वागिम पर आघात होता है। इससे अल तरंगें पैदा हो जातीं हैं। यही तरंगें पूर्वकथनानुसार कान पर आकर श्रुतिरूप शब्द की वर्ष वनती है। उमयथा त्राक ही शब्द की जननी है, यह सिद्ध विषय है।

गीताशास्त्र वाङ्मय है, शब्दवाक्प्रधान है, उधर श्रौती उपनिषदों का विज्ञानवाक् सम्बन्ध है, जसा कि पूर्व के गीत।शब्द रहस्य में कहा जाचुका है। इसी वाक् भाव को स्कि करने के लिए इसे ''उक्ता'' ''कथित।'' इत्य दि शब्दों से व्यवहन न का गाता शब्द है कि र्देश किया है। द्रयचरभाव जहां जीवातमा का सूचक है, वहां गीताशब्द वाक्पण्य का हो। हैं। वाक्ष्रपञ्च की सूचना से व्यास का ताल्पर्य क्या है ? यह भी जान लेना आवर्यक होगा हम बतला आए हैं कि गीता में आहमा-विश्व (ज्ञान-विज्ञान) दोनों की विद्राप

1

1

हुआ है। गीताशास्त्र दोनों का निरूपण करता है, याङ्मय गीताशान्द के प्रयोग का यही कारण है। आतातत्व के अनेक बिर्ज होते हैं। उन सब का यथाशक्य आपे के आतमप्रकरण में निरूपण किया जायमा। यहां इस सम्बन्ध में केवल यही जान लेना बस होगा कि आतमब्रह्म के विश्व, विश्वात्मा, विश्वातीत यह लीन प्रधान विवर्ष माने पए हैं। अपनन्द-विद्वान-मनो-प्रय वही आतम विश्वातीत है। सन-प्राण-वाङ्मय वही आतम विश्वातीत बनता हुआ शासान-प्राण-वाङ्मय वही आतमा विश्वातीत बनता हुआ शासान-प्रकृत है। शेष रहते हैं विश्वातमा, एवं विश्व। इन दोनों आतमविवर्तों के मध्य में दोनों से सम्बन्ध एवने वाला वाक्तत्व ही है। मन:प्राण वाङ्य विश्वातमा भी वाक् से संगृहीत है, एवं वाक् आप-अग्रिमय विश्व भी वाक् से ही परिगृहीत है। वाक् संदशपतित है। इस प्रकार उपभयनिष्ठ यह वाक्तव्व आतमा—विश्व दोनों का संग्राहक बन रहा है।

श्रात्मा ज्ञानमय है, ज्ञानयोग का इसी से सम्बन्ध है। सुप्रसिद्ध सांख्यनिष्ठा का मूला-धार ज्ञानमूर्ति यही श्रात्मा है। विश्व कर्ममय है, कर्म्मयोग का इसी से सम्बन्ध है। प्रसिद्ध यो-गिन्छा (कर्मयोग) का मूलाधार कर्ममूर्ति यही विश्व है। उधर मध्यस्य वाक्तत्व श्रात्मा के ज्ञान से ज्ञानमय, एयं विश्व के कर्म से कर्ममय बनता हुआ ज्ञानकर्ममय है। भगत्रान् की दृष्टि में विश्वद्ध ज्ञानयोग भी अच्छा नहीं है, एवं विशुद्ध कर्मयोग को भी यह बुग समक्ते हैं। इनका भग्ना विषय है-ज्ञानकर्ममय बुद्धियोग।

भगवान् बुद्धि का योग चाहते हैं बहिरंग प्रकृति प्राण-ग्राप-वाक्-ग्रम-ग्रम्न-ग्रम्नाद् भेद से पांच भागों में विभक्त है। इन पांचों का क्रमशः विश्वातमा के पञ्चपवा विश्व के खयम्म्-पामेश्री-सूट्य-चन्द्रमा-पृथिवी इन पांचों पवों से सम्बन्ध है। सूर्य से नीचे का भाग मध्य विश्व है, सूर्य से उपर विश्वातीत ब्रात्मा है। मध्य में सूर्य है। इस प्राकृतिक क्रम में सूर्य की खाकृति वाकृतत्व ही है। वाङमय यही सूर्य बुद्धि का प्रभव है। श्रतएव हम बुद्धि को श्रवरय है वाङ्मयी कहने के लिए तथ्यार हैं। गीताशांख्य चूंकि वाङ्मयी, किंवा वाक्प्रकृतिक बुद्धि-पोग का निह्नप्रण करता है, वाकृतत्व शब्द की मूल प्रतिष्ठा है, एवं गीता शब्द शब्दार्थक गै

धात से संग्रन हुआ है, ऐसी दशा में इस शास्त्र को "गीता" शब्द से सम्बोधित करना संग्र



इति गीतानाममीमांसायां गीताशब्द्दिनिहार्तिः समाप्ता चेयं गीतानाममीमांसा

# ८-गीताशास्त्र की अपूर्वता, पूर्णता, एवं विलक्त्रणता

## शीताशास्त्र की अपूर्वता, पूर्णता, एवं विलत्त्वगता

जिस शास्त्र के नाम में ही अपूर्व मौलिक रहस्य छिपा हुआ है, उस शास्त्र का प्रति-गाब विषय केसा रहस्यपूर्ण होगा ? यह प्रश्न पूर्व की नाममीमांसा से ही गतार्थ है । सचमुच गीताशास इतर शास्त्रों की अपेन्ता अपूर्व, पूर्ण, एवं विसन्त् गा है । गीता विषय किस दृष्टि से ग्रावृं है ? कैसे पूर्ण है ? क्या विसन्त् गाता है ? प्रकृत प्रकरण में संन्तेप से इन्हीं प्रश्नों के समाधान की चेष्टा की जायगी ।

गीता की अपूर्वता, पूर्णता, एवं विलक्षणता का एकमात्र विज्ञान दृष्टि से ही सम्बन्ध है। विना विज्ञानदृष्टि के हमारी दृष्टि में गीता का कोई महत्व नहीं रहता । यदि प्राचीन व्या- स्वाताओं के अनुसार गीता को विशुद्ध दर्शन प्रन्थ मान लिया जाता है तो गीता एक खतन्त्र प्रथ न रहकर गतानुगतिक शास्त्र रह जाता है । प्राचीन शास्त्रों ने समष्टि, एवं व्यष्टिक्ष्प से व्यालकल्पाण के लिए ज्ञान - मिक्त - कर्म्म नाम के तीन योगों का निरूपण किया है । शास्त्रों का कहना है कि मनुष्य अपनी योग्यता की परीक्षा करता हुआ ज्ञान—मिक्त—कर्म तीनों में से किसी एक का (अधिकारी मेद से ) आश्रय लेता हुआ अपना हित साधन कर सकता है । वीनों ही कल्याण के पथ हैं। क्योंकि तीनों हीं मार्ग वेद सम्मत है।

वेद का ब्राह्मण्याग मनुष्य के कर्तन्य की शिक्षा देता है। मनुष्य का कर्तन्य अधिकारी मेद से कर्म-मिक्क-ज्ञान मेद से तीन भागों में बटा हुआ है। इसी लिए वेद के ब्राह्मणपाग के विधि-आर्ण्यक-उपनिषद् यह तीन अवान्तर विभाग उपलब्ध होते हैं। विधि भाग
कर्म का गुप्त रहस्य बतलाता हुआ कर्म्मयोग का, आर्ण्यक भाग उपासना, किंवा मिक्क गुप्त
हिस्य बतलाता हुआ मिक्कयोग का, एवं उपनिषद् भाग ज्ञान का गुप्त रहस्य बतलाता हुआ
कार्योग का निक्कपण करता है।

हैं। जैमिनिप्रणीत मीमांसादरीन ब्राह्मणोक्त कर्म की मीमांसा करता है। ब्राह्मणभाग चूंकि क्षित्रणीत मीमांसादरीन ब्राह्मणोक्त कर्म की मीमांसा करता है। ब्राह्मणभाग चूंकि क्षित्रणीत में पूर्विमा है, अतएव यह दर्शन पूर्विमीमांसा नाम से प्रसिद्ध है। विधि आदेश है, आदेश चोदना

য়

17

प्रर

पत

4.(

पन

का

के र

निस्

रतोः

(प्रेरणा) है। यही इस पूर्वमीमांसा का मुख्य विषय है। इसी आधार पर मीमांसा ने वर्म का ध्यादनाल त्यां । श्रीध्यम्भें । (पू० मी० । यह बक्ण किया है। श्रीक्ष प्रणीत शाण्डिल्यदर्शन आरण्यतेक मिक्त की मीमांसा करता है। ईसर के साव कर रिक्त ही परामिक है। इसी आधार पर शाण्डिल्यदर्शन का आरण्म 'सापरानुरिक्ति । इसी आधार पर शाण्डिल्यदर्शन का आरण्म 'सापरानुरिक्ति । क्षि आधार पर शाण्डिल्यदर्शन कपनिषद्का कान की भीमांसा करता है। उपनिषद् चूंकि वेद का उत्तरं, एवं अन्तिम माग है, अतर्थ तद्मीमांसक इस व्यासदर्शन के उत्तरमीमांसा, वेदान्त आदि वहा गया है। ज्ञान ब्रह्म का सूचक है। 'अहम कर्म वो दिव्यम्'' में ज्ञान के अभिप्राय से ही ब्रह्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसी आधार पर ज्ञानक पादक वेदान्तदर्शन का आरम्म 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' (व्यास सू० १ १।१) इस काले हुआ है। इस प्रकार वेद का कर्तव्य माग प्रतिपादक ब्राह्मण्याग (विधि-आ एपक-अर्थाव भाग), एवं तद्मीमांसाहूप तीनों दर्शनशास्त्र क्रमशः कर्म-भिन्द —ज्ञान का खनन्त्र क्रा है। क्रमण्याता कर रहे हैं।

| 38 | - 4 - 4 -       | 13 - 16 -0 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |                      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|
|    | १—विधिः         | २—ग्रारगयकः                                        | <b>३</b> —जपनिषद     |
|    | पूर्वभागः       | मध्यभागः                                           | उत्तरभागः            |
|    | कर्ममितिपादकः   | मिक्तिमतिपादकः                                     | <b>ज्ञानमतिपाःकः</b> |
|    | जैमिनिद्श्नम्   | शारिडल्यदर्शनम्                                    | च्यासद् र्शनम्       |
|    | पुर्विगीमांसा / | मध्यमीमांसा /                                      | उत्तरमीवांसा         |
| でき | ब्रम्भयोगः      | भक्तियोगः                                          | ज्ञानयोगः            |
|    | सांख्य-         | भक्ति.                                             | योग-                 |
| 10 | (18)            | िनिष्ठा /                                          | निष्ठा/              |
|    |                 | िमानि-ग्राध्यात्मिकानि त्रीणि शास्त्रारि           |                      |
|    |                 |                                                    |                      |

4

यदि उक्त शास्त्रदृष्टि को प्रधानता देते हुए इम विशुद्ध दार्शनिक दृष्टि से ही गीता के प्रतिपाद्य विषय का विचार करते हैं तो इसमें हमें कोई अपूर्वता नहीं मिलती। तब तो हम श्रीता के सम्बन्ध में केवल यही कह सकते हैं कि जिन कर्म-मक्ति-ज्ञानयोगों का वेद के पृथक् पृथक् तीन भागों में निरूपा हुआ है, एवं जिन तीनों का तीन आचायोंने पृथक् पृथक् तिह्मण किया है, भगवान् ने केवल एक ही शास्त्र में तीनों का संप्रद कर लिया है। गीता-शास्त्र कर्म-भक्ति-ज्ञान अधिकारी मेद से तीनों का ही निक्र्पण करता है। एसी दशा में गीता-शास्त्र एक प्रकार से सर्वथा व्यर्थ, एवं केवल पिष्टपेषगा रह जाता है । सभी तो तीनों के अधिकारी हैं नहीं, एवं तीनों का निरूपण पूर्व से सिद्ध है ही । फिर व्यास को इस स्वतन्त्र । स्वा की कोई अगवश्यकता न थी । सृहस्थी पूर्वमीमां तायुक्त विधिमागद्वारा कर्मकाएड में, वान-प्रत्यी मध्यमीमांसायुक्त आरण्यकभागद्वारा भिक्तकाण्ड में, एवं सन्यासी उत्तरमीमांसायुक्त उपनि-पत् भागद्वारा ज्ञानकायड में प्रचृत्त होता हुन्या बिना गीता के भी त्र्याने पुरुषार्थ को जब सिद्ध का सकता था तो फिर गीता का एक भार श्रोर हमारे मत्थे डाल देना कोई महत्व नहीं रखता । ज हम प्राचीन न्यारुयाताओं से इस प्रश्न का उत्तर पूंछते हैं तो वे मौन धारण करखेरे हैं। कारण उनकी दृष्टि दसनभात्र से सम्बन्ध रखती है। एवं दार्शनिक दृष्टि से ''तीनों का एक री प्रन्थ में निरूपसा हुया है" इस के व्यतिरिक्त क्योर उत्तर बन नहीं सकता।

गीता की विषयसङ्गति प्राचीनोंनें इसी रूप से हमारे सामने रक्खी है। प्राचीनों के भतितुसार आरम्भ के ६ अध्याय ज्ञानयोग का निरूपण करते हैं, मध्य के ६ अध्याय मिक्रयोग के प्रतिभदक हैं, एवं अन्त के ६ अध्यायों में कर्मियोग का निरूपण हुआ है। ज्ञानयोगप्रति-भिदिका पडध्यायी ६ अध्यायों में ऋमशः १-विषादयोगः २-सांख्ययोग ३-क्रमीयोग 1-क्रानकम्मसंन्यासयोग, ५-कम्पूसंन्यासयोग, ६-म्राह्मसंयमयोग इन ६ वोगों का निहास हुआ है। प्रत्येक में ऋमशः <u>४७, ७२, ४३, ४२, २६, ४७</u> इतने इतने, सम्भूय २०० रहीक है।

T

मित्रयोगप्रतिपादिका मध्य की षडध्यायी के ६ अध्यायों में क्रमशः १-ज्ञानिकाति योग २-अन्तरब्रह्मयोग, ३-राजगुह्मयोग, ४-विभूतियोग, ५-विश्वक्रपदर्शनयोग ६-मित्तयोग इन ६ योगों का निरूपण हुआ है। प्रत्येक में क्रमशः ३०, २८, ३४, ४२, ४४:० १ २ ३ ४ ४ ६ इतने इतने, सम्मूय २०१ रहोक है।

व समयोगप्रतिपादिका अन्त की वडध्याची के ६ अध्यायों में क्रमशः १-प्रकृतिपुरूष विभागयोग, २-गुगात्रविभागयोग, ३-पुरुषोत्तमयोग, ४-देवासुरसंपित्रयोग, १-अद्वात्रययोग, ६-संन्यामयोग इन ६ योगों का निरूपण हुआ है । प्रत्येक में क्रमशः ३४, २७, २०, २४, २८, ८८ इतने इतने सम्भूय २११ रलोक हैं । इस प्रकार काएडला में १ २ ३ ४ ५ ६

विभक्त ७०२ खोंकों का यह गीता शास्त्र तीन ये गों का ही निरूपण करता है। प्राचीन व्याख्यातात्रोंनें उक्त विषय विभाग को ही प्रधानता दी है। फलतः उनके अनुयायी भारतीय विद्वान भी इसी पय का अनुगमन कर रहे हैं। यह त्रिपथ सम्प्रदायवाद का जनक बना है। इसी विभक्तिने सम्प्रदायों में कलह का बीज वपन किया है। होसकता है, साधारण जीकि मजुष्य केवल इसी विभक्ति पर विश्राम करले। परन्तु एक वैज्ञानिक इस विषय विभाग को किसी भी दिष्ट से उपयोगी नहीं मान सकता, जैसा कि अन्त अपने वाले विषयविभागमदर्शन में विस्तार से बतलाया जाने वाला है।

#### गवीन दृष्टिसम्मत्विषयीव भाग विषादयोगः 80 ज्ञानयोगप्रतिपादिका सांख्ययोगः 92 षङ्घ्यायी कर्मयोग 83 २८० सांख्यनेउा **ज्ञानकम्मसंन्यासयोग**४२ कर्मसंन्यासयोगः 38 आत्मसंयमयोगः 80 ७ (१)-ज्ञानविज्ञानयोगः 0 5 ्र क मिस्स्योगप्रतिपादिका ८ (२)-ग्रत्तरब्रह्मयोग 35 १ (३)-राजगुह्ययोगः **ब**डध्यायी 38 भितिनिष्ठा १०(४)-विभूतियोगः ४२ ११(४)-विश्वरूपदर्शनयोगः प्रथ १२(६)-मक्तियोगः 20 १३(१)-प्रकृतिपुरुषविभागयोगः ३४ १४(२)-गुणत्रयविभागयोगः कर्मियोगप्रतिपादिका २७ १५(३)-पुरुषोत्तमयोगः 288 षडध्यायी <sup>१६(४)-देवासुरसम्पत्तियोगः</sup> योगनिष्टा २४ १७(५)-श्रद्धात्रययोगः २८ ८(६)-संन्यासयोगः 95 स एष गीवाशास्त्र निष्कर्षोदार्शनिकः ७००

विवा

The same

ब्रान-

18-

(४३०

64

y-

मश्:

H

वीन

तीय

1

祈

eî

Ť

1

市

वेह

विद

प्राचीन व्याख्याताओं का उक्त विषय किमाग, एवं अध्याय विमाग सर्वथा निर्म्ल हो वृक्ष के तो नहीं है। अवश्य हो ऐतिहासिक दृष्टि से गीता के १ = अध्याय मानना, एवं दार्शनिक हों के गीता के ३ कायड मानना एक प्रकार से युक्तिसङ्गत अतएव आदरणीय है। सर्वसाधार विषय विमाग सहज रूप से प्राह्म भी है। सभी व्यक्ति विज्ञान के अधिकार के विभाग सर्वसाधारण का उपयोगी नहीं वन सकत । फलतः विज्ञानसम्मत विषय विमाग सर्वसाधारण का उपयोगी नहीं वन सकत । फलतः विज्ञानसम्मत विषय विमाग सर्वसाधारण का उपयोगी नहीं वन सकत । फलिं विद्यों ते के वैज्ञानिकतत्त्र से सममने वाले विरले ही मिलते हैं। यही कारण था कि अर्जुनोपदेशकाल से पहिले कई क्षा विद्यों तक वह विद्यातत्व सर्वथा विलुप्त ही बना रहा। उस समय विद्वान् न थे, यह का थी। परन्तु वे इस रहस्य को भूले हुए थे। "स कालन महता योगो नष्टः परन्तप"। खार रूप से भगवान् खयं यह सिद्ध कर रहे हैं कि मैंने देवयुग में जिस गीताविज्ञान का, कित्रसङ्घ कर्मारूप बुद्धियोग का उपदेश दिया था, वह नष्ट होगया है। कुळ शताब्दियों से लोक मैंक एवं योग नाम की दो खतन्त्र निष्ठाएं प्रचलित हैं। ज्ञान—कर्म की समुज्ञयरूपा बुद्धियोगी को लोग भूल गए हैं। मैं आज तुझे वही विलुप्तयोग (अपना प्रिय समक्त कर) वतला हा हो।

क्या आश्चर्य है, भगवान् का यह उपदेश कुछ समय तक तो यथावत् चलता हो एवं पुनः इसने छन्हीं लोकनिष्ठाओं का रूप धारण कर लिया हो । आश्चर्य नहीं, ऐसा हो इस है । इतिहासप्रन्य (महाभारत) में पड़े रहने के कारण अवश्य ही गीताशास्त्र आगे जाकर व्याव ताओं के द्वारा पुनः विलुप्त होगया है। फिर भारतवर्ष में वही सांख्य एवं कर्मनिष्ठा पना है । परिणाम स्तरूप आज भारतवर्ष में अनेक सम्प्रदाएं उत्पन्न होगई हैं । गीता का सार शिक सिद्धान्त जनता भूल गई है । अद्वेत पद्मपाती व्याख्याताओं ने इसे केवल ज्ञान प्रवाव मन मान लिया है। वल्लम –रामानुज--निम्बार्क--माध्यादि वैप्णावों ने इसे एकमात्र भिक्तप्रवाव कि वा हो एवं इधर कुछ समय से कुछ राष्ट्रवादियों ने अपनी कल्पना के वल पर इसे कि योग की उपाधि से विभूषित कर डाला है। इस प्रकार गीता आज व्यक्तितिष्ठि का कारण हुई अवश्य ही अपनी व्यापक बुद्धियोगनिष्ठा से बिश्चत होगई हैं।

R

H

1

di

6

गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय हुआ था। युद्ध प्रसङ्ग से भगवान् ज्यास ने महाभारत प्रन्थ लिखा। चूंकि गीतोपदेश भी इस ऐतिहाकाल से सम्बन्ध रखता था, अतएव उसी हिहास प्रन्थ में ज्यासने अपने शब्दों से गीता का भी समावेश करिया। किसी कारणिविशेष से महाभारत में १० पर्व रक्खे गए हैं। यह अष्टादशभाव इतिहास मर्प्यादा का सूचक माना गया है, जैसा कि आगे आनेवाले संख्याविज्ञान में विस्तार से वतलाया जाने वाला है। ऐतिहास्प्यादा के रखक, साथ ही में परोक्तिय ज्यासने इतिहास दृष्टि को प्रधान लदम मानते हुए गीता को भी १० ही अध्यायों में विभक्त किया। गीता का वास्तविक विद्यात्तव क्यों तिरोहित होगया, इसका एक कारण जहां यह ऐतिहामाव है। वहां दूसरा कारण ज्याख्याताओं की संकुलित बुद्धि है। उन्होंने पहिले आगा एक सिद्धान्त निश्चित कर लिया है, अनन्तर खिसद्धान्ता-तुसार गीता के अर्थ करने का प्रयास किया है। गीता क्या कहती है, इसकी उपेद्धा कर ज्याख्याकोंने—"हमनें जो समक्त रक्खा है, वह गीता में है, अथवा नहीं" इस दृष्टि से गीता का व्याख्या की है। यही कारण है कि आज लगभग सभी ज्याख्याएं (अभिनवगुताचार्य की ज्याख्या को बोह कर ) इसी ऐतिहादृष्टिमूल दार्शनिक रग से रंगी हुई है। इसी ज्याख्यादोष से गीता का विश्वारहस्य तिरोहित होरहा है।

गीता इतिहास में उद्धृत है, इस दृष्टि से इस के १ = अध्याय होना न्यायसङ्गत है। किन्तु एकमात्र इसी हेतु से गीता को विद्यानर्थ्यादा से पृथक् नहीं किया जासकता। विद्या का गुरु-शिष्य सम्प्रदाय से सम्बन्ध है, तत्वदर्शी विद्वान् विद्या के उपदेष्टा हैं। गीता ने "शिष्यस्ते ऽहं गािष्ठ मां त्वां प्रपन्न म्" "उपदे च्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त चवद्गिनः" इत्यादि रूप से स्पष्ट ग्रन्दों में अपने अगि को जब विद्याप्रन्थ बतलाया है तो ऐसी दशा में इसे केवल ऐतिहाप्रन्थ वहीं माना जासकता। फलतः एक दृष्टि से गीता शास्त्र अपने १ = अध्यायों, एवं उक्त तीनों कापडों को साथ लेता हुआ जहां ऐतिहासिक, किंवा इतिहास मर्थ्यादा से आकान्त दार्शनिकप्रन्थ है, वहां अपनी चतुविधा विद्या, एवं चतुर्विध विद्याबुद्धियोग निरूपण के कारण अवस्य ही एक विद्यानशास्त्र है। जो महानुभाव इतिहास, दर्शन, एवं सम्प्रदायवाद के भक्त हैं, उन के लिए

1

बो

से

臣

ग्रोग

सेव

वेह्य

मानु

पहिन

ह्य

को स

वान

सुद्

育

गीता

पाय

वसदे

सकता

विश्व

माच्य :

श्रावात

दाशानकगीता, एवं प्रचलित विषय विभाग आदरस्तीय है, परन्तु जो विद्या के अनुयायी तत्वदर्श कि श्रित् मर्थादा से युक्त विद्वान् हैं, उन की दृष्टि में न प्रचलित अध्याय क्रम का ही जुल मूल है, एवं न खतन्त्र तीन काएडों का ही कुल महत्व है। विद्योपदेश का जैसा कम है, उसी के असु सार एक विद्वान् गीता का विषय विभाग करेगा। एवं उसी विषय विभाग के बन्त पर वह गीता की उत्तर शास्त्रों की अपेन्ना अपूर्वना, पूर्णना, एवं विलन्नस्ताता सिद्ध करेगा। साथ ही में उस का यह सिद्धिभाव विज्ञानजगत् के लिए अवश्य ही एक अपूर्व, पूर्ण, एवं विलन्नस्ता वस्तु होगी।

गीता पर पांछे दृष्ट डालिए, पहिले खयं गीताचार्य की ही परीक्षा कीजिए । भगगत कृष्ण आर्यजाति के परम उगास देव हैं, इस वे कोई सन्देइ नहीं । प्रन्तु हम देखते हैं कि उन की यह उपासना भी आज दो भागों में बटी हुई है । आज ही क्या, यह उपासना है विध्य कि काल से चला आरहा है। इस है चीमाव का मुख्य कारण खयं भगवान् का है विध्य है । भगगत का जीवन मनुष्यभाव, ईश्वरभाव मेद से दो भागों में बटा हुआ है । बाल मुख्य सलम माव भी कृष्ण में विध्यमान थे, साथ ही में विधार्खक्ष प्रदर्शन, असंगता, परमेश्वर्य, परमवराग्य, ज्ञानीदण, धर्मोदय, आदि ईश्वरानुगत धर्म भी इन में पूर्णक्ष्य से विकसित थे । भगवान् आधिकारिक जीव थे । लोकक ल्याण के लिए भगवान् का अवतार हुआ था । लोक सामान्य, एवं विशेषभावों से दे भागों में विभक्त है । भगवान् को दोनों का ही कल्याण अभीष्ट था । अतएव उन्हें अपने जीवन को दो भागों में विभक्त करना पड़ा । अपने मनुष्यरूप से जहां उन्होंने बालकों, क्षियों, एवं सामान्य मनुष्यों का कल्याण किया, वहां अपने ईश्वरभाव से वे योगियों की उपासना के धरातल बने ।

मगत्रान् के इन्हीं दोनों रूपों को हम क्रमशः ऐ तहासिक, एवं वैज्ञानिक रूप कह सकते हैं। इतिहास दृष्या मगवान् ने एक स्थान में जन्म लिया था, एवं अपने अली किक गुणों, एवं अतु वित शिक्तयों के आधार पर दृष्टों का दमन किया था। विज्ञान दृष्टि से यह सम्पूर्ण विश्व के आत्मा थे। खयं नन्ददम्पति भी मगत्रान् के इन सर्वथा विरुद्ध दोनों रूपों को देख कर कभी कभी ज्यामीह में पड़ जाते थे। साधार गुरूप से नन्ददम्पति इन्हें अपना प्रिय बालक समकते थे। भगवान् भी

क्षणा को देखा था, वे भी कभी कभी इन के उन अद्भुत ईश्वरीय चरित्रों को देख कर अवाक् ह बाते थे। थोड़ी देर के खिए वे अपना वह सखाभाव भूल जाते थे। परन्तु तदकाल भगवान् क्षणाहारा उन्हें विस्पृति के गर्भ में डाल देते थे।

भगवान् के यही दोनों खरूप हमारी दृष्टि में नन्दनन्दन, एवं वसुदेवनन्दन इन नामों से व्यवहत होनें चाहिएं। पहिला रूप मनुष्यविध है, ऐतिहासिक है। दूसरा रूप ईश्वरविध है, वेब्राविक है। यही कारण या कि जिस आयु तक भगवान् नन्दनन्दन बने रहे, तभी तक उन में मानुष्पावों की प्रधानता रही। जिस च्या में गोकुल से लोट कर उन्होंने वसुदेवनन्दन का बाना पहिना, उसी च्या से उन का जीवन एक गम्भीर भाव में परिणत होगया। इन दोनों में पहिले रूप के उपासक अधिक संख्या में हैं, परन्तु दूसरे रूप के उपासक परिगणित हैं। नन्दनन्दन को सभी जानते, एवं मानते हैं. वालभाव सभी को प्रिय है। परन्तु वासुदेवकृष्ण का खरूप वानने वाले वैज्ञानिक दुर्लभ ही नहीं, अपितु सुदुर्लभ हैं। "वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्भमः"इत्यादिरूप से खयं भगवान् ने अपने इस वासुदेवरूप को क्वाचित्क बतलाया है।

उक्त निदर्शन से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि जिन साम्प्रदायिकों की दृष्टि कृष्ण के ऐतिहासिक मानुष रूप पर है, दूसरे शब्दों में जो नन्दनन्दन के उपासक हैं, वे अवश्य ही की के इतिहास सम्बद्ध अध्याय विभाग का आश्रय लेते हुए केवल अद्धरार्थ द्वारा, अथवा गीता पायण से सन्तोष कर सकते हैं। परन्तु जिन की दृष्टि कृष्ण के वैज्ञानिक ईश्वरभाव पर है, जो बहुदेवसत्यकृष्ण को व्यापक समक्ते हैं, उन के लिए विज्ञानभाव ही सन्तोष का कारण बन किता है। वे ही तालिक दृष्टि से गीता का विचार कर सकते हैं। उन्हीं की दृष्टि में गीताशास विशासों की अपेद्धा अपूर्व, पूर्ण, एवं विल्ज्यण हो सकता है। साथ ही में हमारा यह विज्ञानविशासों की अपेद्धा अपूर्व, पूर्ण, एवं विल्ज्यण हो सकता है। साथ ही में हमारा यह विज्ञानविशासों की उपेद्धा अपूर्व, पूर्ण, एवं विल्ज्यण हो सकता है। साथ ही में हमारा यह विज्ञानविशासों है होती प्रश्न का समाधान कर यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

विद

विद

मूल

भाग

देता

कर्म

अपेह

सम

पादि

ग्रान,

के हा

भारम

गीतार

ब्रात्मतस्य अखहूप से सर्वथा ब्रानन्द्घन है। इसका प्रत्यत्त प्रमारा यही है कि ब्राह्म कभी मूल कर भी दुःख की कामना नहीं करता। इस प्रकार श्रपने रूप से नित्यानन्द्धन का हुआ भी यह आत्मा संस्कार विशेषों की कृपा से दुःख पाया करता है। यही संस्कार विशेष हा की जन्मप्रवृत्ति के कारण हैं। संचित संस्कारों के भोग के लिए ही इसे दु:खघन (वलघन) संसा में जीवहरप से आना पड़ता है । प्रवृद्ध विश्वदुःख के आधात से ताडित, एवं योगमाया के द बन्धन से सर्वया परतन्त्र बनता हुआ आनन्दमय (भी) आत्मा दुःखी होजाता है । इस सांसाहि दुः खसंय को हटाकर आत्मा को उसके वास्तविक (शान्ति लक्ष्ण अत्महर्प) आनन्द का ग्री-कार दिवाने के लिए ही हमारा गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। 'अपने आप को पहिचान लेना' दूसरे शब्दों में "ग्रात्मा के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान करलेना?' ही जीवात्मा का परम पुर षार्थ है। आत्मा के खहराज्ञान से मोह की ऐकान्तिक निवृत्ति होजाती है। मोहनिवृत्ति के अप-वहितोत्तर काल में ही दुःखत्रय को ( आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिमौतिक दुःखों की) संग निवृत्ति होजाती है। बिना बात्मा का ज्ञान प्राप्त किए दु:खनिवृत्ति सर्वथा असम्भव है। 'तेन विदित्वातिपृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" इस यजुः श्रुति के अनुसार आत्मक्षा के अतिरिक्त शाश्वतशान्ति के लिए ग्रन्य उपाय का अत्यन्ताभाव ही है।

"सर्व चतुरस्रम्" इस आभाग्यक के अनुसार सर्वता, किंवा पूर्णता चतुःसिक (ची कोनों)-भाव पर निर्भर है। इसी आधार पर लोक में सर्वाधिपत्य के सम्बन्ध में "अमुकने चारों कोनें रोक लिए"—"अमुक न चारों कूटें रोकनी, अब वहा दूसरे का प्रवेश असम्बन्ध है"—"अमुक ने अमुक को चारों खानें चित्त कर डाला" "अमुक का तो राज्य चारों दिशाओं में फला हुआ है" इत्यादि किंवदन्तिएं प्रचलित हैं। इसी आधार पर वेद का "वी ह्यं वा इदं सर्वम्" [कौ० बा० २।१।] यह अनुगम प्रतिष्ठित है। आत्मा को "पूर्णमदः पूर्ण मिदं पूर्णात पूर्णमुद्द च्यतें" के अनुसार पूर्ण माना जाता है। पूर्णता, किंवा सर्वता चतुःविं भाव पर, किंवा चतुःवर्षसत्ता पर निर्भर है।

विचार यह प्रस्तुत है कि आत्मा की वे चारों स्निक्तं कौनसी हैं, जिनके साक्ष्म

बामा पूर्ण बना हुआ है ? एवं आतमा की जिन चारों सक्तियों के सम्यक् परिज्ञान से अपने अपूर्ण कम्मीत्मा का उस चतुः सक्ति पूर्णात्मा के साथ सम्बन्ध कराते हुए हम पूर्णभाव को प्राप्त का आत्म का आत्म का अतएव पूर्ण भूमानन्द के अधिकारी बनजाते हैं ? विज्ञानवेचानहर्षि उत्तर हेते हैं कि-आत्मा में विद्याबुद्धि के सम्बन्ध से ग्रात्मा में पहिले से प्रतिष्ठित, पूर्णता सम्पादक विगय-ज्ञान-ऐश्वर्य-धर्म इन चारों विद्यासम्पत्तियों का उदय हो जाता है। इन चारों विद्याओं के सम्बन् परिज्ञान, एवं सम्यक् अनुष्टान से ही आत्मा की पूर्णता का परिज्ञान, एवं पूर्ण आत्मा की पूर्णसम्पत्ति का कर्मात्मा में उदय होता है।

चूंकि वैसाय-ज्ञानादि इन चारों विद्याद्युद्धियों से आत्मा की वैसाय-ज्ञानादि चारों विद्याद्युद्धियों को हम अवस्य ही आत्म- विद्या कहनें के लिए तब्यार हैं । यही चारों आत्मविद्याएं चार प्रकार के विद्याद्युद्धियोगों की प्रवापिष्ठा है । आत्मविद्या ज्ञानप्रधाना है, बुद्धियोग कर्म्मप्रधान है । ज्ञान-कर्म्म दोंनों ही आत्म की प्रातिखिक (निजी) सम्पत्ति है । इन दोनों आत्मविश्वां में से आत्मविद्या जहां आत्मा के ज्ञान पान को विकसित करती है, वहां बुद्धियोग आत्मा के कर्म्मभाग को पूर्णारूप से विकसित कर ज्ञा है। इस प्रकार आत्मविद्यावन्त्या विद्या, एवं बुद्धियोग बन्नग्ययोग यह दोनों उपाय ज्ञान-कर्ममय आत्मा को सर्वात्मना प्रसन्न कर देते हैं । संसार के यञ्चयात्रन्त भौतिक पदार्थों की अपना आत्मा को सर्वात्मना प्रसन्न कर देते हैं । संसार के यञ्चयात्रन्त भौतिक पदार्थों की अपना आत्मा को यही अपूर्वता, पूर्णता, एवं विकन्नग्राता है । एवं इन तीनों भावों का एक-पात्र अप हमारे इस गीताशास्त्र को ही है ।

हमारा गीताशास ऋमशः ६-२-४-६ इन अध्यायों से जहां आत्मविद्यारहस्य प्रतिपिता राजिविद्या, सिद्धविद्या, राजिविद्या इन चार आत्मविद्याओं का परिका, एवं अनुष्ठान का उपाय बतलाता है, वहां यही गीताशास्त्र उसी ऋम से, उन्हीं अध्यायों
के हारा ऋमशः वैराग्यबुद्धियोग, ज्ञानबुद्धियोग, ऐश्वर्थबुद्धियोग, धर्मबुद्धियोग इन
आत्मकर्मी का सम्यक् परिज्ञान करवाता हुआ, इनके सम्यक् अनुष्ठान का उपाय बतलाता है।
पिताशास्त्र हों पूर्णसम्पत्ति देता है, आत्मा की पूर्णसम्पत्तिएं बतलाता हुआ हमारे कर्मात्मा को

गीता की अप्रवेता

제

ना

46

गीए

दिय

इतने

बित

श्रात

पदार्थ

(EP

क्रिस

इस गी

南南

新祖

(कमं)

ब्रात्म्ब्रा

वें भी इ

मवीनों

पूर्ण बनाता है। अतः हम इस शास्त्र को अवश्य ही इतर शास्त्रों की अपेचा अपूर्व, पूर्ण, एवं विलक्षा मानने के लिए तय्यार हैं।

गीताशास्त्र के अतिरिक्त और ओर शारीरक, वैशेषिक, प्राधानिक जितने भी आग शास्त्र, किंवा आत्मदर्शन हैं, वे सब इस प्रयत्न में आंशिक रूप से ही सफल हुए हैं, वैसाह आगे के आतमपरी दापकर्गा में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। प्रकृत में विषय संगीत के लिए केवल यही जानलेना पर्याप्त होगा कि वैशेषिक दर्शन च्हरतत्व को आत्मा मानता है। इसीलिए उसने आत्मा को भी द्रव्य शब्द से सम्बोधित किया है। प्राधानिक (सांख्य) शास्त्र की हिं अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध अन्तरतत्व पर है। एवं शारीरकदर्शन च्लरयुक्त अन्तर को ब्रह्म (आला) मानता है। वेदान्तदरीन का ब्रह्म पदार्थ कभी शाश्वत पदार्थ नहीं होसकता। कारण स्पष्टहै। ब्रह्म की जिज्ञासा शान्त करने के लिए व्यासने "जन्माद्यस्य यतः" "तत्तुसमन्वयात्" व्र कहा है। इन सूत्रों का तात्पर्य यही है कि जिससे जन्म, स्थिति, भंग की प्रवृत्ति होती है, बो समन्त्रय के कारण विश्व की जन्म, स्थिति, भंग का कारण बनता है, वही ब्रह्म है। यह बंदाणं दरयुक्त अद्भर पर ही चरितार्थ होता है। जन्म-स्थिति-भंग से सम्बन्ध रखने वाला माला कमी मुख्य आत्मा नहीं माना जासकता । उपनिषत् सिद्धान्त के व्यनुसार आत्मा तो अव, श्रमर, श्रमय, एवं इन्द्रातीत है । उसका जन्म-भोग-मृत्यु से क्या सम्बन्ध ।

चराचररूप श्रातमा मृत्युप्रधान बनता हुआ संसार में आता है, संसार से जात है, संसार में रह कर अनुक्लवेदनात्मक सुखों, एवं प्रतिकूलवेदनात्मक दुःखों का भीग किया करता है। शास्त्रान्तर इसी आत्मा पर अपने प्रतिपाद्य विषय को समाप्त कर देते हैं। उन की दृष्टि मुख्य श्रात्मा पर जाती ही नहीं । जिस श्रात्मा के साथ शास्त्रान्तर जन्म स्थित-मंगात्मक मृत्युभावों का सम्बन्ध बतला रहे हैं, उसे इस किसी भी दृष्टि से श्रीम कहने के लिए तय्यार नहीं है। चूंकि इतर शास्त्रों ने चराचर को आत्मा कहा है, साथ ही में उस के साथ मृत्युत्रयी का सम्बन्ध भी माना है, एवं आतमा इस मृत्युत्रयी से सर्वधा अतिष्ट हैं। ऐसी दशा में हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि आत्मा अवश्य ही च्र-अव्र से कीई

1

गृष्क् तत्व है। यदि उस का हमें परिज्ञान है तो अवश्य ही हम जीवन्मुक्त हैं। वह आत्मा वहीं आप का सुप्रसिद्ध "अव्ययपुरुष" है। यही विद्याकर्म्ममय है, यही मुख्य आत्मा है।

अन्यशासों ने जिन चर-अवरों को आतम मान रक्खा है, वे दोनों तो गीतासिद्धान्त के अनुसार अन्ययात्मा की अन्तरङ्ग प्रकृति हैं। अच्चर पराप्रकृति है, चर अपराप्रकृति है। इन दोनों का शासा है-अन्यय पुरुष। पुरुष शब्द आत्मा का सम्बन्धी है। अन्यय-अच्चर-चर इन तीनों में पुरुष-कहलाने योग्य केवल अन्यय ही है प्रकृतिरूप अच्चर चर इस पुरुष के खमाव हैं, इसलिए गीयर्ष्ट से गीता ने 'द्राविमों पुरुषों लोके चरश्चरचर एव च'' इत्यादिरूप से पुरुष कह मर हिंग है। वस्तुनः पुरुषशब्द अन्ययात्मा में ही निरूद हैं।

यह मान लोने में हमें अगुपात्र भी संकोच नहीं होता कि इस अव्ययात्मा का ख़रूष इतने विश्वष्ट रूप से एकमात्र गीताशास्त्र ने ही हमारे सामने रक्खा है। गीता से अतिरिक्त और और वितने आत्मशास्त्र हैं, वे इस सम्बन्ध में तटस्थवत् ही रहे हैं। चूंकि अव्यय पूर्णपुरुष है, इतर आताओं से अपूर्व (अनादि—स्वादि) है, सर्वत्र रहता हुआ भी लिप्त न होने के कारण इतर प्राथों की अपेद्या विकक्षण है, एवं गीता शास्त्र ने ही इस अपूर्व-पूर्ण, एवं विकक्षण अव्यय का स्विप्रथम गीताने ही स्पष्टी-क्षण किया है। दूसरे शब्दों में आत्मविद्याधन अव्यय का स्वप्रथम गीताने ही स्पष्टी-क्षण किया है। अव्ययविद्यानिक्तपणात्मिका इसी अपूर्वता, पूर्णता, एवं विकक्षण कहने स्थिति शास्त्र को वेशेषिकादि इतर आत्मशास्त्रों की तुलना में अपूर्व, पूर्ण, एवं विकक्षण कहने विद्याशास्त्र है। इसी दृष्टि से अव्यय-अक्षर-क्षर इन तीन विद्याओं में से हम गीताशास्त्र को अव्ययविद्याशास्त्र, किय ब्रह्मविद्याशास्त्र नाम से सम्बोधन करने के लिए तथ्यार हैं।

विद्या निवासिक अव्यय) दृष्टि से गीता की अपूर्वता का विचार किया गया। अब योग कियों दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली विशेषता पर दृष्टि डालिए। जिस प्रकार अन्यशास्त्र ज्ञानं भागान, आत्मखरूप) के खरूप निरूपण में असमर्थ रहे हैं, इसी प्रकार वे कर्म के सम्बन्धं येथी अपूर्ण ही रहे हैं। कत्तव्यभाग का ही नाम कर्म है। पूर्व में हमने इस कर्त्तव्यभाग की मिली की दृष्टि से ज्ञान-भक्ति-कर्म तीन भागों में विभक्त बतलाया है। इन तीनों के सम्बन्ध

相

में प्राचीनों का मन्तन्य सर्वथा अपूर्ण हैं। उनकी दृष्टि में सर्वकर्मसंग्यासबद्धणा संस्थित क्षानायों है, कर्मपरिप्रहबद्धणा कावनाययों कर्मनिष्ठा कर्मयोग है, एवं उपयव्यमाविष्ठक कि कि क्षानायों है स्थानुप्रहद्धपक्तोन्मुवा ईश्वरप्रिधानकद्धणा मिक्तिनिष्ठा मिक्तियोग है। तीनों का प्राक्त सर्वया स्वतन्त्र है। झानयोगानुपायी ऐइलोकिक पारकोकिक सभी कर्मों को छोड़ने में अपना प्राप्त सर्वया स्वतन्त्र है। झानयोगानुपायी ऐइलोकिक पारकोकिक सभी कर्मों को छोड़ने में अपना प्राप्त स्वया स्वतन्त्र है। झानयोगानुपायी कामनामयीफलासिक को आगे कर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। एक मिक्तियोगी ईश्वरानुप्रइद्धपक्त की कामना से बद्ध होरहे हैं। एक में झानासिक है, एक में ईश्वरासिक है। आसिक की दृष्टि से तीनों ही योग कामनामग्रहे। जहां कामना है, वहां सस्कारकेंग है। जहां संस्कारकेंप है, यहां आत्मा बन्धन में है। एक वंधन ही आत्मा की अपूर्णता है। फल्तः प्राचीनामिमत तीनों ही योगों की अपूर्णता हि होजाती है।

इसी अपूर्णता के कारण गीताशास्त्र की दृष्टि में उक्त तोनों ही योग आत्मा की पूर्णता ने उससे वियुक्त करने के कारण बनते हुए अयोग, किंत्रा अष्टयोग हैं। एक देहधारी के लिए कर्म का एकान्त संन्यास सर्वथा असम्भव हैं, इसलिए तो प्राचीनों की सांख्यिनष्ठा का कोई महत्त्र महीं। प्रवृत्तिमुलक कर्म आसिक्तिय बनते हुए मुक्ति के स्थान में बंधन के कारण हैं, रसलिए उनकी इस कर्मिनष्ठा का भी आत्मदृष्टि से कोई महत्त्र नहीं। उधर भिक्तियोगिनिष्ठा भी ईसी प्राप्तिक्षणका को अनुगामिनी बनती हुई उत्कृष्ट नहीं रहती।

तीनों निष्ठाएं अपूर्ण हैं । अपूर्णता विषमता की जननी है । विषमता समता की विषतिका है । समता का अभाव ही पाररारिक के रश का, किंवा मताभिनिवेश का जनक है । यही
कारण है कि उक्त तीनों निष्ठाओं के अनुयायी तीनों दल एक दूसरे की निष्ठा के आगे एक
दूसरे की निष्ठा को निन्दनीय बतलाते हुए परस्पर में मलाइते रहते हैं । सांख्यिनिष्ठ आनी कर्मदूसरे की निष्ठा को निन्दनीय बतलाते हुए परस्पर में मलाइते रहते हैं । सांख्यिनिष्ठ आनी कर्मनिष्ठ कर्माठ को, साथ ही में उसकी योगनिष्ठा को, एवं मिक्तिनिष्ठ मक्त को, साथ ही में अकि
निष्ठा को, हेय बतला रहा है । मिक्तिपथानुगामी ज्ञान-कर्म को तिरस्कार की दृष्ठि से देख हैं
। एवं कर्माठ ज्ञानी-एवं मक्त का उपहास कर रहे हैं।

-

B

7

(I

ī

i

आश्चर्य तो यह है कि आज यह तोनों अपूर्णयोग भी खख दि से सुरिवत नहीं है । हां कहने भर को आज भिक्त ने अवश्य ही अपना प्रभुत्त्र जमा रक्खा है । ज्ञान-कर्म्म का कहीं पता भी नहीं है । वाल-चृद्ध-युत्रा-क्ली-धिनक-निर्धन-मूर्ख-विद्वान् सब अपने आपको मक्ताज मानने का दम भर रहे हैं । कर्त्तव्यक में में असमर्थ आज का भारत के अपने आवस्य को मिक्त के पर्दे से दकने का प्रयास कर रहा है । वर्णा अपधर्म का आज कोई महत्व नहीं है ।

हमारा तो विश्वास है कि यदि शा अ में कुछ भी सल्यता है, यदि "स्व स्वे कर्म्मएय-भिरतः संसिद्धि लभते नरः" इस भगवदादेश में कुछ भी तथ्य है तो शाक्षप्रतिषिद्ध आज बी मिल का कोई महत्त्व नहीं है। स्मरण रिखर, हाय जोड़ देने से ही भगवान् कभी हमारे पण बमा नहीं कर सकते। हमें अपने कृताकृत का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के दर्शन से, नाम स्मरण से पापजनित दुःखों को भोगने के लिए, आत्मा में एक प्रकार का क्व अवश्य आजाता है। परन्तु भगवान् ऐसे दयालु नहीं है कि हम रातदिन जघन्य सांसा-कि लायों में लित रहें, पूर्ण विषयासक्त बने रहें, और मन्दिर में जाकर हाथ जोड़कर—"हे भगवान्! त बड़ा दयालु है, हमारे पाप चमा करना" यह कह देने मात्र से, अथवा लोक-स्थित के व्याज से घन्टे दो घन्टे के लिए कांक—मंजीरे—ढोलक—करताल लेकर घुंछ क्व वांध-का हरे राम, हरे राम कर लोने मात्र से भगवान् हमारे उत्तर सचमुच प्रसन्न हो जांय। बड़ा किया विश्वास है।

हमारा तो यह भी विश्वास है कि ऐसे उत्पथगामी भगवान् के पवित्र नाम की ओट में गीवी जनता को व्यामोह में डाल कर अपनी वासना को और भी अधिक उत्तेजित करते हैं। मित वाजारू चीज नहीं है। वह एकान्त की वस्तु है। सर्वश्री साधु तुकाराम, ज्ञानेश्वर हिएकों के स्वाहित्य हम संसारियों के लिए कोई काम नहीं दे सकते। हमें इनके चरित्रों की ओट में भीत का लांग भरने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हम वैसे ही वन जांग, तब लोक-शाह्म

अपृ

खं

朝,

विन

젟,

है, उ

एवं रि

इसी इ

में से व

शेप न

श्रव्यय्

मुत्रे प

माची

वपानिः

ध्येत्वय

阿利

वाया है

श्रीलेन्द्र.

मर्थादा की अवहेलना की जासकती है। भगवंत् सम्पत्ति से युक्त महापुरुषों का आचरण हैं । लिए प्रमाण नहीं है, अपित उनका आदेश ही हमारे लिए हितकर है। दिखिए श्रीमद्मामत १० स्कन्ध पू० ३३ अ० ३०-३१-३२ रलो॰।

अस्तु, वक्तव्य यही है कि शास्त्रान्तरों में जिन ज्ञान-भिक्त-कर्म्मनिष्टाओं वा निकाल हुआ है, वे सब पूर्वकथनानुसार अपूर्ण हैं। इधर हमारे गीताशास्त्र ने इन तीनों की मर्यादा हुए ज्ञित रखते हुए, तीनों के समष्टिरूप, अतएव तीनों की अपेद्या सर्वथा अपूर्व वृद्धियोग का उपदेश दिया है, जो कि अन्यशासों में सर्वथा अनुपलब्ध है। मगन्नान् ने—"न कर्म्मणानारमाने कर्म्य पुरुषोऽशनुते—न च संन्यसनोद्दव सिद्धि समिधगि क्रित"—"कर्मणीन हि सिसिद्धिमास्थिताजनकादयः" "नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म्य व्यायोह्यकर्मणाः" इत्यादि ह्या से बड़े आवेश के साथ प्राचीनाभिमत सर्वकर्मात्यन्तसंन्यास लच्चण ज्ञाननिष्ठा का एकाक्त खयडन करते हुए, साथ ही में "त्रेगु स्वयिविषया वेदा निः द्वेगु स्वयोभवार्जन"— 'कामालान स्वर्गपराः''-"भोगेष्वर्यप्रसक्तानां"-"स शान्तिमाप्नोति न कामकामी" इत्यादि ह्या प्रवृत्तिप्रधान वैदिककर्म्मपयक्तम्भयोग का खयडन करते हुए, साथ ही में भिक्तयोगिनिष्ठ की प्रवृत्तिप्रधान वैदिककर्म्मपयक्तम्भयोग का खयडन करते हुए, साथ ही में भिक्तयोगिनिष्ठ की प्रवृत्ति का एकान्ततः निरोध करते हुए, इस में ज्ञान-वैराग्य का समावेश करते हुए कि विखित हूप से बड़े आरोप के साथ बुद्धियोगिनिष्ठा का उपदेश दिया है।

कर्मग्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूमीतेसङ्गोऽरुचकर्ममिण ॥ १॥
दृश्य हावरं कर्म्म बुद्धियोगाद्धनक्षय ।
बुद्धौ ग्ररणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ २॥
दृश्य हावरं कर्म्म बुद्धियोगाद्धनक्षय ।
बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते ॥ ३॥
कर्म्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ४॥

P

यदा ते मोहकलिन्नं बुद्धिवर्यतितरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५॥

इस प्रकार गीताशास्त्र त्रित्रहा में से अज्यय ब्रह्म का, एवं त्रियोग से विलक्त्या, सर्वेथा अपूर्व बुद्धियोग का निरूपण करता हुआ अवश्य ही इतर शास्त्रों की अपेक्। अपूर्व, पूर्ण, एवं विलक्ष है ।

इस सम्बन्ध में एक आदार उपस्थित होता है । "गीताशास अपूर्व अध्ययात्मा इ, एवं सर्वथा अपूर्व बुद्धियोग का निरूपण करता हुआ अवश्य ही अपूर्व, एवं विन्तुणगास्त्र माना जा सकता है । परन्तु जिन चर-ग्रचर नाम के दो **ग्रात्मा**ओं का एवं जिन ज्ञान-भक्ति-कर्म्भ योगों का वैशेषिकादि अन्य शास्त्रों में निरूपण हुआ है, उन का चूंकि गीताशास्त्र निरूपण नहीं करता । ऐसी देशा में गीता को अपूर्व, एं जिल्हाण शास्त्र मानते हुए भी इम इसे पूर्ण, किंवा सर्वशास्त्र नहीं मान सकते"।

कहना नहीं होगा कि उक्त आदिय का गीता की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं है। केवल सी आहेग के वल पर गीता की पूर्णता की कोई च्रित नहीं होती। यदि गीताने आत्मविवची में से अन्यण्विवर्त का, एवं योगविवर्त्ती में से बुद्धियोगविवर्त्त का निरूपण कर दिया तो कुछ भी शे नहीं रहा । च्र-श्रच्रादि इतर खरडात्माओं की मूजप्रतिष्ठा प्रमात्मा नाम से प्रसिद्ध क्ष्यगुरुष ही है। "मत्तः परतरं नान्यत् किश्चिद्स्ति धनञ्जय"-"मयि सर्वमिदं श्रोतं कृषे पिषणणा इव"-"परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन पुरुषः पर"-"गतिभर्चावभुः विवी निवासः शर्गा सुहृत् । प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजम्ब्ययम्"-"यो लोकत्र-भाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः''-"भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः'' "मया-भित्रण मेक्कितः स्यते स चराचरम्" "ब्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते" इत्यादि मि से गीताशास्त्र ने स्पष्ट शब्दों में अव्ययात्मा को ही इतर आत्मप्रपञ्च की मुखप्रतिष्ठा बत-कार्या है। वास्तव में कोशात्मक अञ्चयमहा स्वीलम्बन है। अञ्चय के सुप्रसिद्ध वे पांचों कोश भिन्द विज्ञान-मन प्राण-ग्रन (तै०उप० म०व०) नामों से प्रसिद्ध है। पश्चकल अन्तरात्मा, एवं

A

नह

श्रान

Nou

वह

一羽

1

-17

一月

4-111

पृञ्चकल क्रात्मा दोनोंकी प्रतिष्ठा यही पञ्चकल अन्यय है । अत्तरब्रह्मा, एवं त्तरमाण अन्यके आनन्दमयकोश से गृहीत हैं। अत्तरिक्षण, एवं त्तरप्राप अन्यय के विज्ञानमयकोश से गृहीत हैं। अत्तरहन्द्र, एवं त्तरवाक अन्यय के मनोमयकोश से संगृहीत हैं। अत्तरसोम, एवं तर अन्यय के अन्नमयकोश में अन्तर्भूत हैं। अत्तर, अप्रि, एवं तर-अनाद अन्यय के प्राप्त मयकोश में अन्तर्भुत हैं। अत्तर, अप्रि, एवं तर-अनाद अन्यय के प्राप्त मयकोश में अन्तर्भुत हैं। इसप्रकार अत्तर—क्रार दोनों पञ्चकल अन्यय से सगृहीत है। यह सवीलम्बन अन्यय को पकड़ित्या तो वाकी क्या रह गया । स्वीलम्बन अन्यय की इसी स्वी, किंग पूर्णता का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषच्छुति कहती है—

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् । एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् । कठ०१।२।१७)।

श्रीय श्रातमा के अश्रमृत-ब्रह्म-श्रुक यह तीन विवर्त माने गये हैं। वाक्-श्रात्र श्रीय यह तीन श्रुक हैं। श्रुक्तत्रय की समिष्ट ही भूनातमा है। प्राराण-श्राप-वाक्-श्रक-श्रवाद यह पांचों बिहरक्ष प्रकृतियों की समिष्ट ब्रह्म है। प्राराणमहा श्राच्यक्तात्मा है, श्रापोमहा महा विद्वानात्मा [बुद्धि] है, श्राच्यक्त प्रज्ञानात्मा [मन] है, एवं श्रवादमह प्राराणात्मा (कर्मात्मा-जीवात्मा-शारीरकश्रात्मा) है। श्राच्यय, श्रव्हर, व्हर की समिष्ट श्रम्तव है। श्रम्यतात्मा प्रकृतात्मा प्रकृति है। एवं श्रव्हर्ति विकारिकश्रात्मा, किंवा प्रकृति है। श्रम्यतात्मा प्रकृतात्मा की प्रतिश्रा विद्यात्मा की प्रतिश्रा विद्यात्मा को विकृति है। श्रम्यतात्मा का व्रह्म मान है-''चरः सर्वािश भृतािन''। ब्रह्मक्ष्य पांचों प्राकृतात्माओं की प्रतिश्र श्रम्तात्मा का श्रव्हरमान है। श्राव्य श्रम्यतात्मा का श्रव्हरमान है। श्राव्य श्रम्तात्मा का श्रव्हरमान है। श्राव्य श्रम्तात्मा श्राव्य व्यय व्यय श्रम्ततात्मा श्रव्यय हो विद्यान-मनोमृति ज्ञानात्मा श्रव्यय व्यय श्रम्त का प्रवर्तिक है, एवं वाङ्मृति श्रव्यय द्वर की श्रानात्मक श्रव्यय से श्रुक्त प्राणमृत्ति श्रव्यय श्रव्हर का प्रवर्तिक है, एवं वाङ्मृति श्रव्यय द्वर की श्रावात्मा श्रव्यय से श्रुक्त प्राणमृत्ति श्रव्यय श्रव्हर का प्रवर्तिक है, एवं वाङ्मृति श्रव्यय द्वर की

<sup>\*</sup> इन तीनों विवक्तों का विराद वैज्ञानिक विवेचन ईशोपनिषाद्धिज्ञानभाष्य ( प्रथमखराड ) में देखनी चाहिए।

प्रवर्तक है। इसप्रकार अन्ततोगत्वा वही अव्यय अमृत है, वही अव्यय ब्रह्म है, वही अव्यय शुक्र, है। अमृत-ब्रह्म-शुक्रात्मक अव्यय में सब कुछ अन्तर्भूत है। जिसने अव्यय को पहिचान क्षिया, उसने सब कुछ जान खिया। अव्यय की इसी पूर्खता को खह्य में रखकर महर्षि कठ कहते हैं—

'जर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः। तदेवसुकं, तद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते। तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनासेति कश्चन। एतद्वे तत्"



श्रीच श्रव्ययिक्ष्यक गीताशास्त्र ने—"द्वाविमी पुरुषों लोके चरश्चाहर ए च"—"इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसन्तु परा बुद्धिः" इत्यादि रूप से स्पष्टशब्दों में इतरहरूकः साओं पर भी पूर्ण प्रकाश डालते हुए अपनी सर्वशास्त्रता को सर्वात्मना चरितार्थं किया है। व्या स्थित बुद्धियोग की है। मगनान् ने बड़े विस्तार के साथ झान-भिक्त-कर्म तीनों शेगों का निरूपण करते हुए, तीनों में संशोधन कर, इन्हें बुद्धियोग का बाना पिहनाया है। मगनान् की दृष्टि में तीनों ही योग खतन्त्र रहते हुए ज्ञान-कर्म की विषमता के कारण अयोभाव के साम में प्रेय के ही कारण बनते हैं। इन की विषमता समत्वमूलकश्मन्तिभाव की महाकिरोधिनी है। इसीलिए भगनान् ने तीनों का समन्वय करते हुए अपूर्वबुद्धियोग का खरूप हमारे सामने स्वा है। जो अन्यत्र है, वह तो यहां है ही, परन्तु जो अन्यत्र नहीं है, वह भी यहां विषमा है। इस प्रकार आत्माओं में अव्ययातमा को, योगों में बुद्धियोग को अपना प्रधान बच्च बनाव हुआ गीताशास्त्र इतर शास्त्रों में प्रतिगादिन आत्म-योगों का संग्रह करता हुआ अवश्य ही एएं शास्त्र है।

श्रामिवद्या ब्रह्मविद्या है, यही ज्ञानसम्पत् है। बुद्धियोग योग है, यही कर्मसण्त् है। चतुविध श्रात्मिवद्या की दृष्टि से गीता ब्रह्मविद्याशास्त्र है, एवं चतुर्विधबुद्धियोग की दृष्टि से गीता योगशास्त्र है। गीता दोनों का निक्ष्पण कर रही है। इसीलिए श्रम्ध्यायोग संहार मे-"इति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सुब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र" यह उद्भृत रहता है। यह अध्याय समाप्ति सूचक वचन भी गीता की इतर शाओं की श्रपेक् श्रपूर्वता, पूर्णता, एवं विश्व-क्रम्णता ही सिद्ध कर रहा है।



# ्-विज्ञानगाता का विषय विमाग

#### ११ श्रीः ११

## १-विषयाविभागप्रदर्शन

गीताशास्त्र की इतर शास्त्रों की अपेन्ता अपूर्वता, पूर्णता, एवं विसन्त्याता वतलाते हुए विके प्रकरण में हमने आत्मशास्त्रों को वैशेषिक. प्राधानिक, शारी क इन तीन मार्गों में क्षेत्रकृत्वावाया है- देखिए ८ प्रकरण पृष्ठ सं० १४८ से१६७ तक । यदि वास्तविक दृष्टि विज्ञान-हि। से विचार किया जाय तो इन तीनों शास्त्रों में से हम शारीरकशास्त्र (वेदानतदर्शन) को ही मानक्ष से आत्मशास्त्र कहेंगे । कारण इसका यही है कि वैशेषिकशास्त्र ज्वातमा का निकर-णा काता है, एवं प्राधानिकशास्त्र चारविशिष्ट अव्हागतमा का निरूपरा करता है । इन दोनों में इतो मुख्य आत्मा किसी भी दृष्ट से नहीं माना जासकता। रहा द्वायुक्त अद्वर । यह भी क्रितेमार के कारगा व्यापक शतमा की विभूति से विश्वत रहता हुआ आत्ममर्थ्यादा से बहि-का ही है । इसी लिए सांख्यने प्रतिशरीरमें भिन्न भिन्न आत्मा माना है। चायुक्त अच्चर वास्तव गें प्रतिशरीर में मिन भिन्न है। यही शारी ग्क (शरीरामिमानी) आतमा है। इस दृष्टि से सांख्य म प्रतिशरीरमिन्नताबच्चरण आत्मभेद सर्वथा सुव्यवस्थित है । यही आत्मा सुख-दुःख-पुण्य-पाप व्य-नीच आदि द्वन्द्रभात्रों का अधिकारी है। इसी शारीरक आत्मा के साथ एक प्रसगात्माको भी सम्बद्ध रहता है । यह सर्वत्र समानरूप से, एकरूप से प्रतिष्ठित है । इसी को साची षा जाता है। सांख्यदशन जहां च्रारूपभूतात्मा को उद्देश्य बनाकर अच्रारूप शारीरक-का विधान करता है, वहां शारीरकतन्त्र इस शारीरकत्रात्मा की उद्देश्य बनाकर इसके शान में सनेत्र समरूप से व्यास प्रत्यगात्मा का विधान करता है।

पदार्थों में परस्पर में जो मेद देखा जाता है, वही तत्तत पदार्थों की विशेषता है।

श्रिमेद ही विशेषता का कारण है। भौतिक अणु, किंवा परमाणुओं की विशेषता ही भूत
श्रिमें क्षिप पदार्थों की विशेषता है। चूंकि कणाददर्शन इसीका निरूपण करता है, अतएव

सिं(विशेषमात्र प्रवर्त्तक अणुताद के कारण) वैशेषिकशास्त्र कहांगया है।

Ni

19

Fr.

1

स्रकूट ही विशेष है। इस विशेष का अध्यक् अक्र है। परमासुओं को एक स्त्रे वंद्रकर उन्हें पिएडक्षप देना इसी श्रक्कर का काम है । प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में वैठाइक यही अस्र अपनी प्राग्रशिक्ष से उस पदार्थ के च्राकृट का नियमन किया करता है, अत्रा इस विधर्ता श्रद्धर को अन्तर्याभी कहाजाता है, जैसा कि "तस्य वा एतस्य अवाल पशाशने गार्गि ! सूर्ट्या चन्द्रमसी विष्टती तिष्ठतः" [शत० १४।६ ह।] इत्यादि से लाए है। अक्र की इसी कूटरगता को लक्ष्य में रखकर-"कूटरथो ऽच्चर उच्यते" यह कहा गय है। यह कूटरथ अक्षर ही विश्व का कारण है। च्रक्ट्रक्प विश्व कायं है। इस कार्य की प्रा वस्था कारगारूप असर ही है । अन्यक्त असर ही न्यक्तविश्व का निम्माता बनता है, जैसाक-"अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः १ मनन्सहरागमे" इस सिद्धान्त से स्पष्ट है । इसी कारगता के स्चित करने के लिए अक्तर को प्रकृति । कृतेः प्राक्-कृतेः वार्यस्य पूर्वायस्थाः) कहा मणहै। विश्वरचना में इसी की प्रवानता है। अतएव इसे प्रधान कहा जाता है। अतुर-ग्रव्यक्त-प्रकृति-प्रधान सब शब्द प्रायः समानार्थक हैं। यही ब्राह्मर पराप्रकृति है। "जीवभूतां महा-बाहो ! ययेदं घायंते जगत्" इस सिद्धान्त के अनुसार यही अन्तरप्रकृति प्रतीशरीरिभन जीवास की सरूपसमर्पिका बनती है । सांख्यशास्त्र का लच्य प्रकृतिहूप, किंता अन्तरहूप यही जीवाम है। अतएव इस शास्त्र को "नाधानिकदर्शन" कहां गया है।

श्री का श्रालम्बन श्रव्यय है। श्रव्यय की प्रतिच्छाया, किंत्रा प्रतिविग्व ही श्राची किंत ईश्वर है। इसी श्राच्यात्मिक ईश्वर को प्रत्यगात्मा कहा जाता है। प्रत्यगात्मा शरी में रहता हुश्रा भी श्रपने विभूतिभाव के का ग्या श्रसङ्ग है। यह किसी श्राच्यात्मिकहन्द्व से किरी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता। 'श्रसङ्गोह्ययं पुरुषो, न सज्जते, न न्यथेते, न रिष्यिते" 'न जायेत स्रियते वा कटा चिश्वायं भून्वा भिवता वा न भूयः। श्रजो निश्वः शाश्वती प्रति प्राची न हेन्यते हन्यमान शरीरे" इत्यादि श्रीत—स्मत्तं प्रमाशों के श्रवसार वास्तव में श्र हन्द्रातीत है। यही देहिस्थत, किन्तु देहाभिमानशःय पर पुरुष है, जैसाकि—"उपहृष्टातुमनी सभी मोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति श्राप्युक्तो देहेऽस्मिन पुरुषः परः" इत्यादि हेस्थ

IT

-

74

भ

F.VI

M

SP

143

1

वे-

को

1

-

1

H

H

ď

१। वेदान्तदर्शन शारीरक को उद्देश्य मानकर उसके स्थान में अद्भयत्व ज्ञा इसी प्रत्यन्त्रहा का क्ष्यान करता है। चूंकि इसका प्रधान उद्देश्य शारीरक का कल्याण करना है, अतएव इस रंग को शारीरकदर्शन कहा गया है।

पूर्व के ८ वें प्रकरण में हमनें शारीरक की अन्तरप्रतिपादक वतलाया था। एवं यहां प्रतगात्मलज् गा अव्ययप्रतिपादक वतला रहे हैं । इसमें कोई विरोध नहीं सममना चाहिए । श्रीति अव्यय का निरूपण करता है, परन्तु अध्य त्मदृष्टि से। अध्यात्म का अन्तरसे सम्बन्ध है। "ग्रत्तरिया ०''इत्य दि शारीरक सिद्धान्त के अनुमार इसमें अव्यय को अल् का रूप दे-हिया गया है। विना अन्तर सम्बन्ध के शारीरकशास्त्र का विजिज्ञास्य ब्रह्म पदार्थ 'जन्माद्यस्य-पतः" के अनुसार कभी जन्म-६िथति-भंग का कारण नहीं वनसकता। अञ्ययत्रहा अन्त-प्रकृति के साथ युक्त हो कर ही ज मादि का कारण बनता है । इसी प्रकृतिभाव को सूचित करने के क्षि व्यासने आगे जाकर-"तत्तसमन्वयात्" यह वहा है। चूंकि अन्तग्द्वारा इसने अव्ययात्मा ब निरूपण किया है, इसलिए तो हम इसे अन्तरशास्त्र कह सकते हैं। साथ ही में अन्तर-हा। यह तट त्थ बुद्धि से हमां । ध्यान प्रत्यगात्मल त्तु गा अव्यय की ओर भी आकर्षित कर रहा , इसिंबए इसने इसे यहां अञ्ययशाग्त्र कह दिया है। सम्ब्रिह्म से शारीरकशास्त्र अञ्ययगुक्त श्वरणिक है, प्राधानिकशास्त्र अन्तरशात्र है, एवं वैशेषिकशास्त्र न्तरशास्त्र है । तीनों में अव्यय धैमुख्य आत्मा है। गौगारूप से ही सही, परन्तु शारीरकनें अञ्यय का स्पर्श अवस्य किया है। ऐसी दशा में इन तीनों शारतों में शारीरक शास्त्र को ही हम प्रधानरूप से आत्मशास्त्र बहने के लिए तथ्या हैं।

शारीरकशास्त्र के अतिरिक्त आत्मा का निरूपण करनेवाली स्मानीउनिषत, एवं भीतिउपनिषत् और बच जाती हैं। स्मान्ती उपनिषत् गीता है, श्रोतीउपनिषत् ईग्र-केन-कठा-दिनाम से प्रसिद्ध वेद का अन्तिम भाग है। इस प्रकार आत्मा का निरूपण करनेवाले सारे सामने शारीरकदशन-गीता उपनिषत् यह तीन शास्त्र उनिथत होते हैं। इन तीनों से किसी कारण विशेष को लद्द्य में रख कर] हमनें मध्यस्य गीताशास्त्र को ही इतर आत्म-

शास्त्रों की अपेदा अपूर्व, पूर्ण, एवं विकद्मण कहा है।

श्चात्मस्क्रिंग की चरमसीमा पर पहुंचने वाले वैज्ञानिकों ने श्चात्मस्क्रिंग ज्ञान के सम्बन्ध में हमारे सामने ज्योति-वीर्य्य-श्चन्न यह तीन तत्व रवस्ते हैं। इन तीन तत्वों के सम्बन्ध से एक ही श्चात्मा की श्चनेक, किंवा प्रधानरूप से तीन संस्थाएं बनजातीं हैं। ज्ञानतत्व, किंवा चित्रत्व का ही नाम ज्योति है। वल-प्राण-क्रिया श्चादि विविधनामों से प्रसिद्ध गतितत्व का ही नाम चिर्य है। मायावल की कृपा से उद्भूत, मायायुक्त कन्ना-गुणा-विकार-श्चन-ग्रावरण की समष्टि ही श्रम्न है। दूसरे शब्दों में यों समिक्तए कि ज्ञानरूप ज्योति की विकृतावस्था ही गति-रूप वीर्य है, एवं बलरूप वीर्य की विकृतावस्था ही मायाकलादिरूप श्चन है।

उक्त तीनों तत्वों में से रसलक्षण ज्योति, एवं बललक्षण वीर्य्य, इन दोनों की समिष्ट ते विश्वद्ध आत्मा है। यह विश्वद्ध आत्मा सर्वथा निर्मुण, परिश्रह शून्य, अतएव शास्त्रानिधकृत है। यह मुख्य आत्मा है। तीसरा अनंतत्व आत्ममर्थादा से सर्वथा विहिष्कृत है। इसी को आत्मिष्ट किंवा आत्मपरिग्रह कहा जाता है। चूंकि यह परिश्रह आत्मा का भोग्य है, एवं भोग्य पदार्थ के ही विज्ञानभाषा में अन्न कहा जाता है, अतएव हम इस परिश्रइ को अवस्य ही ''श्रम' शब्द में सम्बोधित करने के लिए तथ्यार हैं।

श्रनरूप यह श्रात्मपरिप्रह श्रन्तःपरिग्रह, बहिःपरिग्रह मेद से दो प्रकार के माने गए हैं। माया-कला-गुगा यह तीन तो श्रन्तःपरिग्रह हैं, एवं विकार, श्रावरण, श्रञ्जन यह तीन विहःपरिग्रह हैं। मायादि तीनों श्रन्तःपरिग्रह श्रात्मा के स्वश्र्यप्रमम कहलाते हैं, एवं विकारादि तीनों बहिःपरिग्रह श्रात्मा के श्राश्रितधम्म कहलाते हैं। स्वरूपधमीविद्य ज्योति—वीर्थलक्या वह विशुद्ध श्रात्मा सोपाधिक बनता हुश्रा—"सगुगाश्रात्मा" कहलीने लगता है, एवं श्राश्रितधम्मीविद्युत्र वही सगुगाश्रात्मा "सर्वधम्मीपपन्न" नाम से व्यवस्त्र होने लगता है। इस प्रकार श्रन्त, किंवा परिग्रह द्वैविध्य से सविशेष, किंवा सोपाधिक श्रात्म के दो विवर्त्त होजाते हैं। तीसरा एक विवर्त्त सर्वथा स्वतन्त्र निरुपाधिक बचजाता है। समिष्टि

-

u

हा से ज्योति बीर्ध्य अन्न के सम्बन्धतारतम्य से निरुपाधिक, सोपाधिकसगुण, सोपाधिकसर्व-गर्मोपपन यह तीन आत्मसंस्थाएं हो जातीं हैं। तीनों में निरुपाधिक आत्मापर शब्द की गति असम्भव है। फलतः उस का निरूपण करना शब्दशास्त्र के लिए असम्भव है। श्रेष रहते हैं सोपा-भिक्त दोनों विवर्त्त। जो शास्त्र इन दोनों का, अथवा दोनों में से एक का विरूपण करता है, उसी को शात्मशास्त्र कहा जाता है।

१—ज्योतिः—ज्ञानम् (रसः) २—वीर्यम्—क्रिया (वलम्) →िनिविशेष ग्रात्मा—परात्परः—परमेश्वरः १

३—ग्रत्नम् — मर्थः (विकृतिः) } - रसविशेष म्रात्मा-विश्वेश्वरः-प्रजापतिः २

्रैं (श्—माया ) १—कलाः | —⇒श्चन्तःपरिग्रहात्मकमक्षम् १—गुणाः ) (श्चन्तिचम्)

श्री २—विकाराः । १ - प्रावरणानि किवहिःपरिग्रहात्मकपत्रम् १ (वहिवित्तम्) —ॢषाट्काौशकमन्नस्

निर्विशेषः { १-सर्वविधधर्म-(स्वरूपाश्चितधर्म)-विरहितः →िर्गुण ग्रात्मा-(विश्वातीतः)
स्विशेषः { २-मन्तरङ्गपरिग्रहात्मकस्वरूपधर्माविकक्षः →सर्गुण ग्रात्मा-(विश्वातीतः)।
१-वहिरङ्गपरिग्रहात्मकाश्चितधरमाविकक्षः - →सर्वधरमीपपनः-(विश्वमूर्तिः)।

उक्त ६ ओं परिप्रहों के सम्बन्ध की विश्वच्याता का यदि विचार किय जाय तो सिविशेष आत्मा के ६ विवर्त हो जाते हैं। इन ६ आस्मिविवर्तों में चार तो प्रजापित विवर्त हैं, एवं दो पुरुषिवर्वत हैं। साथ ही में इतना और ध्यान रिवर कि उत्तर उत्तर के आस्मिविवर्त में साथ पूर्व पूर्व के आस्मिविवर्त का धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। दूसरे शब्दों में यो समिनिए कि

उत्तर के आत्मविवर्त का खरूप पूर्व के आत्मविवर्त्त को अपने गर्भ में रखकर ही अपना हका मितिष्ठित रखने में समर्थ होता है। पूर्व पूर्व का आत्मविवर्त्त ही उत्तर उत्तर के आत्मविवर्त हा कारण है, एवं उत्तर उत्तर का आत्मविवर्त्त ही पूर्व पूर्व के आत्मविवर्त्त का कार्य है। कारण सचा से ही कार्य की खरूपनिष्यत्ति होती है। इसी आधार पर-"तत्स्रष्ट्वा तदेवानुमाविष्त" यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है।

रसहूप ज्योति, एवं बलहूप वीर्यं की समष्टि ही निरुपाधिक, सर्वधर्म बहिष्कृत पा त्पर है। इसी का यत्किञ्चित प्रदेश माया नाम के प्रथम परिप्रह से युक्त हो कर "पुरुष" (विशुद्ध अन्ययपुरुष) नाम धार्या कर लेता है । यह पुरुषात्मा कला नाम के दूसरे अनाह परिग्रह से युक्त होकर "बोडशीपुरुष्"(पञ्चकल अन्यय, पञ्चकल अन्तर, पञ्चकल न्रा, पर त्पर के सम्बन्ध से षोडशी, किंवा षोडशकल ) नाम से प्रसिद्ध होता है । यही षोडशीपुरू गुगा नाम के तीसरे अन्तरङ्ग परिप्रह से युक्त होकर "सत्यप्रजापति" कहलाने लगता है। यही सत्यप्रजापित विकार नाम के चौथे बहिरङ्ग परिप्रद से युक्त होकर कहलाने लगता है। यही यज्ञप्रजापति आवर्गा नाम के पांचवें बहिरक्ष परिप्रह से युक्त होना "विराद् मजापति" कहलाने लगता है । यही त्रिराट् प्रजापित अञ्चन नाम के ६ ठे विश्व परिग्रह से युक्त होकर "विश्वप्रजापति" नाम से सम्बोधित होने लगता है। इन ६ औ आत्मसंख्याओं में से पुरुष, षोडशी, सस्य पजापति इन तीन आत्मविवत्तीं का समुच्य ते "सगुण आत्मा" है, एव यज्ञ, विराट, विश्व इन तीन आत्मविवत्तीं की समष्टि "सर्वभर्मों पपन्न आत्मा" है। तीसरा वही निरूपाधिक, मायाविरहित विशुद्ध तत्व है। उस एक ही की यह सात संस्थाएं हैं, जैसा कि - 'ऐतदारम्यिमं सर्वम्''इत्यादि श्रौत सिद्धान्त से स्पष्ट है। (''ऐतदात्म्यमिदं सर्वमिलाहुः)। श्रात्मनः सप्तसंस्थापारिलेखः

१ औ ( \*१-निम्मायी-स एष भारमा व्यापकः [१] क्ष परात्परः }

निग्रेण श्रात्मा ।

१.१-मायं परिग्रहसम्बन्धात् स एव [२] क्षणुरुषः
२-२-कालापरिग्रहसम्बन्धात् स एव [३] क्षणेडशी
३-३-ग्रगापरिग्रहसम्बन्धात् स एव[४] क्षण्ससम्बन्धातः

सगुण ब्रात्मा-

K

F

४-१-विकारपरिग्रहसम्बन्धात् स एव [५] क्ष्यज्ञप्रजापिः ५-१-त्र्यावरगापरिग्रहसम्बन्धात् स एव [६] क्षिविराद्मजापितः ६-३-त्रञ्जनपरिग्रहसम्बन्धात् स एव [७] क्षिविष्मजापितः

स्वधम्मीपपन्नः किविश्वम्

| 2 2   | परात्परः परात्परः निर्गुण त्रात्मा-विश्वातितः —१— परात्परगार्भेतः पुरुषः                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 -  | पुरुष-परात्परग भेतः थे।डशापुरुषः  थोडशा-पुरुष-परात्परगर्भितः सत्य प्रजापीतः                                                                                    |
| ×   " | सत्य-षोडशा-पुरुष-परात्परगार्भेतः यन्नप्रजापातिः                                                                                                                |
| 1 2   | यञ्च सत्य षेडिशी-पुरुष-परात्परगर्भितः विराद्यज्ञापांतेः सिर्माहरूषे विराद्यज्ञापांतेः विराद्यज्ञापांतेः विराद्यज्ञापांतेः विराद्यज्ञापांतेः विश्वप्रज्ञापांतेः |

ग्न

ना

is

M

affi

उक्त सात आत्मिवित्तों में से परात्पर नाम के पिहले निर्मुण आत्मा का तो शब्दा से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है। शेत्र ६ ओं आत्मिवित्तों का शाओं में वहे विला के साथ निरूपण हुआ है। जिन शास्त्रोंनें इन ६ आत्मसंस्थाओं का निरूपण किया है है। आज दिन भारतवर्ष में (विज्ञान सम्प्रदाय में ) आत्मशास्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं। देखना वहें कि किस आत्मशास्त्र निरूपण किया है।

ऋक्, यजुः, साम, अथर् (शाखासहित) इन चारों वेदों की समष्टिहर मन्त्रमंहि ताभाग, एवं विधि नाम का ब्राह्मसामाग प्रधानरूप से प्रजापतिबद्धसा सर्वधममोंपपन मान का निरूपण करता है। तिश्व, विराट्, यज्ञ, इन तीन प्रजापतियों की समष्टि ही "सर्वथमों पपन्नग्रात्मा" है। वेदने ( मन्त्र ग्रौर विधिभाग ने ) इस त्र्यात्मा के विश्व-विराट्-यइ तीनों ब सुविशद निरूपण किया है। यही तीन प्रजापतिसंस्थाएँ इसके प्रधान उद्देश्य हैं। इन तीनों को उद्देश्य मान कर तीनों के स्थान में सगुण व्यात्मा के व्यन्तिमपर्व रूप गुणात्मक ससप्रजापि का विधान करना ही इस वेद भाग का मुख्य उद्देश्य है । दूसरे शब्दों में विश्व का सम्बद् निरूपण कर इस की श्रोर से हमारे कम्मीत्मा को विराट् की श्रोर, विराट् से यज्ञ की श्रोर, एं य से सत्य की त्रोर लेजाना ही इस शास्त्र का मुख्य लच्य है। "सत्यपजापित कैसे यज्ञपता पति इप में परि गत हो जाता है ?"-"यह यज्ञ पजापति कैसे विराट्प जापित की उली का कारण बनगया ?" "विराट् प्रजापति से सम्पूर्ण विश्व कैसे उत्पन्न होगया" !- "एवं विराट् से जत्पन्न विश्व का क्या स्वरूप है ?"-इस प्राजापस विज्ञान से इम कैसे क्या लाभ उठा सकते हैं ?'' इन सब प्रश्नों का सम्यक् समाधान करता हुआ यह द्वारा यह शाह हैं सत्य पर प्रतिष्ठित कर देता है । चूंकि इसमें प्रजापतिविवर्त्त की ही प्रधानता है, अन्य इसे "मजापतिशास्त्र" किंवा "माजापसशास्त्र" कह सकते हैं। वेद के इस भाग का प्रवा निशाना प्रजापित ही है। इसी भाव को व्यक्त करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है—

> मजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बभूव । यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीगाम् ॥ (यज्ञः असंव २३,६४)

Vieta.

Na

वार

6

13

ft-

19

में-

का

को

पवि

यक्

यइ

**ਜ** 

वि

Ţ

या

ĘÌ

1

17

दूसरा है सगुण आत्मा। इसके पुरुष-षोडशी-सस यह तीन विवर्त हैं। सरूपक्षांपन [माया-कला-गुणपरिप्रहथन्मीं पाना | आत्मा का निरूपण आरणयक गर्मित वेद के,
व्यानिष्य भागने किया है उपनिषच्छास सगुण आत्मा को अपना मुख्य उद्देश्य मानता हुआ
व्यानिष्य भागने किया है उपनिषच्छास सगुण आत्मा को अपना मुख्य उद्देश्य मानता हुआ
व्यानिष्य भागने किया है । यह शास्त्र सत्य-शेडशी-पुरुष [क्रमश: अधिकारी मेद
वे इत तीनों सगुणात्मसंस्थाओं को उद्देश्य मानकर, इनके स्थान में उस निर्मुण, विश्वातीत
व्याला का विधान करता है। दूसरे शब्दों में यों समिमिए कि यह हमारे कर्म्मात्मा को सत्य
वे बोडशी पर लेजाता है, पोडशी से विशुद्ध अव्ययपुरुष पर लेजाकर छोड़ देता है। वहां
बहुंचे बाद [अव्यय को प्राप्त किए बाद ] विना प्रयास के अपने आप यह पुरुष उस परात्पर में
की होजाता है। उपनिषद स्थयं पुरुष को परात्पर पर पहुंचाने में असमर्थ है। क्योंकि शब्दाका अपनिषद शास्त्र की बहां गनि नहीं है। यह तो पुरुष पर पहुंचा मात्र देता है। परात्पर के
क्ष्या में इस की ओर से ''नायमात्मा मवचन लक्ष्यों न मेथया न बहुना श्रुतेन। यमैवेव्या तेन लक्ष्यः' यही उत्तर मिलता है।

इस प्रकार मन्त्र-विधि, श्रारण कं—उपनिषद् रूप वेदशाश्च द्वारा सम्पूर्ण श्रात्मिववर्तं विश्व का जाते हैं। मन्त्र-विधिभाग श्राञ्च न-श्रात्र (एए विकार परिप्र ह्युक्त सर्वव मी का किरण कर डालता है, एवं श्रारण कर डालता है। श्रारम प्रम्वन्व में दो ही निरूपणीय विषय थे, एवं दोनों विश्व मन्त्र-विधि-ग्रारण यक -उपनिषद् रूप वेदमागने निरूपण कर डाला। श्रव बाकी विश्व शिक्त स्व के सम्बन्य में — 'त्व वेदाद प्रसिद्ध चिति" [मनु ० रिहिंश) यह प्रसिद्ध है।

जब कि आतमा के सम्बन्ध में अपे जित्त जिज्ञासा उस रूप से वेद से ही पूरी हो जाती होती प्रश्न होना खामाविक है कि इतरशाह्मों का क्या उपयोग ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में "आतम-पीता" राब्द को ही इम पाठकों के सम्मुख उपस्थित करेंगे। वैदिकसाहित्यने आतमा का जो खरूप के सम्मुख उपस्थित करेंगे। वैदिकसाहित्यने आतमा की प्रवृत्ति हुई

q

73

꿰

मो

al

TÉ

8-

है। इसी आधार पर हम उन शाओं को "आत्मपरी त्यारास्त्र" कह सकते है। यह आत्मप्रीक्ष ज्ञान-विज्ञान मेद से दो भागों में विभक्त है। ज्ञानात्मिका परीक्षा को ही दर्शन कहा जाता है, एवं विज्ञानात्मिका परीक्षा ही विज्ञान शब्द से सम्बोधित है। इस दृष्टि से आत्मपरीक्षाशास्त्र आगे जाका दो भागों में विभक्त हो गया है।

पहिले दर्शनशास्त्र का ही विचार कीजिए। दर्शनशास्त्र के शारीरक, माधानिक के विक्र, स्याद्वाद, वैनाशिक, लोकायितक मेर से ६ मेद माने गएं हैं। प्राचीन सम्प्रदाय के क्षुसार न्याय, मीमांसा, (पूर्वमीमांसा), योग के समावेश से ६ ब्यास्तिक दर्शन माने गएं हैं एवं चार्वाक, मान्यमिक, योगाचार, सौत्रान्धिक, वैभाषिक, ब्राह्त यह ६ नास्तिकर्शन माने गएं हैं। परन्तु विज्ञानदृष्टि से न्याय-मीनांसा-योग तीनों हीं दर्शनमर्थादा से विहृष्ट्यत हैं। एवमेव उक्त ६ नास्तिकदर्शनों का भी स्याद्वाद, लोकायितक, वैभाषिक इन तीन नास्तिकदर्शनों के हीं अन्तमाव हो जाता है। अस्तु इन सब विषयों का विशद निरूपण अन्ति आने वाले आलापी चामकरण में किया जाने वाला है। प्रकृत में केवल यही समक्त लेना पर्याप्त होगा कि पूर्वकर्णन तुसार ३-आहितकदर्श, ३-नाह्तिक दर्शन, सम्भूय कुल ६ दर्शन हैं।

त्रिधातिमक्त नास्तिक दर्शन ने साञ्चन आतमा [विश्व] की परीक्षा की है। आतिक दर्शनों में से पहिले वैशेषिक दर्शन ने क्षाप्रधान विराद्भजापित, एवं यज्ञप्रजापित की पीक्ष की है। प्राधानिक [सांख्य] दर्शन ने क्षाय्यप्रधान सत्यभजापित की परीक्षा की है, एवं शरी रक्ष दर्शन ने अञ्यय गर्मित अक्षरप्रधान षोडशीपुरुष [ब्रह्म] की परीक्षा की है। इस प्रकार दर्शन की परीक्षा दृष्टि षोडशीपुरुष पर समाप्त होजाती है। तत्वपरीक्षा को ही दर्शन कहते हैं। यह तत्व परीक्षा दृष्टिज्ञानप्रधाना है। इससे केवल तत्वज्ञान होता है। जिस ज्ञान के लिए पाश्चात्यमार्थ में "य्योरीटिकलनॉलेज" [Thoritical knowledge.] शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसी अर्थ में हमारा दर्शन शब्द निरूद है।

यह तो हुई ज्ञान परीचा । दूसरी विज्ञानपरीचा है । यह परीचा व्यवहार से सावन्य रखती है। जिसे पश्चिमी विद्वान् "मेक्टिकसनॉलेज" (Practical knowledge) शब्द है

ना

Pi

和

È.

₹.

10

14

समीवित करते हैं, ठीक उसी अर्थ में मीमांसा शब्द प्रयुक्त हुआ है। दर्शन जहां ज्ञानप्रधान है, वहां मीमांसा विज्ञानप्रधान है। दर्शन गास्त जहां फिलॉसफी [Phelashapy] है, वहां मीमांसाशस्त्र साक्त [Sainenc] है। सुप्रसिद्ध मीमांसा [पूर्वमीमांसा] दर्शन ने अपने १२ अध्यायों से आत्मा की विज्ञानदृष्टि से परीक्षा की है, अत्रप्य इसे हम विज्ञानदृष्टि से परीक्षा की है, अत्रप्य इसे हम विज्ञानदृष्टि से परीक्षा कि हम सकते हैं।

इन सब के अन्त में गीताशास्त्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। सर्वमृत्तभूत जिस मायी अव्यय पुरुष पर पूर्व के किसी आत्मशा अ, किंवा आत्मपरी ज्ञाशास्त्र ने विशेषरूप से प्रकाश न ज्ञाला था, गीता ने प्रधान रूप से उसी अव्ययपुरुष को अपना प्रधान बह्य बनाया है। सब से ब्रामहत्त्र तो इस शास्त्र का यह है कि आत्मशास्त्रों ने जिन विषयों का निरूपण किया है, एवं आव्मरी ज्ञाला में जिन विषयों की परी ज्ञाला की है, अव्ययनिरूपण के साथ साथ उन सब का भी गीता शास्त्र में समावेश हुआ है। इसी लिए तो वेदवत् हम इसे सर्वशास्त्र कहते हैं। इसी लिए वो वेद वत् हम इसे सर्वशास्त्र कहते हैं। इसी लिए वो वेद न होने पर भी इसे उपनिषद् शब्द से सम्बोधित किया गया है। निम्न लिखित रलोकों पर रिष्ट ज्ञालते जाइए, एवं गीता की महत्ता का यशोगान करते जाइए, समाधान हो ज्ञायगा।

## !-विश्वप्रजापति।निरूपक वचन

१—मया ततिमदं सर्वे जगद्वयक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि नचाइं तेष्त्रवस्थितः ॥ [६।४] ।

२—भूमिरापोनलोऽवायुः स्व मनो बुद्धिरव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या ॥ [७।४]।

# े-विराट्यजापाति।निरूपक वचन

१—एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ [११।३]।

नेवि

नस्य

समा

禁

निपत्

नं

२—इहैंकस्थं जगतकुरस्नं पश्याद्य सन्वस्त्रम् । सम देहे गुडाकेश ! यचान्यद् द्रष्टुभिन्छसि ॥ (१९१७)

## ३—यज्ञप्रजापातिनिरूपक वचन

१—सहयक्षाः प्रजाः सष्ट्रा पुरोवाच प्रजापितः ।

श्रानने प्रसिव्यध्यमेष वोऽित्वष्टकामधुक् ॥ गीउ [३।१०]

२—दम्मं ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्मात्त्रसमुद्भवम् ।

तस्माद सर्वमतं ब्रह्म निसं यक्षे प्रतिष्ठितम् ॥ [३,१५]।

#### **४--**स्त्यप्रजापितानिरुपक वन्तन 🏖 --

१—प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । न सोचं नापि चाचा (ो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ १६।७॥ २—ग्रससम्प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनी धरम् । ग्रपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् ॥ १७।८॥

### पोडशीनिरूपक वचन

१—द्वाविमी पुरुषो लोके चरश्चाचर एव च । चरः सर्वासि मूतानि कूटस्थोऽचर उच्यते ॥ १५॥१६॥

२—उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विमर्सव्यय ईश्वरः ॥ १५॥१७॥

## १-म्रव्ययपुरुषीनरूपकवचन

१—गतिभिर्चा प्रभुः साद्वी निवासः शर्गं सुहृत्। प्रभवः प्रसयस्थानं निधानं वीजमञ्ययम् ॥ (२।५०॥)

२—उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् षुरुषः परः ॥ (१३।२२१)।

आत्मशास्त्र के अतिरिक्त दर्शन ने जिस ज्ञानदृष्टि से आत्मा की परीक्ता की है, एवं मीमांसा विस्त विज्ञानदृष्टि से आत्मा की परीक्ता की है, उन दोनों का भी—"ज्ञानतेऽहं सविज्ञानिमंदं स्थाप्यशेषतः। यजज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यजज्ञात्व्यमविश्वाच्यते" इत्यादि रूप से गीता में पूर्ण स्थाप्य है। ऐसी अवस्था में यदि हम गीताशास्त्र को (सर्वसिम्मश्रण के कारण) सर्वशास्त्र कहें तो से अणुक्ति न होगी। फलतः वेद (मन्त्रभाग, एवं विधिभाग, वेदान्त [आरण्यकभाग, एवं उप-कित्माण], दर्शन [३ आस्तिकदर्शन, ३ न।हितक दर्शन], मीमांसा, गीता मेद भिन्न इन जिल्लाकों, एवं आत्मपरीक्ताशास्त्रों में गीता की ही सर्वीत्कृष्टता सिद्ध होती है।

## िवेदशास्त्रम् (मन्त्र-विधिभागात्मकम्)—→ त्रात्मशास्त्रम् ।

१-सत्यप्रजापतिः } — श्रः सगुणावयवः-विधेयः सर्वधः म्र्मीपपप्रमीपपश्रिकारयुक्तः । १ व्यज्ञप्रजापतिः |
-श्रिकारयुक्तः । १ विराद्पजापति |
-श्रिक्तिप्रमीपपन्नः-उद्देश्यः | शास्त्रम्
श्रास्त्रम्
श्रास्त्रम्
श्रास्त्रम्
श्रास्त्रम्

# २—वेदान्तशास्त्रम् (श्रारग्यक उपनिषद्भागात्मकम्) ३ श्रात्मशास्त्र

# ३—दर्शनशास्त्रम् (षड्दर्शनशास्त्रम्) अत्रात्मपरी चारास्त्रं-ज्ञानप्रशास्त्रं-ज्ञानप्रशास्त्रं

| गरि    | १-स्याद्वाददर्शनम्                                          |                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| तकदर्श | ?-वैनाशिकदर्शनम्                                            | ि विकारत्तरपरीत्ताशास्त्रम—श्रुविश्वप्रापितिशास् |
| म्     | १-स्याद्वाददर्शनम्<br>२-वैनाशिकदर्शनम्<br>३-लौकायतिकदर्शनम् |                                                  |

## 8—मीमांसाशास्त्रम्

अत्मपरीच्यासं—विज्ञानमधानम् ।

१दर

पाव

न्।

M

नम्

H

料

11

५—गीताशास्त्रम्

#### ग्रव्ययश्रह्मविद्यात्मकं बुद्धियोगशास्त्रम् । ज्ञान-विज्ञानमयं \*सर्वशास्त्रम् ।।

महाभारत नाम के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रन्थ से पृथक् करके निकाला हुआ ग्रर्जुन के प्रति उपदिष्ट भगशन् कृष्णा का उपदेश संप्रहात्मक शब्द प्रपन्न ही गीताशास्त्र है । इस प्रय में ७०० रलोक हैं । इन श्लोकों के रचियता भगवान् कृष्णाद्वैपायन हैं । गीताप्रतिपाकि ऐतिहासिक विषय को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण वैज्ञानिक विषय चूंकि भगवान् कृष्णा की मौकि सम्पित है, अतएव इतिहास नथ्यादा से सीमित बनता हुआ भी, एवं बलोक दृष्णा व्यास की एना बनता हुआ भी यह शास्त्र 'भगवद्गीतोपनिषत्' नाम से ही प्रसिद्ध हुआ।

महाभारत समर के उपक्रम में क्षेत्रयभागापत्र अर्जन को खधर्मशिक्षण के लिए १६० व्यवेशात्मिका जिन २४ उपनिषदों का भगगन्ने उपदेश दिया था, उन का व्यास ने अपनी गांब भाषा द्वारा उपबृंहण किण है। भगगदुपदेशों का वही उग्रंहितक्षप विद्वत् समाज में गीताशांख नाम से प्रसिद्ध है। जिसप्रकार श्रौती उपनिषत् संकुचित अर्थ को वितत करने के कारण "गीता" कहलाई है, एवमेव महाभारतान्तर्गत व्यास विरचित रलोकसंप्रहात्मिका इस गांबव्ध गीता को हम उस भगवद्गीता की गीता कहने के लिए तव्यार हैं। संकुचिन अर्थका किता ही उसका उपबृंहण है। कृष्णाने जिस संदोग भाषा में थोड़े ही समय में जिस गीता दिस का उपदेश दे डाला था, उसको इतना शोध्र समक्ष लेने का अधिकारी तो एकमात्र अन्त ही था। यदि व्यासदेव हमारे सामने अपनी पद्याचना के द्वारा गीता का उपलब्ध विस्तृत का गांवकर उस संक्षिस भाषा की पुनरावृत्ति न करते तो गीता हमारे लिए एक जिटल सम्बंध वन जाती।

<sup>\*</sup>सर्वशास्त्रमया गीता, सर्वदेवमयो ृहरिः । सर्वतीर्थमया गङ्गा, सर्ववेदमयो मनुः ॥ [म०भी०३३। श्र०।२१लेकि]।

को

冊

तेः

प्रान

वास

की.

116

वीता

101

ल्ब्स

प्रीमेष

PHÍ

持

爾

शेवा

南

विक्ष

APP.

श्राज कितने एक मनचले सज्जन यह मीमांसा किया करते हैं कि 'जिस समय कुरुक्कें उस विशाल प्राङ्गण में महासमर की तैय्यारिएं हो रहीं हों, युद्धोपकरणों की तुमुलब्बिनयों से बहां का बातावरण सर्वथा अशान्त वना हुआ हो, खयं श्रोता (अर्जुन) जहां युद्ध के भावी परिणाम है शोकप्रस्त बना हुआ हो, ऐसे विषम समय में गीता जैसे उस अगाध ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान् को अवसर मिल गया, यह बात असम्भव सी प्रतीत होती है। मालूम होता है, व्यावसदेव ने ही अध्यात्मविद्या के शिद्धण के लिए भगवान् के नाम से अपने ऐतिहासिक प्रन्थ में इस का समावेश कर दिया है।"

कहना न होगा कि ऐसी कुबुद्धियों का आर्य्यसन्तान की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। ऐसी सम!लोचनाएं आर्थ्यसाहित्यानभिज्ञ एक अनार्य के हृदय में हीं स्थान पा सकतीं हैं। गरि कृप्ण इमारे जैसे सामान्य पुरुष होते, श्रथवा अर्जुन यदि हमारे जैसा ही मन्दबुद्धि होता ते काल्पनिकों की उक्त कलाना को यथाकथंचित् अत्रसर मिल सकता था। परन्तु उन कुतिकेंगों को यह नहीं भुला देना चाहिए कि कृष्ण जहां साचात नारायण के अवतार होने से अलौकिक पुरुष थे, वहां अर्जुन नर का प्रत्यंश था। जो कृष्ण अपनी योगमाया द्वारा ६ मास की अवस्था में शक टासुर का वध कर सकते हैं, जो कृष्ण अपनी जन्मसिद्ध योगसिद्धिद्वारा गिरिवर को उठा सकते हैं, जो कृष्ण ब्रह्मा का व्यामोहन कर सकते हैं, जो कृष्ण अपने विराट्रूपप्रशन से दुर्बुद्धि दुर्योधन को त्रत कर सकते हैं, जो कृष्ण एक ही समय में १६ सहस्र पट्टरानियों के साथ रहते हुए मह-वर नारद को आश्चर्य में डाल सकते हैं, जो कृष्ण योगमायाद्वारा सूर्य्यास्त कर अर्जुन की प्रतिश पूरी करवा सकते हैं, उन के लिए किसी भी प्रकार की मानवधर्म सम्बन्धिनी कुशङ्का उठाना अप-ने आप को प्रायश्चित का भागी बनाना है । अवरंप ही युद्धावसर पर भगवान् ने गीता का देश दिया था। हां हम इस सम्बन्ध में आर्यसंस्कृतिरक्त भगवान् व्यास के प्रति कृतज्ञता प्रकृ किए विना नहीं रह स मते, जिन्होंने कि अपनी योग जदृष्टि से उस उपदेश को अपने अन्तः करण में प्रतिष्ठित कर अपनी लोकोत्तर वाणी से पद्य रूप में इम तक पहुंचाने का अनुप्रह किया।

i

g

9

1

1

गीताप्रन्य चूंकि इतिहासप्रन्थ के मध्य की वस्तु है, अर्गनी इस ऐतिहामध्यादा को सुरक्षित्त स्विने के लिए ही भगवान् व्यास ने विज्ञानगंग्ता में अपनी और से कुछ एक ऐतिहासिक
क्षित्र का समावेश करना अपवश्यक समस्ता है। इसी दृष्टि से गीताप्रन्थ के इन ७०० रखेकों
के स्मावेश करना अपवश्यक समस्ता है। इसी दृष्टि से गीताप्रन्थ के इन ७०० रखेकों
के स्मावेश करना अपवश्यक समस्ता है। इसी दृष्टि से गीताप्रन्थ के इन ७०० रखेकों
के स्मावेश करना अपवश्यक समस्ता है। इस व्याप्त के ६४ रखेक गीताविषय
के त्यानिका है। 'गीतोपदेश की अपवश्यकता क्यों ? कव १ एवं किसके प्रति हुई ? इन
मूर्ते के समाधान के लिए ही मौलिक विषय से कुछ भी सम्बन्ध न रखते हुए भी ६४ रखेक
कारने अपनी और से गीता के आरम्भ में उद्भृत कर दिए हैं। इस चतुःषष्टिरखोका स्मका गीता
के दूसरे शब्दों में गीता के प्रत्यंश को हम 'ऐतिहासिक गीता' नाम दे सकते हैं। आगे के
कि रखेकों में भगवान् की और से ज्ञानगभित विज्ञान का निरूपण हुआ है। अतः इस मृतकि की-'विज्ञानगीता' नाम से व्यवहृत किया जा सकता है।

"तृत ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्" (पञ्चदशी) के अनुसार ज्ञान ही ब्रह्म है, यही अव्यय क्षित है। वृद्धियोगलक्तण कर्म्म इस अव्ययपुरुष का कर्म है। पुरुष ज्योतिर्लक्तण है, योग वीय्य विश्वानगीताने इन दोनों का निरूपण करते हुए अपने ''इति श्रीमद्भगवद्गीतास्म विश्वानगीताने इन दोनों का निरूपण करते हुए अपने ''इति श्रीमद्भगवद्गीतास्म विश्वानगीता में आपको अथ से इति तक ब्रह्म—एवं योग की ही मीमांसा उपलब्ध होगी। विश्वानगीता में आपको अथ से इति तक ब्रह्म—एवं योग की ही मीमांसा उपलब्ध होगी। विश्वानमाध्य विज्ञानहिष्ट से ही गीता के अर्थ करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, अतः विश्वानहिष्ट से ही श्वानहिष्ट से ही इसका विषयविभाग का विश्वानहिष्ट से ही इसका विषयविभाग का विश्वान का कही रहेगा, केवल अध्यायक्रम में परिवन्त का होगा।

प्राचीन ब्याख्याता ऐतिहासिक दृष्टि को प्रधानता देते हुए, एवं इतिहास मर्थ्यादा से किए विने वाले १० श्राच्यायों का समादर करते हुए ६-६-६ इस क्रम से जहां गीता को अपिका की श्रापेक्षा से) तीन काएडों में विभक्त करते हैं, वहां विज्ञानदृष्टि से ६-

A

D

97

२-४-६ इस कॅम से मीता के ४ काएड समकतें चाहिए । प्रथमकाएड में राजिपितिया एं वैराग्यलत्या बुद्धियोग का, दितीयकाएड में सिद्धिवद्या एवं ज्ञानलत्त्राबुद्धियोग का, वितीयकाएड में सिद्धिवद्या एवं ज्ञानलत्त्राबुद्धियोग का, वितीयकाएड में सार्पितिया, एं युक्षिकत्त्रा बुद्धियोग का, चतुर्थकाएड में सार्पितिया, एं धर्मलत्त्रण बुद्धियोग का निरूपण हुआ है।

गीता एक उपनिषद नहीं है, अपित गीता में अनेक (२४) उपनिषदों का निरूप हुआ है। इन अनेक उपनिषदों के कारण ही "गीतासु (प्रोक्तासु) उपनिषसु" यह का गया है। चूंकि गीताशास्त्र में अनेक उपनिषदें हैं, अतए इसके सम्बन्ध में निम्न लिखित का प्रसिद्ध हैं।

#### #गीताः सुगीताः कर्त्तच्याः किमन्यः शास्त्रविस्तरैः। याः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपङ्काद्विनिःस्ताः।।

विद्या एवं योग तत्व के स्पष्टीकर्सा के लिए भगवान् ने जो मौलिक रहस्य, किंव विज्ञानसिद्धान्त बतलाए हैं, उपनिषत् शब्द के निर्वचन के अनुसार वही रहस्य उपनिषद् हैं। सम्पूर्ण विज्ञान गीता में ऐसी कुल २४ उपनिषदें हैं। गीता एक उपनिषद् नहीं है, अपित गीता में सेवैया खतन्त्र २४ उपनिषदों कां निरूपसा हुआ है। इस दृष्टि से गीता को हम २४ उपनिष्ट

श्यद्याप महाभारत में बहुवचनान्त पाठ के स्थान में आज 'गीतासुगीता कर्तव्याः' [म०मी०३३] इत्यादि रूप से एकवचनान्त पाठ ही मिलता है। परन्तु यह संशोध का का ही दोष समक्षता चाहिए। क्यों के जब अध्यायोसंहार में 'गीतासु स्पिं पत्सु'' यह बहुवचान्तपाठ मिलता है तो अवश्य ही उक्त वचन बहुवचनान्त पाठ होगा। इसी आधार पर श्रीधरस्वामी ने अपनी व्याख्या में-'यथोक्तं गीतामाहार्मं' "गीताः सुगीताः कर्त्तव्याः" इत्यादिरूप से बहुवनान्त पाठ का ही उक्के कियाहें। अवा एकवचनान्त प ठ में भी यह सम धान किया जासकता है कि उपनिषद्मियां विता एक ही उपनिषद्मियां के मिनवित पत्र हैं। भगवान् एक हैं। इस एक उपदेश के सम्बन्ध से इसे प्रमान के मान के कारण ही अंगे जाकर एकवचनान्त पाठ होगया है।

· veries

R

**का**,

P

W

151

चन

1

1

1

€.

1

1

मुनों की समिष्टि कह सकते है। संहिता ग्रन्थ के शाखा मेद से ११३१ संख्या में विभक्त श्रीती अविषदों में जो कुछ कहा गया है, उन सब का सार इन चौबीस उपनिषदों में आजाता है, जैसा के विन्न खिखित बृद्धव्यवहार से सिद्ध है—

### सर्वोपनिषदी गावी दोग्धा गोपालनन्दनः । पार्थी वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥ [गी०माहात्म्य] ।

६३६ रलोकात्मक इस विज्ञानगीता में निम्नलिखित ऋम से ६ प्रकरण समस्तें चाहिए।

ि ६३६ प्रलोकात्मिका विज्ञान-गीता।

उक्त २४ उपनिषदें उक्त ६ श्रों प्रकरणों में क्रमशः १ २ ३ ४ ४ ६ इस रूप से निमक्त हैं। उपनिषद [मौलिकरहस्य] को स्पष्ट करने के लिए, मौलिक रहस्य को व्यावहारिक- क्षा देने के लिए भगवान नें जो खतन्त्र विज्ञान वतलाए हैं, उन्हीं का नाम उपदेश है। यह उप- क्षि कुल १६० [एकसी साठ] हैं। यदि ६ प्रकर्णों की दृष्टि से विचार किया जाता है तो यह ज्यदेश उन ६ श्रों प्रकरणों में १ २ ३ ४ ४ ४ इस अम से [१६० उपदेश] निमक्त हैं।

यदि २४ उपनिषदों के क्रम से इन का विभाजन किया जाता है तो चातुर्विद्योपक्रमप्रक-विभी १ उपनिषद में ३ उपदेश हैं। राजर्षिविद्या की द्या उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ५०

विभिन्न के स्था कि प्रकृति के सम्बन्ध रखने वाले ५०

विभिन्न हैं। सिद्धउपदेशाः ४० इस रूप से विभक्त हैं। सिद्ध- विद्वा की २ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ११ उपदेश १० - १६ उपदेशा:१६ इस रूप से विन्मक हैं। राजविद्या की ३ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ३२ उपदेश १ २ ३ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ३२ उपदेश १ २ ३ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ११ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ६ उपदेश १२३ उपनिषदः ३ उपनिषदः ३

इस प्रकार ब्रह्म (अन्यय) —योग (बुद्धियोग) — प्रकरिणात्मक इस विज्ञान गीताशाब में ६३६ रलोक हैं। इन रलोकों के ६ प्रकरिण हैं, ६ प्रकरिणों में २४ उपनिषदें हैं, २४ उपनिषदों में १६० उपदेश हैं। यही इस विज्ञानगीता का संचित्र विषय विभाग है। इसार विश्वास है कि यदि पाठक इस वैज्ञानिक विषयविभाग को सामने रखते हुए गीता के अन्तरें पर दृष्टि ड,लेंगे तो उन्हें गीतार्थ सममनें में विशेष विप्रतिपत्ति का सामना न करना पड़ेगा।

#### **建水杨**的水杨的土

|        |                                                                | विद्यामें<br>उपानेषत् | उपनिषदों में उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्लोकऋमविभाग |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ? (?)  | ऐतिहासिकसन्दर्भप्रकरण                                          | 0                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78           |
| ! (१)  | चातुर्विद्योपऋमप्रकरण                                          | •                     | 3617-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83           |
| ! (३)  | रागद्वेषविनाशक वैराग्य बुद्धियो-<br>१<br>गळचण राजिषविद्यापकरगा | u -                   | १ २ ३ ४४ ६७ ८<br>१ २ ३ ४४ ६७ ८                                                                                                                                                                                                                                                                               | २१६          |
| \$ (8) | संगोहविनाशक ज्ञानबुद्धियोग-<br>२<br>बच्चण सिद्धविद्यापकर्गा    | ુ જ                   | \$ <del>2</del> <del>2</del> <del>2</del> <del>2</del> <del>2</del> <del>2</del> <del>10</del> <del>2</del> <del>10</del> <del>2</del> <del>10</del> <del>2</del> <del>10</del> <del>2</del> <del>10</del> <del>10</del> <del>10</del> <del>10</del> <del>10</del> <del>10</del> <del>10</del> <del>10</del> | ४८ ६१४       |
| \$ (X) | अस्मिताविनाशक ऐश्वर्यबुद्धि-<br>योगलकणःराजविद्यापकरण           | nv                    | १२३<br>१११४।६                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४१          |
| § (&)  | अभिनिवेशविन।शकधर्मबुद्धि-<br>४<br>योगळ्चण ग्रापविद्यापकरण      | 0                     | १२३४ <u>६</u> ७<br>हा प्राजा धा २०।२।२                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८६          |
| ( )    | चातुर्विचो । संहारप्रकरगा                                      | *                     | ह<br>१२३<br>४२२                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४ २२        |
| (a)    | ऐतिहासिक सन्दर्भप्रकरण                                         | 0                     | 0.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 (1)        |
|        | incufusio Sustanto                                             | २४                    | <b>१६</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000          |

विस्तृतविषयविभागप्रदर्शन

उक्त संदित विषयविभाग को देखकर पाठकों के हृदय में यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन चारों विद्यात्र्यों, विद्यान्तर्गत उपनिषदों, एवं उपनिषदन्तर्गत उपदेशों के द्वारा भगवान्त्रें क्या विषय हमारे सामने रक्खा है ? इस प्रकन का यथार्थ समाधान तो ख्यं गीतामाध्य ही करेगा । यहां पाठकों के परिचय के लिए संचेग से गीताप्रतिपाद्य विषयों का दिग्दर्शन करा दिय जाता है।

## १—ऐतिहासिकसन्दर्भसङ्गति

(१) १-ऐतिहासिकसन्दर्भसङ्गति—[१।४ से १।४६ पर्यन्त [१।४१ को छोड़का]

राष्ट्र से शारे पर्यन्त। एवं राहरा सें राइ७ पर्यन्त--

## २—चातुर्विद्योपक्रम

(२) १—चातुर्विद्योपक्रम्रूपा "लोकद्योपनिषत्" (रा४५।, १।४०।, २।१। २।२, २।३।)।

१—(१) १—उपदेश—प्राकृतिकशोकप्रदर्शन—(१—उपदेश)। (१।४५, १।४७)। २—-(२) २—उपदेश—प्राकृतिकशोकनिराकरगोपक्रम—(१—उपदेश) (२।१, २२, २।३)।

३—राजर्षिविद्या

(३) १-वैराग्यबुद्धियोगप्रवर्तिकाराजाषीविद्याप्रथमा(टडपनिषत)

(२।११ से ६ अध्याय समाप्ति पर्यन्त)।

(२) १—उपनिषद — कॅर्मपरिस्थागलक्ष्मण सांख्यनिष्ठा में अनुशोक व्यर्थ है। (२।११ से प्राप्त व्यर्थ है। (२।११ से २।३० पर्यन्त) एवं २।३६।)।

9-

या

- (३) २-उपनिषत्-बुद्धियोगी को कामासिक छोड़ देनी चाहिए। (२।३१ से २।७२५.)
- (४) ३-उपनिषत-बुद्धियोगी को कर्मा नहीं छोड़ना चाहिए। (३।१ से ३।३२ प.)।
- (५) ३-उपनिषत्-बुद्धियोग के विरोधी दोष छोड़ देनें चाहिए।(३।३३ से ३।४३ प.)।
- (६) ५-उपनिषत्-बुद्धियोग श्रीकृष्णा का निजी मत है। (४।१ से ४।६ पर्यन्त)।
- (७) ६-उपनिषत्—बुद्धियोग से निरोध न रखनें वाले ज्ञान-कम्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। (४।१० से ४।४२ पर्यन्त)।
- (c) 9-उपनिषत-बुद्धियोग में ज्ञान-कर्म्म दोनों का समावेश है। (पार से ६।१ प.)।
- (१) =-उपनिषत्-बुद्धियोगं साधक कम्मीं में प्रवृत्त रहना चाहिए। (६।१० से ६।४७५.)।

## १-कर्मपरित्यागल त्त्रण सांख्यानिष्ठा में श्रवशोक व्यर्थ है।

(७-उपदेश)

- १--(३) १-उपदेश-छौकिक कम्मों से बहिर्भूत, श्रमङ्ग आत्मा (श्रव्यय, सर्वया निस्य है। देहधारण एवं देह परिस्थाग का उस पर कोई श्रमर नहीं होता। ऐसी दशा में शरीरिवनाश के भय से युद्धादि सौकिक कर्म छोड़ना श्रव्छा नहीं। २।११।, २।१२।, २।१३)।
- रे—(१) २—उपदेश—शरीर के विद्यमान रहने पर प्रज्ञा—प्राग्ण—भूतमात्राश्चों के संसर्ग से श्राक्रमण करने वाले सुख-दुखों की श्रावश्यक प्रवृत्ति को जब हम रोकने में श्रासमर्थ हैं तो ऐसी दशा में इनसे शोकाकुलित होना मू-र्खता है। (२।१४।, २।१६।)।
- रे—(॥) ३-उपदेश—आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, शरीर कभी निस्य बन नहीं सकता, ऐसी दशा में अनिस्य शरीरनाश के भय से शोक करना व्यर्थ है। (२।१७!, २।१८!, २।१६)।

1

४—(६) ४-उपदेश-अन्ययातमा में चर-अचर नाम की प्रकृतियों से जन्म-मृत्यु का प्रगहित रहता है। परन्तु अन्यय इस प्रवाह में रहता हुआ भी निर्विकार है। फलतः शोक करना न्यर्थ है। (२।२०।.२।२१।२।२१)

५--(७) ५-उपदेश-अन्यया मा गुरा-अगु-महाभूतों से सर्वथा पृथक् है। ये पदार्थ नम्स हैं। जब वह इनसे अतीत है तो उस का नाश असम्भव है। फलाः नाशप्रयुक्त शोक करना न्यर्थ है। (२।२३।, २।२४, २।२५)।

६—(=) ६-उपदेश-जन्म-मृत्युधम्मी से युक्त भोक्तात्मा में रहने वाले जन्म-मृत्यु-मुख-दुःखादि द्वन्द्वभावों को जब रोका नहीं जासकता तो इनके लिए शोक व्यर्थ है। (२।२६, २।२७।, २।२८।,)।

७---'ह) ७-उपदेश-निस्न आत्मा, अनित्य शरीर-श्रसङ्ग आत्मा, ससङ्ग शरीर दोनों का सम्बन्ध बन नहीं सकता, परन्तु बन रहा है, यह सचमुच एक श्रार्थ का निषय है। परन्तु इस सम्बन्ध में इतना निश्चित है कि श्राला का कभी बध नहीं किया जासकता। फलतः ज्ञानयोगी (सांस्यनिष्ट) की दृष्टि में शरीरनाशभयजनित शोक का कोई महत्व नहीं रहता।

(२।२६, २।३०।, २।३६।,)।

## सप्तोपदेश का १ उपनिषद् समाप्त ।

a top the party of the first the fir

10 to 10 to

मिलाक हाड़ कार्य

Ē

## १-बुद्धियोगी को कामासक्ति छोड़ देनी चाहिए। (७-उपदेश)

८-(१०) १-उपदेश-कर्मत्यागलच्या ज्ञानयोग की अपेचा फल्लागलच्या बुद्धियोग को ही श्रेष्ठ समम्मना चाहिए । (२।३१, २।४०।, २।४१।,)

१-(११) २-उपदेश-फल-कामासिक्तप्रधान उत्तम वैदिक कर्म भी वन्यन के ही कारण हैं। अतः इनका अनुष्ठान फल कामासिक छोड़कर ही करना चाहिए। (२।४२।, २।४३, २।४४।, २।४४।, २।४६।)।

ा॰-(१२) ३-उपर्देश-फलक मासक्ति छोड़कर किया हुआ आधिकारिक कर्म बुद्धियोग का उपोद्बलक बनता हुआ प्राह्य है। २।४७, २।४८, २।४६ २।४०, ।२४१),

११-(१३) ४-उपदेश-बुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी प्रज्ञा को हियर करना आव-रथक है। (१।५२।, २।५३।)।

<sup>१२-(१४)</sup> ५-उपदेश-वैराग्यबुद्धियोग सम्बन्धिनी स्थितप्रज्ञता के ६ खरूप हैं । (राप्रश राप्रपः, राप्रदः, रप्र७ः, राप्रदः, राप्रदः, राप्रदा राद्दः राद्दशः)।

रि-(१५) ६-उपदेश-संग, काम, क्रोध, संमोह स्मृतिभंश यह सब बुद्धियोग के विरोधी धर्म हैं। (२।६२।, २।६३।)।

१४-(१६) ७-उपदेश-रागद्धेषजनित वासना जब बुद्धियोग के प्रभाव से नष्ट हो जाती है तो उस समय वह योगी ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्टित हो जाता है । (२१६४), २१६५।, २१६६।, २१६७।, २१६८।, २१६६।, २७०।, २७१।, २१७२।)—(द्वितीयाध्याय समाप्त)।

### सप्तोपदेश अका २ उपनिषत् समाप्त

4-

78

35

36

6-

10

34.

## ३-बुद्धियोगी को कम्म नहीं छोड़ना चाहिए। (७-उपदेश)

१५-(१७) १-उपदेश -कर्मसन्यासल्चण संन्यास (ज्ञानयोग), एवं कम्मीरम्भल्चण योग (कर्ष-योग) दोनों में बुद्धियोग नाम का योग ही श्रेष्ठ है। (३।१, ३।२, ३।३)।

१६-(१८) २-उपदेश-६ अन्यर्थ हेतुओं के कारण कर्म का परित्याग नहीं किया जासकता।
(३।४।, ३।६।, ३।७।, ३।८।)।

१७-(११) ३-उपदेश-यज्ञकर्म कभी बन्धन के कारण नहीं बनते।

शरा, दार्दा, रा११, रा१रा, रा१रा, रा१रा, रा१रा, रा१र, रा१

१८-(२०) ४-उपदेश-उपेचाबुद्धि से किए गए कर्म्म कभी बन्धन के कारण नहीं वनते। (३।१७), ३११८।, ३।१६।, ३।२०)।

१६-(२१) ५-उपदेश-छोकसंप्रहदृष्टि से किए गए कर्म कभी बन्बन के कारण नहीं बनते। (३।२०।, ३।२१।, ३।२२।, ३।२३।, ३।२४।, ३।२६।)।

२०-(२२) ६-उपदेश-प्राकृतिक कर्म कभी बन्धन के कारण नहीं बनते। (३१२७), ३१२८।, ३१२६।, ३१३०)।

२१-(२३) ७-उपदेश-हमारी [भगत्रान् की] दृष्टि में कम्मे का परित्याग कमी नहीं करता चाहिए। [३।३१।, ३।३२।]

## सप्तोपदेशयुक्ता ३ उपनिषत् समाप्त ।

४-- बुद्धियोगं के विरोधी दोष छोड देने चाहिए। (३--उपदेश)

२२-(२४) १-उपदेश-राग-देष बुद्धियोग के महा प्रतिबन्धक हैं । इन का परित्याग कर्ता

वाहिए। [३।३३।, ३।३४।, ३।३५]।
२३-(२५) २-उपदेश-राग-देष के आक्रमण से श्रव्यय की ज्ञानज्योति मिलन वन जाती है।
फलतः ऐसा व्यक्ति बुरे कम्मी में प्रवृत्त होजाता है। [३।३६।
३।३७।, ३।३६।, ३।३६।, ३।४०]।

१४-(१६) ३-उपदेश-इन्द्रिय, भन, बुद्धि-भावों के संयम से राग-देजादि बुद्धियोग के प्रतिकथक धर्म नष्ट हो जाते हैं। (३।४९।, ३।४२।, ३।४३)।

#### तृतीय अध्याय समाप्त । इयुपदेश अका ४ उपनिषत् समाप्त ।

#### भन्बिद्योग भगवान् कृष्ण का अधना मत है। (३-उपदेश)।

११-२७) १-उपदेश-इस बुद्धियोग के प्रथम द्रष्टा भगवान् कृष्ण हैं। [१।१।, ४।२।, ४।३।]
१६-[२८] २-उपदेश-अनेक विप्रह धारण करने वाले कृष्ण चूंकि अन्युत भगवान् थे, अतएव विश्वास करना चाहिए कि उन्हें पूर्व जन्मों की सारी परिस्थिति
विदित थी। [४।४।, ४।६।]।

र्श-[११] ३—उपरेश्य—भगवान् कृष्ण आधिकारिक पुरुष थे । अतएव इन्हें सामान्य मनुष्य न समक्ष कर अञ्चय का अवतार समकना चाहिए । [४।६।, ४।७।, ४।६।, ४।६।] ।

#### उयुपदेशयुक्ता ५ उपानेषत् समाप्त ।

#### ि अद्वियोग से विरोध न रखने वाले ज्ञान कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। ( ४ उपदेश )

रे-(१०) १-उपदेश-श्रव्ययात्मा का अनुगमन करने वाले ज्ञान-कर्म-भक्ति तीनों हीं योग उपादेय हैं। (४।१०।, ४।१२।, ४।१२)।

रेर-(३१) २ - उपदेश-चातुर्वण्यं कम्मों का चूंकि अन्ययात्मा से सम्बन्ध है, अतः इनमें प्रवृत्त

रहना चाहिए। (१।१३।, ४।१४।, ४।१६)।

े-(३२) ३-उपदेश-निवृत्तकर्मा चूंकि अन्ययातमा के अनुगामी हैं, अतः इनमें प्रवृत्त रहना
चाहिए। ४।१६।, ४।१७।, ४।१६।, ४।१६।, ४।२०।,
४।२१।, ४।२२।]।

81

ζ-

87.

.73.

\$8-

13

३१-(३३) ४-उपदेश-१ ३ प्रकार के यज्ञकर्म अव्ययात्मानुगामी बनते हुए अवन्वन हैं, का इनमें प्रवृत्त रहना चाहिए। (१।२.३।, ४।२४।, ४।२६।, ४।२६।, ४।२.७।, ४।२८।, ४।२.६।, ४।३०।, ३।३१।, १।३२।)।

३२-(३४) ५-उपदेश-सम्पूर्ण यज्ञकमो में ज्ञानयज्ञकरमे को ही सर्वश्रेष्ट सम्मना चिह्न । (४।३३।, ४। ३४।, ४। ३४।, ४।३६, ४।३५।, ४।३६, ४।३७।, ४।३६।, ४।३६।, ४।३१।, ४।३२) ।

### (चतुर्थ अध्याय समाप्त)

#### पञ्चीपदेशयुक्ता ६ उपनिषत् समाप्त ।

## ७-बुद्धियोग में ज्ञान-कर्म दोनों का समावेश है। (६-उपदेश)।

३३-(२५) १-उपदेश-कर्मायोग, एवं ज्ञानकोग दोनों में कौन श्रेष्ठ है ? यह प्रश्न विचारणेग है। (५।११) ।

३५-(३७) ३-उपदेश-र ग-द्वेषवियुक्त विशुद्ध अव्ययातमा को सदा एक रस समकता चाहिए। (५।१४।, ५ १५।, ५।१६।)।

३६-(३=) ४-उपदेश-सांसारिक सुख के सरमने आत्मसुख को श्रेष्ठ मानकर उसी का श्री गामी बनना चाहिए । ( प्रा१७।, प्रा१६।, प्रा१०।, प्रा१०।, प्रा११।, प्रा१२।, प्रा१२।,

३७-(३६) ५-उपदेश-राग-द्वेषविरहित आत्मयोगी ही शास्त्रत आत्मानन्द के अधिकारी बनते हैं। (५।२३।, ५।२४।, ५२५, ५।२६।)।

in

Ų

1

1,

्द-(१०) ६-उपदेश-अात्मसम्पत् प्राप्ति के लिए बुद्धियोगानुगामी योगाभ्यास करना आवः श्यक है। (१।२७।,५।२८।, ५।२२।)।

#### ( पञ्चम ऋध्याय समाप्त )

२१-(११) ७-उपदेश-बुद्धियोगी कर्मपरिश्रह से कर्मयोगी, एवं कामना के परित्याग से ज्ञानयोगी बन जाता है। (६।१।, ६।२।, ६।३।, ६।४।)।

११-(१२) ८-उपदेश-जो अाने आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह शास्त्रत आनन्द का अधिकारी बन जाता है, एवं आह्मज्ञान से विश्वत मनुष्य दुःखा-र्णव में निमग्न रहता है। (६।५।, ६।६।)।

११-(१३) ६-उपदेश—कर्मयोग की श्रपेद्धा बुद्धियोग छत्त्रख ज्ञानयोग को ही उत्तम समक्रना चाहिए । (६।७।, ६।८।, ६।८।) ।

### नगोपदेशयुक्ता ७ उपानेषत् समाप्त

# - बुदियोगसाधक कम्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। (६ उपदेश)

११-(४४) १-उपदेश-योगाम्यास ही बुद्धयोग गण्ति का अनन्य उपाय है। (६।१०।,६,११।,६।१२,,६।१३।,६।१४)।

भ-(१५) २-उपदेश-योगाम्यास से विरोध रखने वाले, एवं अनुकूळता उत्पन्न करने वाले धम्मीं को लह्य में रख कर ही योगाभ्यास में प्रवृत्त होना चाहिए। (६।१६।,६।१७)।

११-(४६) ३-उपदेश-जिस में परिगणित विशेष गुणों का उदय देखो, समझलो उसने बुद्धि-

योग निष्ठा प्राप्त करली । (६।१८।,६।१६।)। ११-(४७) ४-उपदेश-जिस योग में श्रात्मा सदा प्रसन्न रहै, उसी योग (कर्म) को बुद्धियोग

समसना चाहिए। (६।२०।,६।२१।,६।२२।,६।२३।)।

(8)

8-

१६-(४८) ५-उपदेश-बुद्धियोग प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञात योग का अभ्यास विशेष नियों हे करना चाहिए । (६।२४।,६।२६।,६।२६।,६।२७।,६।२८।)

४७-(४१) ६-उपदेश-बुद्धियोग के साधनकाल में समता का अम्यास करना परमावरयक है। (६।२६।,६।३०।,६।३१।,६।३२।)।

४८-(५०) ७-उपदेश-बुद्धियोग की स्थिति के लिए मनःसंयम प्रत्येक दशा में अपेदित है। (६।३२।,६।२४।,६।३६।)।

४६-(५१) व-उपदेश-जिस मनुष्य में परिगणित छत्त्वण देखो, समक्त हो उसने पूर्व जन में बुद्धियोग का अनुष्ठान किया था। (६।३७।,६।३६।,६।३१, ६।४०।,६।४१।,६।४२।,६।४३।,६।४४।,६।४५।)।

५०-(५२) १-उपदेश-कर्मयोगी, तपोयोगी, ज्ञानयोगी इन तीनों की अपेचा से तो बुद्धियोगीको, एवं इस की अपेचा श्रद्धायुक्त बुद्धियोगी को श्रेष्ठ समम्मना चाहिए। (६।४६।,६।४९।)।

( पष्ठ अध्याय समाप्त )

नवोपदेशयुक्ता = उपनिषत् समाप्त

क् उपानिषद्युक्ता, ४० उपदेशगिमता, २१६ श्लोकातिका

राजर्षिविद्या समाप्त



101

### ४—सिद्धविद्या

# (४)-२-ज्ञानबुद्धियोगप्रातिषादिका सिद्धविद्या द्वितीया (२-उपनिषत)

(७११ से आ०, ८ अध्याय पर समास)।

१-(१०) १-उपनिषत्—सम्पूर्ण विश्व प्रकृति पुरुष का ही लीलाक्तेत्र है । (६।१ से ७।२ ⊏ प.) १-(११) २-उपनिषत्—ब्रह्म-कर्म्भ, ब्र्महो-रात्र, सर्ग-प्रलय, एवं मिक्तयोग ही प्रकृति का प्रकृतित्व है । (७।३ ६ से ८ ब्राध्याय समाप्ति पर्यन्त) ।

## १-सम्पूर्ण विश्व प्रकृति-पुरुष का ही लीलाचेत्र है। (१० उपदेश)।

१-(५३) १-उपदेश-अन्ययातमा के साचात्कार के लिए ज्ञानयुक्त विज्ञान का आश्रय लेना अ वश्यक है। (७।५५, ७।२५, ७) ।

रे-। १४) २ - उपदेश-अव्यय पुरुष के सम्यक परिज्ञान के लिए उस के पराप्रकृतिरूप-अज्ञर का, एवं अपराप्रकृतिरूप ज्ञर का ज्ञान आवश्यक है। (७।४, ७।५।)।

१-(१५) १-उपदेश-प्रकृति को सम्पूर्ण विश्व का उपाद्दान, एवं पुरुष को सम्पूर्ण विश्व का आलम्बन समभना चाहिए। (७।६।, ७।७।)।

४-(५६) ४-उपदेश-एक ही पुरुष को अन्तर प्रकृति के सहयोग से १५ स्थानों में विभक्त समकता चाहिए। (७।८।, ७।६।, ७।१०।, ७।११।)।

१-(१७) ५-उपदेश-प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले जितनें भी पदार्थ हैं, वे सब प्रकृतिद्वारा

1

७-(११) ७- छपदेश-ज्ञाननिष्ठ मक्त को सर्वोत्तम समम्बना चाहिए । (७।१६।, ७।१७। ७।१८।, ७।१६)।

ह-(६०) =-उपदेश-आध्यात्मिक देवता की आराधना करने वालों को देवपद मिलता है, एवं श्रात्मा की उपासना करने वाले को आत्मपद मिलता है। (७,२०१, ७।२११, ७।२२)।

६-(६१) ६-उपदेश-योगमाया की कृषासे आकृत आत्मस्वरूप को देखने में असमर्थ व्यक्ति ही देवता की उपासना करते हैं। (७।२३।, ७।२४।)।

२०-(६२) १०-उपदेश-राग-द्वेष के हट जाने पर मनुष्य आत्मसाचात्कार करता हुआ के का छह बन जाता है। (७।२५,७ २६, ७।२७, ७।२८।)

## दशोपदेशयुक्ता १ उपानेषत् समाप्त

२-ब्रह्म-कर्म, अहो रात्र, सर्ग-प्रलय, एवं भक्तियोग ही प्रकृति का प्रकृतित्त्व है। ( ६-उपदेश)।

११-(६३) १-उपदेश-आतमा के १२ आयतनों में से किसी एक का आश्रय हो होने हे आत्मसाचात्कार हो जाता है। (७।२२।,७।३०)।

(सातवां अध्याय समाप्त)

१२-(६४) २- उपदेश-प्रकृति के ब्रह्म-कम्म, आधिदैविक-आधिमौतिक, आधियाज्ञिक-आधितिमक, सृष्टि-प्रलय, मुक्ति-मुक्ति, गति-आगति इन १२ विवर्ती को
जान लेने से प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। (=1१1,=1२1,=1३1,=1३1)
१३-(६५) ३-उपदेश-ख-ख कर्मानुसार कर्मात्मा उत्तम-मध्यम-अधम लोकों में जाया
करता है। (=1५1,=,६1,=;९1)।
१४-(६६) ४-उपदेश-अध्यात्मस्य ईश्वराज्यय के साज्ञात्कार से आधिदैविक ईश्वराज्यय की

प्राप्ति होती है। (८।८।,८।१।,८।१०।)।

१५-(६७) ५-उपदेश-"ओम्" इस एकाच्चर की उपासना से प्रेतात्मा आधिदैविक अनुर-भाव को प्राप्त होता है । (=।११।,=।१२।,=।१३।)।

१६-(६८) ६-उपदेश-विशुद्ध अव्ययात्मा का उपासक जन्म-मृत्यु से सदा के लिए विमुक्त होता हुआ परामुक्ति का भागी बन जाता है। ८।१४।,८।१५।)।

१७-(६१) ७—उपदेश—चर की उपासना करने वाला लौकिक पुरुष जन्म-मृत्यु-प्रवाह में प्रवा-हित रहता है। (८।१६।,८१७।,८:१८।,८।११।)।

|८-(७०) ८-उपदेश-व्यक्त चरप्रपञ्च की उपेचा कर अव्यक्त अचर, किंवा व्यक्ता-व्यक्तातीत अव्यय की आराधना करने वाला समवलयभाव को प्राप्त हो जाता है। ८।२०।,८।२१।,८।२२।)।

१६-(७१) ६-उपदेश-विद्यासापेच प्रवृत्तिकर्म करने वाले देवयान मार्ग से खर्गलोक में जाते हैं, एवं विद्यानिरपेच सत्कर्म करने वाले पितृयाण द्वारा पितृलोक में जाते हैं। (८।२३।,८।२४।,८।२४।,८।२६।,८।२७।)।

( श्राठवां श्रध्याय समाप्त )

नवोपदेशयुक्ता २ उपनिषत् समाप्त

रे-उपनिषद्यक्ता, १९-उपदेशगर्भिता, ४८ श्लोकात्मिका सिद्धविद्या समाप्त



Ê

4

£-[

3-1

E-(

10-(2

11/0

## ... ५—राजविद्या

# (४)-३-ऐश्वर्यबुद्धियोगप्रतिवादिका राजविद्या तृतीया (३-उवानेषत्)

(१।१ से १२ अध्याय पर्यन्त)

(१२) १-उपनिषद-ईश्वर के खरूपज्ञान से ऐश्वर्यसिद्धि मिलती है। [११ से ११३४]।

(१३) २-उपनिषतं-ईश्वर सम्बन्धी योग एवं विभूतिविज्ञान ही ईश्वरभावप्राप्ति में मुख्य कारण हैं [१०।१ से ११ अध्याय पर्य्यन्त]।

(१४) ३-उपनिषत्-ईग्नर की उपासना ही ईश्वरमावप्राप्ति का अन्यतम द्वार है। [१२-अध्याय]।

# १-ईश्वर के स्वरूपज्ञान से एश्वर्यासाद्धि मिलती है । (११-उपदेश)

१-[७२] १-उपदेश-ज्ञान-विज्ञान सहिता राजविद्या का सम्यक् परिज्ञान ही ईश्वर के स्वरूपका साज्ञातकार है । [१।१।, १।२।, ६।३।] ।

२-[७३]२-उपदेश-अञ्यक्तमृति ईश्वर ही अपने प्रकृतिभाव को आगे कर सम्पूर्ण विश्व का निर्माण करता है । [ १।४।, १।४।, १।६।, १।७।, १।०।, १।०।,

३-[७४] ३-उपदेश-आधुरीमाया के समावेश से मुर्ख लोग ईखर ही ईश्वरता जानने में अस-मर्थ हैं । [१।११।, १।१२।]।

४-[७५] ४-उपदेश-दैवीमाया के अनुप्रह से सान्त्रिक मनुष्य ईश्वरता पर पहुंचते हुए समिर्ध स्था से, एवं व्यष्टिक्स से हैं क्वर की उपासना किया करते हैं। [६।११,१) ।

१-[0६] ५-उपदेश-उस ईश्वर की यज्ञ, पुरुष, वेद, प्रकृति आदि किसी भी रूप से आरा-धना की जा सकती है। कारण ये सब उसी के रूप हैं। [२१९, २१९७]।

ह-[39] ६-उरदेश-एक ही ईश्वराज्यय की उसके गति, भत्ता, प्रस्न, साची, निकस, शरण, सुद्धत, प्रभव, प्रलय, स्थान, विधान, बीज इन १२ विवत्तों में से किसी एक को आधार मानकर उपासना की जासकती है [१।१=]।

७-[७८] ७-उपदेश-संसार में जितनें भी द्वन्द्वभाव हैं, उन सब को ईश्वर की विभूति सम-स्रते हुए इनसे भी आत्मकल्यागा किया जासकता है। [१।११]।

र=(७१) व्-उपदेश-सांसारिकफळों की कामना से यज्ञकमी करने वाले कर्मठ ईश्वर को उद्देश्य मान कर यज्ञकमी करते हुए मुक्क हो सकते हैं। (२।२०।,-६।२१।]।

ि(०) १-उपदेश-चतुर्विच [लय-राज-मन्त्र-हठयोगविध] मित्रयोग के अनुवायी ईश्वरा-व्ययप्राप्ति में असमर्थ ही रहते हैं। [शररा, शररा, शररा, शररा, शरप्

ैं। (८।) १०- उपदेश-अपने सम्पूर्ण कम्मों को ईश्वरार्पणबुद्धि से करता हुआ कर्माठ क-म्मकन्धन से छूट जाता है। [१।२६।, १२७।, १२८]।

हि। २६। ६। ३०।, ६। ३१।, ६।६२।, ६।३३। अहम अहम के उपासक ज्ञानबोगियों की आत्ममिक सर्वश्रेष्ठ है।

(नवम श्रध्याय समाप्त)

एकाद्रशोपदेशयुक्ता ७ उपानेषत् समाप्त

11-

10-

11-1

# ३—ईश्वर सम्बन्धी योग एवं विमृति त्रिज्ञान हैं। ईश्वरमावशाप्ति में मुख्य कारगा है। (१५-उपदेश)

१२-(८३) १-उपदेश-ईश्वरविभूति के परिज्ञान से श्राप्ता सब पापों से विमुक्त होता हुआ भूग-भाव को प्राप्त होजाता है। [१०।१।, १०।२।, १०।३।]।

१३-(=४) २-उपदेश-बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, च्चमा, सत्य, दम, शम, सुख, दु:ख, मब, मब, अपय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यज्ञ, यश, अवश इन सम्मं आध्यात्मिक सदसद्भावों की प्रतिष्ठा आधिदैविक ईश्वर ही है।
[१०।४।, १०-५।]।

१४-(०५) २-उपदेश-ऋषि, मनु, प्रासा आदि आधिदैविक मानसभाव ईश्वराज्यय के अधिदिविक मानसभाव के अधिदि

१५-(८६) ४-उपदेश-ईश्वर के योग, एवं विभूतिभावों के सम्यक् परिज्ञान से ऐरर्वयं बढ़ाण बुद्धियोगानिष्ठा प्राप्त हो जाती है। [१०।७।]।

१६-(८७) ५-उपदेश-ईरवर के साजात्कार के लिए ऐरवर्यबुद्धियोग आवश्यक है। इसकी
प्राप्ति के लिए इसके साधक उपायों का आवरण करना आवरण है। [१०।८।, १०।६।, १०।१०।, १०।११]।

१७-(८८) ६-उपदेश-प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मकल्याम के लिए ईश्वराव्यय की दिले विभूतियों को जानने का प्रयास करना चाहिए । [१०।१२।, १०।१६।, १०।१६।, १०।१६।, १०।१६।,

१८-(८६) ७-उपदेश-ईश्वर का विभूतिभाव १आत्मा, २ आदि-मध्य-अन्त, ३ विष्णु, १ विष

g.

IJ

Ŧ

२३नारद, २४चित्रस्य, २५किपिछ, २६उचै:श्रवा, २७ऐरावत, २८वज, २०कामघेनुं, ३१कन्दर्प, ३२वाधुकि, '३२ श्र-नत्त, ३४वरुण, ३५ श्र-र्यमा, ३६वम, ३७प्रल्हाद, ३८काल, ३६मृगेन्द्र, ४०गरुड, ४१पवन, ४२राम, ४३मकर, ४४गण, ४५ श्रामा, ५५ श्रामा, ६८ सम्ब, ६४ वासुदेव, ६५ श्रामा, ६८ व्यासा, ६० अश्रामा, ६८ द्रास, ६० अश्रामा, ६८ व्यास, १० अश्रामा, १० अश्रामा,

### (दशम अध्याय समाप्त)

११--(१०) ८-उपदेश-प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की उक्त विभूतियों के सम्यक्त परिज्ञान के लिए उसके विराट् खरूप को पहिचानने का प्रयास करना चाहिए।
[११,३।, ११।२', ११।३, ११।४।]।

े--(६१) १-उपदेश-विराट्खरूप के परिज्ञान के लिए योगप्रक्रिया द्वारा दिव्यदृष्टि प्राप्त करना आवश्यक है। [११।५।, ११६।, ११ ७।, ११।८।]।

करना आवश्यक है। [११|५।, ११६।, ११७।, ११।८।।।

करना आवश्यक है। [११|५।, ११६।, ११७।, ११।८।।।

विराट्सक्र में परिगात कर सकता है, जैसे कि योगेश्वर कृष्ण ने

अपना विराट्सक्र बना लिया था। (११।६ से ११।१४ पर्यन्त)।

श्रमना विराट् स्वरूप बना लिया था। (१९१६ प्रत्येक व्यक्ति को उस रूप की स्तुति करनी पड़ती है। (११।१५ से ११।३१प०)

f

**\$1**{

184

विष

२३-(१४) १२-उपदेश-विराट्स्वरूत के दर्शन से स्वयं विराट्पुरुष की ओर से कर्त्व कर्म्म के लिए बळ प्राप्त होता है। (११।३२।, ११।३३)

२४-(६५) १३-उपदेश-जो व्यक्ति विराट्स्वरूप के दर्शन से पहिले अज्ञानवश ईश्वरतल की उपेचा किया करता है, विराट्द्शन के अनन्तर अर्जुन की मांति उस के यशोगान (स्तुति) में प्रवृत्त हो जाता है। (११।३५ से ११।१६॥

२५-(१६) १४-उपदेश-मक्त की इन श्रद्धाञ्जलियों से आकित विराट् पुरुष की और है उसे पूर्ण आश्वासन मिळता है। (११।४७), ११।४८।, ११।४१)

२६-(६७) १५-उपदेश-विश्वरूपदरीन से भयत्रस्त बने हुए भक्त के भय को दूर करने के लिए विराट् पुरुष को अपने उस महामायाविच्छ्रनरूप का परिलाग कर योगमायामय विग्रह से भक्त के सामने उपस्थित होना पड़त है। (११।५० से ११।५५)।

#### एकादश अध्याय समाप्त ।

### पञ्चोपेदशशुक्ता ४ उपनिषत् समाप्त ।

३—ईश्वर की उपासना ही ईश्वरभावप्राप्ति का मुख्य द्वार है। (६-उपदेश)।

२७-(१८) १-उपदेश-उपासनातत्व केपरिज्ञान के लिए सगुगा, एवं निर्मुगा दोनीं प्रकार की उपासना जानने का प्रयास करना चाहिए। (१२।१।)।

२=-(६६) २-उपदेश-छोकसंप्रही कर्माठ मनुष्य के लिए सगुण-निर्गुण दोनों में सपुणे

पासना ही श्रेयस्कर है। (१२।२।)।

२६-(१००) ३ उपदेश-चूंकि निर्गुणोपासना का अन्यक्तभाव से सम्बन्ध है, अतः सामान्य मनुष्य प्रायः इसके अनिधकारी ही हैं। (१२।३।,१२।४।,१६।५।)।

(FOFETE

y

अष्ठ उपांसना है। (१२ ६।,१२।७।,१२।८।,)।

्। (१०२) ४-उपदेश सम्पूर्ण उपासनायोगों में, सब की श्रपेद्धा कर्मफलत्यागळद्धा कर्त-व्यक्तम्मानुष्ठानरूपा, बुद्धियोगळद्धाणा निष्कामोपासना ही श्रेष्ठ है। (१२।६ से १२।१२ पर्यन्त)।

१२(१०३) ६-उपदेश-उपासना की सिद्धि के लिए विशेष नियमों का अनुगमन आवश्यक है। (१२।१३ से १२।२० पर्यन्त)।

> (दादश अध्याय समाप्त ) षष्ठोषदेशयुक्ता ३ उपनिषत् समाप्त ।

रणनिषद्युक्ता, ३२ उपदेशगर्भिता, १५१ श्लोकात्मिका

राजविद्या समाप्त



1-

¥-(

¥-(

E-(

0-

5-(

4

# ६—ग्राषीविद्या

# (६)-४-धर्मबुद्धियोगप्रवर्त्तिका आर्षविद्या चतुर्थी। (७-उपनिषत)। (१३।१ से १८।४६ पर्यन्त)।

(१५) १-उपनिषत्-प्रकृति-पुरुष, चेत्र-चेत्रज्ञ, ज्ञान-ज्ञेय ही धर्माबुद्धियोग की प्रतिष्रहै। (१३।१ से-१३।३५ पर्यन्त)।

(१६) २-उपनिषत्-सत्त्व-रज-स्तमोल्रज्ञ्ग गुगात्रयी ही धर्मा बुद्धियोग की प्रतिष्ठा है। (१४।१ से १४।२७ पर्य्यन्त)।

(१७) ३-उपनिषत्-अश्रत्य वृद्ध ही धर्मा बुद्धियोग की प्रतिष्ठा है । (१५।१ से १५।२०)।

(१८) ४-उपनिषत-देवता, एवं श्रमुर से सम्बन्ध रखने वाला भूतसर्ग ही धर्मबृद्धि योग की प्रतिष्ठा है। (१६।१ से १६।२३ पर्यन्त)।

(१९) ५-उपनिषत-गुगा, एवं कम्म का प्रचय ही धर्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठ है। (१७।१ से १७।४० पर्य्यन्त)।

(२०) ६-उपनिषत्-अत्याज्य कर्मा हीं धर्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं। (१८।४१ से १८।४८ पर्य्यन्त)।

(२१) ७-उपनिषत्-अनावरक कर्म हीं धर्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं। (१८।४६ से १८।५६ पर्यन्त)।

१-प्रकृति पुरुष, चेत्र चेत्रज्ञ, ज्ञान-ज्ञेय ही धर्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं। (६-उपदेश)।

१-(१०४) १-उपदेश-धर्म के वास्तविक खरूपज्ञान के लिए अर्जुन की तरंह प्रत्येक व्यक्ति

305

È

1

को प्रकृति-पुरुष, दोत्र-दोत्रज्ञ, ज्ञान-ज्ञेय इन है भावों का मौलिकग्रहस्य जानने का प्रयास करना चाहिए। १३।१।)।

१-(१०५) २-उपदेश-धर्मस्वरूपज्ञान के सम्बन्ध में द्वित्र-देवज्ञ का, मूतग्राम-विज्ञानात्मा का, शरीर-शारीरक त्रात्मा का विवेकज्ञान त्रावश्यक है। (१३।२।,१३।३।)।

१-(१०६) ३-उपदेश-धर्मस्य एकान के लिए श्राध्यातमसंस्था से सम्बन्ध रखने वाली क पुरियों का स्वरूप जानना श्रावश्यक है। (१३। ४ से १३।७ पर्यन्त)।

४-(१०७) ४-उपदेश-धर्म के स्वरूपज्ञान के लिए २० भागों में विभक्त ज्ञानविर्वर्त्त का स्वरूप जानना आवश्यक है। (१३।८ से १३।१२ पर्मन्त)।

१-(१०८) १ उपदेश-धर्मस्वरूपपरिज्ञान के लिए परब्रह्मनाम से प्रसिद्ध ज्ञेय अवययपुरुष का स्वरूप जानना आवश्यक है। (१३।१३ से १३।१६ पर्यन्त)।

र्थक है। (१३।२० से १३।२४ पर्यन्त)।

•-(११०) ७-उपदेश-धर्मस्त्ररूपरिज्ञान के लिए मृत्युपाश से विमुक्त करने वाले पुरुषी-पासनामेदों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। (१३।२५।,१३।२६।)।

-(१११) ८-उपे. श-धर्मखरूपपरिज्ञान के लिए सत्त्रनाम से प्रसिद्ध प्राणी की देत्र-देत्रज्ञ

के संयोगरूप उपाधि का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। (१३।२७)।

(११२) १-उपदेश-धर्मस्वरूपपरिज्ञान के लिए परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, विज्ञानात्मा इन चारों आत्मविवत्तीं का परिज्ञान आवश्यक है । (१३।२८ से

१३।३५ पर्यन्त)।

(त्रयोदश अध्याय समाप्त) नवोपदेशयुक्ता १ उपनिषत् समाप्त

Q.

33

73.

18

रेपू-

# २-सत्व·रज-स्तमोलच्या ग्रगतिष्ठा है। (४-उपदेश)।

१०-(११३) १-उपदेश-देत्रज्ञपुरुष में विशेषता उत्पन्न करने वाला, गुगात्रयमृति महद्व्य ही सम्पूर्णभूतों की योनि है। [ १४।१ से १४।४ पर्यन्त]।

११-(११४) २-उपदेश-महद्ब्रहा के स्वरूपज्ञान के लिए उस के सत्त्व-रज-तम तीनों गुणां का मौलिक स्वरूप जानना आवश्यक है। (१४।५से-१४)२०५)।

१२-(११५) ३-उपदेश-गुस्त्रय के सम्यक् परिज्ञान के लिए गुगातीत श्रात्मा का खरू जानना परम अप्रावश्यक है। (१४।२१ से १४।२५ पर्यन्त)।

१३-(११६) ४-४पदेश-श्रव्ययात्मनिष्ठारूप श्रनन्य मिक से ही गुणातीत श्रातमा जान जासकता है। (१४।२६।)।

१४-(११७) ५-उपदेश-जीवशरीर में प्रतिष्ठित चुर-ग्रवर-ग्रवय-परात्पर-निर्विगेष-इन पांचों की प्रतिष्ठा ईरवर के उक्त पांचों पर्व हैं। (१४।२७)।

## ( चतुर्दश अध्याय समाप्त ) पञ्चोपेदशशका २ उपनिषत् समाप्त ।

३-अश्वत्यवद्य ही धर्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा है । (७-उपदेश)।

१५-(११६) १-जपदेश-ब्रह्म-कार्म के खरूपज्ञान के लिए ब्रह्माश्वत्थ का खरूप जानन आवश्यक है। (१५।१ से १५।४ पर्यन्त)।

?६-(११८) २-उपदेश-ब्रह्माश्वत्थ का सान्नात्कार करने के लिए कतिपय विशेष उपायों की

श्रांश्रय लेना आवश्यक है। (१५।५।,१५६)। १७-(१२०) ३-उपवेश-ईश्वरल्व्या विश्वव्यापक अव्यय ही योगमाया के सम्बन्ध से कर्मी श्रायलच्या जीवसृष्टि का कारग बनता है। (१५।७।,१५।८।)।

१८-(१२१) ४-उपदेश-अपने प्रभव ब्रह्माश्वत्य (ईश्वर) से पृथक होने के कारण ही यह कर्मी

f

)(

V

ï

अतथ (जीव) कर्मिफलमोका बनता है। (१५।६ से १६।११ पर्वन्त)। १२-(१२२) १-उपदेश-एक ही अश्वत्थवृत्त त्रिगुरामइद्ब्रह्म के संसर्ग से अनेक रूपों में परिग्रत हो रहा है। (१५।१२ से १५।१४ पर्धन्त)।

२०-(१२३) ६-उपदेश-वही श्रश्वतथाव्यय सम्पूर्ण विश्व का एक ( अभिन ) आत्मा है। (१५।१५।)।

रा-(१२४) ७-उपदेश-एक ही श्रश्वत्थाव्यय चलचर के सम्बन्ध से मेदव्यवहार की मृत-अतिष्ठा बन गया है। (१५।१६ से १५२०)।

### (पञ्चदश अध्याय समाप्त) ससोपदेश खुक्ता ३ उपनिषत् समाप्त

१-देवता एवं असुर से सम्बन्ध रखने वाला भृत वर्ग ही धर्मबुद्धि-योग की प्रतिष्ठा है। (१-उपरेश)।

रेर-(१२५) १-उपदेश-जन्मसिद्ध, देवासुरभावमूलक गुरा-दोष ही धर्माधर्मप्रवृति के मुख्य अनुबन्ध हैं । (१६।१ से १६।५ पर्यन्त)।

१३-(१२६) २-उपदेश-असुरप्रधान सूतस्र्ग में विद्या-(ज्ञान)-निरपेन्न असद्गुण-कम्मों की ही प्रधानतः रहती है । (१६।६ से १६।१६ पर्यन्त)।

18-(1२७) ३-उपदेश-आधुरीसम्पत्ति के आधार पर प्रतिष्ठित काम-क्रोध-लोग ही पतन के

मुख्य कारण हैं। (१६।२०।,१६।२१।)।

१५-(१२८) ४-उपदेश-अपने आत्मकल्यामा के लिए देवीसम्पत् की आराधना आवश्यक है. एवं इस के लिए शास्त्र में पूर्ण निष्ठा अपेक्तित है। (१६।२२।,१६ २३)।

> (षोडश श्रध्याय समाप्त) चतुरुपदेशयुक्ता ४ उपनिषत् समाप्त

34

80

88

83.

88-

# ५-गुगा-कर्म का प्रवय ही धर्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा है। (२०-उपदेश)

२६-(१२१) १-उपदेश-गुरात्रय के मेद से मनुष्यों में तीन प्रकार के श्रद्धामाव उत्पन्न हो जाते हैं। [१७।१ से १७।६ पर्यन्त]।

२७-(१३०) २-उपदेश-गुणत्रयमेट से मनुष्यों का आहार तीन भागों में विमक्त है। [१७७ से १७।१० पर्यन्त]।

२८-[१३१) ३-उपदेश-गुणत्रय के मेद से मनुष्यों का यज्ञकर्मा तीन भागों में विभक्त है।
[१७।११ से १७।१९ पर्यन्त]।

२६-(१३२) ४-उपदेश-शरीर वाक्-मनोमेद से आध्यात्मिक तप, कायिक-मान-सिक मेद से तीन भागों में विभक्त है । [१७१४ से १७।१६ प.]

३०-(१३३) ५-उपदेश-गुणत्रय के मेद से आध्यात्मिक तप तीन भागों में निमक्त है। [१७।१० से ८७।११६ पर्यन्त]।

३१-(१३४) ६-उपदेश-गुणत्रय के भेद से दानकर्म तीन मार्गो में विभक्त है।(१७।२० से १७।२२ पर्यन्त)।

३२-(१३५) ७-उपदेश-गुणत्रय से युक्त कर्म की प्रतिष्ठा ब्रह्म है, एवं वह ब्रह्मतस्य भी-तत्-सत् मेद से तीन भागों में विभक्त है (१७।२३से१०।२६०.)

### (सप्तदश अध्याय समाप्त)

३३-। १३६) = - उपदेश - गुण - कर्म के परिज्ञान के लिए कर्मसंन्यास, एवं कर्मत्याग का मेदज्ञान आवश्यक है। [१=।१ से १=।६ पर्यन्त]। ३४-(१३७) १-उपदेश - गुणत्रयमेद से त्यागकर्मा तीन भागों में विभक्त हैं। [१=।७ से १=।११]

३५-(१३८)१०-उपदेश-ग्राज्यमेद से कर्माफल तीन भागों में विभक्त हैं [१८[१२]]। ३६-(१३८) ११-उपदेश-श्राधिष्ठान, कत्ती, करणा, चेष्ठा, दैव यह पांच तत्त्व कर्मिसिद्धि

वपोद्बलक हैं। (१=।१३से १=।१७ पर्यन्त)।

३७-(१४०) १२ उपदेश ज्ञान कर्म की त्रिपुटी (ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता, करण कर्म कर्म का स्वरूप संपादन करती है। १८।१८।)।

हिंद-(१४१) १३-उपदेश-गुणत्रयसेद से ज्ञान-कर्म्म की दोनों त्रिपुटिएं तीन तीन भागों में विभक्त हैं । (१८।१६)।

३१-(१४२) १४-उपदेश-गुणत्रयमेद से ज्ञानतत्त्व तीन मार्गो में विभक्त है। (१८।२० से १८।२२ पर्यन्त)।

१०-(१४३) १५-उपदेश-गुणत्रयमेद से कर्म्मतत्त्व तीन भागों में विभक्त है। (१८।२३ से १८,२५ पर्यन्त)।

११-(१८४) १६-उपदेश गुणत्रयमेद से कत्ती तीन भागों में विभक्त है। (१८।२६ से १८।२८०.)

१२-(१४१) १७-उपदेश-गुणत्रथमेद से बुद्धितत्त्व तीन भागों में विभक्त है। (१८।२१ से १८।३२ पर्यन्त)।

<sup>११-(१९६)</sup> १८-उपदेश-गुर्णत्रय के भेद से धृतितत्त्व तीन भागों में विभक्त है। (१८।३३ से १८।३५ पर्यन्त)।

<sup>११-(१,४७)</sup> १.६-उपदेश-गुणत्रयमेद से सुखतत्त्व तीन भागों में विभक्त है। (१८।३६ से १८।३६ पर्यन्त)।

१५-(१४८) २०-उपदेश-सम्पूर्ण विश्व में गुरात्रय का ही साम्राज्य है। (१८।४०)।

# विंशत्यपदेशयुक्ता ५ उपनिषत् समाप्त

िश्रात्याज्यकार्म हीं धर्मा बुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं। (२-उपदेश)
किं(१४६) १-उपदेश-गुण-कर्मा अधिकार एवं संस्कार मेद से दो भागों में विभक्त हैं।
(१=18% से १=188 पर्यन्त)।

雇

(0).

1-11

1-3

१७-(१५०) २-उबदेश-अधिकारिक कम्मी को दोषों के रहते हुए भी नहीं छोड़ना चाहिए। (१८।४५ से १८।४८ पर्यन्त)

### द्रशुपदेशयुक्ता ६ उपनिषत् समाप्त

# ७-त्रनावरक कर्म हीं धर्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं। (२-उपदेश)

४८-(१५१) १-उपदेश-कामना परित्यागपूर्वक कर्म करने से नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। [१८।४६ से १८।५३ पर्यन्त]।

%६-(१५२) २-उपदेश- नैष्कर्म्य कर्म के प्रभाव से आत्मा कर्मबन्धन से विमुक्त होता हुआ परब्रह्म [अञ्ययब्रह्म] पद में लीन हो जाता है। [१.८।५४ से १०५६ पर्यन्त]।

### द्रशुपदेशयुक्ता ७ उपनिषत् समाप्त

इति अपनिषद्यक्ता, ४६-उपदेशगर्भिता, १८६ श्लीकातिका

# त्रांषिवद्या समाप्त



## ७-उपसंहार प्रकर्गा

(१) १-वातुर्विद्यापसंह।रप्रकरणा—(३ -उपनिषत्) -(१ = १५० से १ = 10३ पर्यन्त)

(२२)-१-उपनिषत्—सम्पूर्शकर्मा अव्ययात्मा में समर्पित कर देनें चाहिएं। [१८। ५७ से १८।६३ पर्यन्त]।

(२३)-२-उपनिषत्-आत्माश्रय ही परमोद्धार है। [१८।६४ से १८।६६पर्यन्त]।

(१४)-३-उपनिषद-गीताज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। [१८।६७ से १८।७३पर्यन्त]।

# । अपूर्णकर्म अब्ययात्मा में समार्पित कर देने चाहिएं। (४-उपदेश)

!-(१५१) १-उपदेश-छोकोत्तर गुणों से युक्त असामान्य ऋधिकारी को राजर्षिविद्यासिद्ध वैराग्यलच्चाया बुद्धियोग का ही अनुष्टान करना चाहिए। [१८.५७ से १८।५८ पर्यन्त]।

१-१५४) २-उपदेश-प्रथमाधिकारी को सिद्धविद्यासिद्ध ज्ञानल्ड्या बुद्धियोग का अनुष्ठान करना चाहिए । [१८।५१]।

े-(१५५) ३-उपदेश-मध्यमध्यकारी को राजिवद्यासिद्ध ऐश्वर्यस्वत्या बुद्धियोग का अनुष्ठान करना चाहिए । [१८,६०]।

१-(१५६) ४-उपदेश-तृतीय श्रेशि के श्रिधिकारी को आर्षविद्यासिद्ध धर्मलक्षण बुद्धियोग का अनुष्ठान करना चाहिए । [१=।६१।, १८।६२।, १८|६३]।

### चतुरुपदेशयुक्ता ? उपनिषत् समाप्त ।

# श्रीताश्रय ही परमोद्धार है। (२-उपदेश)

(१५७) १-उपदेश-अपने सम्पूर्ण कम्मों को हृदयस्य आत्मदेवता में समिपित करते हुए सार्थबुद्धि का परिस्थाग कर देना पुरुष का परम पुरुषार्थ है। [१८६४।, १८६५।, १८६६]।

्२—-(१५८) २—उपदेश—साधारमा मनुष्य इस ज्ञान के श्रिधिकारी नहीं है । अतः अधिकारी की परीचा करके ही उसे यह रहत्य बतळाना चाहिए।[१८|६७]।

## इयुपदेशयुक्तां २ उपनिषत् समः ।

### ३-गीताज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। (२-उपदेश)।

१--(१५६) १-उपदेश-भगवत्गीता में प्रतिपादित अर्थों का चिरन्तन स्मग्ण करने सेकाल न्तर में अपने आप इस ज्ञान के अनुष्ठान में प्रवृत्ति हो जाती है। [१८।६८। से १८।७१ पर्यन्त]।

२—(१६०) २-उपदेश—इस विज्ञानगीता का इतिहास प्रकरण में समावेश हुआ है। [१८७२।-१८।७३।]।

# द्युपदेशयुक्ता ३ उपनिष्त् समाप्त ।

# <sup>८</sup>—सन्दर्भसङ्गति

(८)१-ऐतिहासिकसन्दर्भसङ्गति(५) (१८१०४,१८१७५,१८१७६,१८१७७,१८१७४)

(अष्टादश अध्याय समाप्त)

इति-विज्ञानगीताया विषयविभागप्रदर्शनम्

6

**生水剂的水剂的** 

**२१६** 

11-

c)

१०- संख्यारहस्यः

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

60-

朝

मा न सेज्ञान चे हमें

南南

कंत्रा बन हे

मद्र व स्माहे

वे सम्ब

है। जे जे०३ क्रिस

を 10

विविव

### १०-संस्थारहस्य

"नाकारणं हि शास्त्रेऽस्ति धर्मः सुक्ष्मोऽपि जाजले!" इस मगगद्रांक के अनुग्राविता कारण के संसार में कोई व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। प्रत्येक कर्म अवस्य ही अपनी
हैं उगविषद (मौलिक कारण) रखता है। दर्शनमर्थ्मादा में भले ही इस कारणताबाद की मीमंग्रावित की जाय, परन्तु विज्ञानमर्थ्यादा में पद पद पर हमें कारणता का अध्श्रय लेना पहेगा।
क्षित्रशास के इसी खाभाविक नियम के अनुसार गीताशास्त्रसम्बन्धी श्लोकसंख्याओं के सम्बन्ध में
वैहमं कारणता का अन्वेषण करना पढ़िगा। विज्ञानप्रधान गीताशास्त्र के ७०० श्लोक अवस्य
किसी ग्राप्त रहस्य से सम्बन्ध रखते हैं।

संख्याविज्ञान भारत वर्ष की बहुत पुरानी देन हैं। वेद के ब्राह्मग्राभाग में तो पद-पद पर क्याह्मग्राभाग में तो पद-पद पर क्याह्मग्राह्मग्रा सम्पत्ति का अह्ग्र वतलाया गया है। उदाहरण के लिए कुछ एक संख्याओं का रहस्य का लेगा पर्याप्त होगा। ८० संख्या के लिए वेद में ''अशीति'' शब्द नियत है। उघर इसी क्या अल का सूचक भी माना गया है। भोजनार्थक अशा धातु से ही अशीति शब्द निष्पत्त अहै। मोउय पदार्थ को ही अल कहा जाता है। इसी अभिप्राय से वेद ने अल को अशीति शब्द मिमोधित किया है।

हृद्यस्य मनोऽविच्छन्न इन्द्र (प्रज्ञाप्राणात्मक सर्वेन्द्रिय जन) को श्रात्मा (प्रज्ञानात्मा) विज्ञाता है, जैसा कि—"प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा । तं मामायुरमृतिमिश्युपास्त्र' (कौषीतिक कि कि स्पष्ट है। इस प्राणात्मक मनोमय श्रात्मा से ही अङ्गप्राणरूप इन्द्रियों का कि है। आत्मेन्द्र से जुष्ट रहने के कारण ही चज्ज-श्रोत्र-श्रादि को "इन्द्रिय" कहा जाता विश्वासे, जिस मूल से जो प्राण निकलते हैं, उन्हें वेदभाषा में "अर्क" कहा जाता है, एवं कि स्पान "उक्य" नाम से प्रसिद्ध है। चज्ज-श्रोत्रादि इन्द्रिएं भी रूप-शब्दादिरूप अर्कों की कि से स्वतन्त्र उक्थ हैं। इन सब इन्द्रिय उक्थों का मृतप्रभव वही प्रज्ञानात्मा है। अत-

- Service

派

एव हम इसे-"महदुक्य'' कह सकते हैं। इसी अमिशय से-"ग्रात्मा महदुक्यम्" (शत०१०) १।२।५) इत्यादि रूप से इस आत्मा को महदुक्य कहा गया है।

महदुक्थरूप, इन्द्रात्मक, मनोमय इस आत्मा की पुष्टि अशीति-(अन्न)-भाव पर ही निम् है। अशीति से ही महदुक्य छत्त्रण आत्मा (मन) खखरूप में प्रतिग्छेन रहना है। "म्राम्यं हि सोम्य मनः" (क्वां० उप० ६।६।५।) इस सिद्धान्त के अनुसार मन अन्न प है। फलतः इस की त्रीक सत्ता, किंत्रा खरू रत्वा अनाहुति पर ही सिद्ध हो जाती है। 'अशीतिभिहि महदुक्थमाप्यायते" इस श्रीत सिद्धान्त के अमुसार महदुक्थरूप आत्मेन्द्र की तृप्ति अशीति से ही होती है। दूसरे शब्दें में यों समिमए कि मनोमय (प्रज्ञामय) इन्द्र की तृष्ति का साधन अशीति (अन्न) ही है।

इस सम्बन्ध में पाठक जिज्ञासा करेंगे कि वेद ने इन्द्राहुति के लिए "अन्न" जैसे सार शब्द का प्रयोग न कर 'श्रशीति'' जैसे कठिन शब्द का प्रयोग क्यों किया ? इंस जिज्ञासा का उत्तरं वही संख्याविज्ञान है। अशीति शब्द जहां अन का वाचक है, वहां पूर्व कथनानुसार यह द संख्या का भी सूचक है। ऋषि परोच्चित्रय होते हैं, जैसा कि पूर्व के नामरहभ्य में बतलाया बन चुका है। वे यह ठीक नहीं समऋते कि इन्द्र जैसे पूज्य देवता के सम्बन्धमें - "हम आप के लि अस प्रदान करते हैं" ऐसा अमर्थ्यादित वाक्य बोला जाय । अतः इन्द्र के लिए जिस मन्त्र से आहुति दी जाती है, उस के ८० अव्हर बना दिए जाते हैं। अथवा अनाहुति साधक सूक्त में 🗠 मन्त्रों का समावेश कर दिया जाता है। कहने को ८० संख्यात्मक मन्त्र हैं, परन्तु वास्तव में ऋषि की दृष्टि इस अशीति संख्या द्वारा अन्न पर है। इस प्रकार वेद ने ८० संख्या को अशीति (अन) का सूत्रक माना है।

यज्ञकर्म में १० पात्र रक्ले जाते हैं। इन १० संख्याच्यों का भी वेद ने विशेष प्रयोजन बतलाया है। १० श्रक्त के छुन्द का ही नाम विराट् है। विराट् ही प्रजन कर्म का (उत्पित की) साधक है। उधर यज्ञकर्म दैवात्मा की उत्पत्ति के लिए ही किया जाता है। इसी प्रजननसम्मित का परोक्तभाव से यज्ञकर्म में समावेश करने के लिए १० पात्र लिए जाते हैं। यज्ञकर्म में १७ सामिधेनी का प्रहरण होता है। प्राजापत्य सम्मत्ति के परिप्रह के लिए ही १७ का प्रहरण

ŀ

1

7

1)

ढ

तंत्राहिस्य को लच्य में रख कर श्रुति कहती है—

- ्रिकृत्यं पात्राख्युदाहरति-शूर्षं चाब्निहोत्रहत्यों च, स्प्रयं च कपालानि च, शस्यां च-कृत्याजिन च, उल्लाल-मुसले, दषत्-उपले । तद्दश । दशात्तरा वै निराद् । निराद् वैयज्ञः । तद्विराजभेवैतद्यज्ञमिसम्पादयति । ग्रथ यद्द्वन्द्वं-द्वन्द्वं वैवीर्ध्यम् । यदा वै द्वौ सरभेते, श्रथ तद् वीर्ध्य भवति । द्वन्द्वं वै मिश्रुनं प्रजननम् । मिश्रुनमे-वैतद प्रजननं वियते । (१) (शत-१।१।२२।) ।
- !— "गौर्गुमासेष्टि में १० पात्र रक्खे जाते हैं। इन में दो दो को मिलाकर ५ युग्म बनाए जाते हैं। इस १० संख्यासे विराद् सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, एवं विराद् से प्रजनन सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। दो के मेल से बल कां विकास होता है। इस वीर्ध्यमाव की प्राप्ति के लिए भी दो दो पात्र रक्खे जाते हैं। अपिच दो के मिथुन से प्रजननकर्म्म निष्यन्त होता है। वही इस यज्ञ कर्म्म से व्यभिप्रेत है। इस लिए भी यहां इन्द्रभाव का समावेश किया गया है।" यहांपर २, एव १० के द्वारा ऋषि का लह्म मिथुन-वीर्य-विराद् सम्पत्तिएं हैं। मिथुनादि सम्पत्तियों का काम संख्या से लिया गया है। इस विषय की विशेष जिज्ञासा रखने वालों को शतपथितिज्ञानभाष्य देखना चाहिए।
- "स एष संवत्सर्मजापतिः षोडशक्तः । तस्य रात्रय एव पश्चदशकलाः । ध्रुवैवास्य षोडशीकला । सोऽमावास्यां रात्रिमेतया षोडश्या कलया सर्विमिदं प्राण्यभृदनुप-विश्य ततः प्रातर्जायते" (शतः १४।४।३।२२।)।
- ासंकसरप्रजापित १६ कलाक्यों से युक्त है। पन्न की १५ गित्रं हीं १५ कला हैं। प्रतिपत् (पड़वा) नाम की ध्रुवारात्रि सोलहवीं कला है। वह अपनी इस ध्रुवा रात्रि से प्रतिपत् (पड़वा) नाम की ध्रुवारात्रि सोलहवीं कला है। वह अपनी इस ध्रुवा रात्रि से प्रतिपत् पे प्रवेश कर तद्वारा सभी प्राणियों में प्रविष्ट होता हुआ प्रातःकाल प्रकट होता है।"
- ितस्य सप्तद्श सामिधेन्यः । सप्तद्शो वै संवत्सरः । द्वादश मालाः, पश्चर्तवः संवत्सरः, मजापतिः । प्रजापतिर्गिनः । यावानग्निर्यावत्यस्य मात्रा तावतैवैन-

वे

व

**31** 

(i

स

क्री

AF.

मेतत् समिन्द्रे । यद्रेव सप्तदश । सप्तदशो वै पुरुषः दश प्राणाः, चन्वार्यद्रानि, कात्मा पञ्चदशः, ग्रीवा षोडश्यः, शिरः सप्तदशं, पुरुषः प्रजापितः । प्रजापितािशः। यावानिमिर्यावत्यस्य मात्रा तावतेवैनमेततः समिन्द्रे" । (शत- ६ २ ।८।१)।

३—'चयनयं के कर्म्मविशेष में १७ सामिधेनी मन्त्र होते हैं। इस संख्या का रहस्य यही है कि संवत्सर प्रजापित में इतनी हीं संख्याएं हैं। १२ महिने, ५-ऋतु, ही संवत्सर प्रजापित में इतनी हीं संख्याएं हैं। १२ महिने, ५-ऋतु, ही संवत्सर प्रजापित है। प्रजापित श्रिप्त है। जितना श्रिप्त है, जितनी इस को मात्रा (खण्ड) हैं, उन्हीं से इस आग्न को समिद्ध (पदीप्त) किया है। अपिच सप्तदश संख्या का दूसरा रहस्य यह है कि पुरुष (मनुष्य) १० प्राया, १-श्रीता, १-श्रीता, १-श्रीतो मेदसे सप्तदशहै। पुरुष प्रजापित है। प्रजापित श्रिप्त है। इस सप्तदशकल पुरुषाग्नि के संग्रह के लिए भी १७ संख्यायुक्त सामिधेनी मन्त्रों का प्यज्ञकर्म में प्रयोग किया गया है। १७ संख्या स्थित कर रही है कि हमारा लह्य सप्तदशकल प्राजापत्य श्रिप्त है।

उक्त निदर्शनों से विज्ञ पाठकों को यह विदित होगया होगा कि इङ्गित (इशारे) से ही अनेक रहस्यों का परिज्ञान कराने वाले महारम्भ, कृतधी ऋषियों का संख्या कम अवस्य ही किसी मौलिक रहस्य से सम्बन्ध रखता है। वैदिक छुन्दोविज्ञान की तो मृखप्रतिष्ठा यही संख्याविज्ञान है। चूंकि वेद का संख्या विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है, एवं इधर हमारा गीताशास्त्र भी वेदसमक्ष वनता हुआ एक विज्ञानशास्त्र है। ऐसी दशा में इस की ७०० संख्या का भी अवस्य ही किसी मौलिक रहस्य से सम्बन्ध मानना पड़ेगा।

स्त्रयं भगवान् व्यास ने श्रपने महाभारत प्रन्थ में इस संख्याविज्ञान को प्रधान माना है। जैसा कि निम्न लिखित क्चन से स्पष्ट है—

नारायणं नमस्क्रत्य नरं चैव नरोत्तमम् । विकास निर्मा विकास निर्माणिक निर्माणिक

महाभारत जयग्रन्य है। पाग्डुंपुत्रों के विजय सम्बन्ध से इसे जयग्रन्थ कहना यद्यपि ठीक है, तथापि जयग्रन्द की सीमा यहीं पर समाप्त नहीं मानी जासकती। "कं-ट-प-य-विज्ञान के अर्ड

शा बकार द संख्या का, एवं यकार १ संख्या का सूचक माना गया है । "ग्रङ्कानां वामनो गति।" इस सिद्धान्त के अनुसार जयशब्दोपल। ज्ञिता द १ संख्या का १ द खरून है। इस प्रकर वगर्द १ द संख्या का सूचक वनता हुआ महाभारत के १ द पर्वों का ही बोतक है। फलतः "तो जयमुदीरयेव" का—"अष्टादशपर्वात्मक यहाभारत पढ़ना चाहिए? यह निष्कर्ष सिद्ध हो जाता है।

प्राचीन प्रणाली के व्यनुपार, किया ऐतिहासि क पर्यादा के अनुपार मीनाशाल १ के ब्रम्पा के क्षेत्रक है। ब्रार्थसाहित्य में इस १ ८ संख्या का भी वड़ा महत्व है। १८ प्राण, १८ उपपुंगण, १८ उपपुंगण, १८ पर्यं, गीता के १८ अध्याय, श्रुत्युक्त १८ अव्यक्तमं, १ के अव्यक्त इस प्रकार अप्टादश संख्या का निवर्त अनेक स्थानों में उपलब्ध होता है। इस की बंद एक उपपत्तिए हैं। इतिहास — पुराण की समान मर्थ्यादा मानी गई है। दोनों में अन्तर केवले जनाही है कि जिस प्रन्थ में मनुष्यचरित्र गीण, एवं सृष्टि का इतिहास प्रधान हो, वह प्राण है। पंजिस में सृष्टिचरित्र गीण, एवं मनुष्यचरित्र प्रधान हो, वह इतिहास है। प्रशाण में भी मनुष्यचित्र है, परन्तु गीण रूप से। मनुष्यचरित्र के किया से प्राण को इतिहास कहा जासकता है, एवं सृष्टिचरित्र के सम्बन्ध से इतिहास को पुराण के विवास कहा जासकता है, एवं सृष्टिचरित्र के सम्बन्ध से इतिहास को पुराण के विवास कहा जासकता है, एवं सृष्टिचरित्र के सम्बन्ध से इतिहास को पुराण के विवास कहा जासकता है, एवं सृष्टिचरित्र के सम्बन्ध से इतिहास को पुराण के विवास कहा जासकता है, एवं सृष्टिचरित्र के सम्बन्ध से इतिहास को पुराण के विवास कहा जासकता है, एवं सृष्टिचरित्र के सम्बन्ध से इतिहास को पुराण के विवास के उपवृह्दक हैं, जैसा कि—''इतिहासपुराणाश्या वेदं समुपबृद्धेत'' इत्यादि से त्राही होते उपवृह्दक हैं, जैसा कि—''इतिहासपुराणाश्या वेदं समुपबृद्धेत'' इत्यादि से त्राही

प्राणशास प्रधान रूप से सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वंश, वंशानुचरित, मन्त्रन्तर, ब्राख्यान, गाया, कल्पशुद्धि सिद्धान्त, संहिता, डामर, जामल, तन्त्र, जौतिश्चक्र, खगोल), भुवनक्रेम मुगोल, वेद, प्राण इन अठारह विषयों का निरूपण करता है। इसी विषय रहस्य की क्षित काने के लिए व्यास ने प्राण शास्त्र को १ = मागों में विभक्त किया है। चूंकि महामारत के प्राण समकत्त है, साथ ही में मनुष्यचरित्र के साथ साथ इस में प्राणोक्त १ = विषयों का विगद निरूपण हुआ है, इसी रहस्य को लद्य में रख कर व्यास ने महाभारत के भी १ = पर्व

1

aft.

1

सर

匍

न्त

वंत

मीन

HE.

नेता

याः

ही

मही

सवे

भा

होन

1)

1;

श

रक़ित हैं। मीताश्मक्ष भी इसी ऐतिहामर्थ्यादा से आकान्त है, इसिलिए गीता के भी १० ही अध्याप रक्ते गए हैं।

अपिच १ द संख्या विजयमान से सम्बन्ध रखती है। पाठकों को यह विदित है कि गरि मगनान् की ओर से अर्जुन को गंतोपदेश न होता तो पाएडवों का जय असम्मन था। पाइन विजय का मुख्य श्रेय एकमान गीताशास्त्र को ही है। इस जयमान को सूचित करने के लिए भी ऐति हासिक दृष्टि से गीता में १ द अध्यायों का समानेश करना न्याय प्राप्त था। ताल्प्य कहने का यही है कि शासों में जो संख्याकम रक्खा गया है, उस में अन्वश्य ही कोई न कोई गुप्त रहस्य प्रति ष्ठित है। कल्पना रिसकों के लिए यह संख्याविज्ञान जहां केवल कल्पना, किंना कल्पना (पीडित-होना) है, वहां एक वैज्ञानिक की दृष्टि में संख्याविज्ञान परम आवश्यक, अतएन सर्वण उपादेय तक्त्र है।

### १—श्लोकसंख्याग्हस्य

वैज्ञानिक दृष्ट से १ = अध्यायों का विशेष महत्त्व नहीं है । फलतः इस कमकी उपेक्षा कर सम्प्रिक्स से गीतारलोकों का संख्या रहर्य ही क्षेय कोटि में प्रविष्ट रह जाता है। गीताशास्त्र आत्मा का स्वख्प बतलाता हुआ विश्वस्वरूप की आर भी हमारा ध्यान आकर्षि करता है। "भगः (वैराग्य)—भगः (ज्ञान)—भगः (ऐश्वरुप)—भगः (धर्म्भ)" यह चारों आत्मिन्स तिएं हैं। "क्लेशः (ग्रासिक)—क्षेशः (मोह)—क्षेशः (ग्राधिनविश) वर्ष वारों विश्व के मुलाधार हैं। संसार एक प्रकार का युद्धतेत्र है, कलहभूमि है, नानात्त्र (भिन्नता) की प्रतिष्ठा है। परस्पर में राग-द्रेष रखना, पुत्र-कलत्र-संपत्ति आदि की तृष्णा के पीछे अनुधावन करते रहना, अहोरात्र मृगमशिचिका के पीछे पड़ते हुए आशान्त बने रहना, वही मृत्युप्रधान दुःखमय विश्व का प्रातिब्विक स्वरूप है। ठीक इस के विपरीत आत्मा एक प्रकार का शान्तित्तेत्र है, इस में कछह की आत्यन्तिक निवृत्ति है, एकत्व का साम्राज्य है।

श्वाज ऐसा हुआ, कल ऐसा होगा। आज यह करना है, कल यह करना

श्री नाम-"इति-ह-ग्रास" है। यही वृत्ति विद्वत्र है, यही इतिहास है। इतिहास मर्यादा का क्षेत्रात्मक विश्व के साथ ही सम्बन्ध है उच्चावच सांसारिक मात्रों की उपेद्धा करते हुए हा एक रस रहना, यही विज्ञानमाव है, यही श्रात्मिव मूति है। इतिहास बच्च विश्व, एवं श्रित होनों में प्रतिस्पर्द्धा होती रहती है। चतुर्विध मगशाळी श्रात्मदेवता, एवं खिश्वशाली विश्वासुर का संग्राम ही श्रनादिकाल से चला श्राने वाला देवासुर संग्राम है। श्रीत्रात्म इतिहास भावमय विश्व का भी निरूप सा करता है, एवं विज्ञान भावमय श्रात्मा का भी हित्योद्धाटन करता है। इन दोनों विरुद्ध भावों का विवेक (छांट) करने के लिए वाध्य हैं।

६४ रलोकों से गीताशास्त्र ऐतिह्य मर्थादा का आश्रय लेता हुआ विश्व-श्रशान्ति का, ह्या सिंद्र शोक का निरूपण करता है, एवं शेष ६३६ रलोकों से विज्ञानमर्थादा का श्राश्रय के हुआ, सहजिसद्ध भग का रहस्योद्घ टन करता हुआ शोकनिवृत्ति का उगय बतलाता है।

यद्यपि कहने को विश्व का स्वरूप बड़ा ही विशाल है। परन्तु महतोमहीयान् उस मामदेश्ता के सामने विश्व की महत्ता सर्वथा नगए है। चतुष्यद आत्मा का केवल एक अंश है विश्व वनता है—''एकांशेन जगत् सर्वम्''। विश्व अल्पंथान् है, विश्वापेद्या आत्मा महतोकियान् है। इसी रहस्य को सूचिन करने के लिए विश्वस्व कूप प्रदर्शन के लिए जहां ६४ क्लोक सिंहे, वहां आत्मस्वक्रा प्रदर्शन के लिए ६३६ रलोक उनिहेंथन हुए हैं।

गीताशास के ७०० श्लोकों को ६४-६३६ इन दो विभागों में विभक्त क्यों माना आ ! इस प्रश्न का समाधान समाप्त हुआ। अब इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न यह उपिथत होग है कि ऐतिहासिक गीता के ६४ श्लोकों की ६-४, संख्याओं का, एवं विज्ञानगीता के शिंद खोकों की ६-३-६ संख्याओं का क्या रहस्य है। इस प्रश्न के समाधान के लिए पूर्व निवास में बतलाए गए शून्य-पूर्णभाव की आहे. ही दृष्टि डालनी पड़ेगी।

वहां बतलाया गया है कि पूर्ण संख्या ऊन है, एवं ऊन संख्या पूर्ण है। इस वेषस्य का विश्व विश्व विश्व विश्व की विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व

di

1

HE

ग्रु

暖

烮

सिद

याः

果

हिर

H

मपुत

和

10

P

海

विश्व पूर्ण है, इसिल्ए यह ऊन है। ज्यात्मा ऊन है, इसिलए यह पूर्ग है। पूर्ण ६ व में अभे विकास का अभाव है, \*जैसा बन गया, सदा के लिए वैसा ही बन गया। चूंकि विश्व वे विकास का अभाव है, अतएव यह पूर्ण विद्वव अपूर्ण है । यही पूर्णता, किन्तु उनता, दूस शब्दों में शूर्यता बतलाने के लिए विश्व से सम्बन्ध रखने वाली रलोकसंख्या का ६-१ वह क्रम । क्खा गया है । ६-४ की समष्टि १० है, यह पूर्ण संख्या है, इसमें अगे विकास क अभाव है । अनएव व्यवहारदृष्टि से जहां यह संख्या पूर्ण है, वहां विज्ञानदृष्टि से यह अपूर्ण क नती हुई, ऊन, किंवा शून्य है । इसी आधार पर विश्वतत्त्व के निरूपक नाहितक दर्शन ने विश् का-"शुन्यं-शून्यं" यह बद्धा किया है । "तरः सर्वािश भूतानि" इस गीता सिद्धान के अनुसार भी विश्व भौतिक है। भूत पदार्थ द्रव्य है, ''गुगाकूटो द्रव्यम्'' इस आग्तिक सि डान्त के श्रनुसार गुण का समूह ही द्रव्य है । क्रिया तत्त्व नास्ति-ग्रस्ति-नास्तिभावों के सम्बन्ध से नास्तिसार है। नास्तिभाव ही शून्य है, यही मृत्युतत्त्व है, यही विश्वं का प्राति-स्विक रूप है। इन्हीं सब कारणों से हम विक्यं को अवश्य ही शून्य मानने के लिए तयार है। यही अवस्था १० संख्या की है। १० पर संख्या समाप्त है, आगे विकास का अभाव है। क्योंकि- 'न्यूनार्द्रे भजाः भजायन्ते" इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार प्रजनन कर्म न्यूनमाव से ही सम्बन्ध रखता

उधर आत्मा विकास की मूळप्रतिष्ठा है। आत्मा के इसी विकासभाव को सूचित करने के लिए तत्प्रतिपादक रलोकों का ६-३-६ यह ऋम श्क्ला गया है। इस में मध्य की र संख्या प्रधान है। मध्यस्य तस्त्व ही विज्ञानदृष्टि में प्रधान माना गया है। मन:-प्राण-वाङ्ग्य आत्मा त्रिकल है। यह भौतिक अपूर्ण विश्व के गर्भ में निगूढ रहता है, अतएव इसे 'गूढोत्मा" कहा जाता है। विश्व का खरूप माया-कला-गुण-विकार-श्रावरण-ग्रञ्जन इन ६ परि ग्रहों से सम्पन्न हुआ है, जैसांकि पूर्व के विषयविभागप्रदर्शन प्रकरण में विस्तार से वतलाय

#इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन इशोपनिषद्विज्ञानभाष्यान्तर्गत "यायात-ध्येनार्थान् व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः सम्भाभ्यः" इस मन्त्रभाष्य में देखना वाहिए।

Ì

Ē

T

ब्रुक्त है। इन्हीं ६ परिप्रहों के कारण विश्व षाट्कौिश्चिक कहलाता है। मध्य में त्रिकल बात्मा हिनों स्रोर, किंवा चारों स्रोर षाट्कीशिक विश्व का स्रावरण है। इधर भी विश्व, उधर विरव, मध्य में आत्मा। इधर ६, उधर ६, मध्य में ३। यही तो 'सर्भम्' है। ६-३-६ हिमारं इसी रहस्य को हमारे सामने रखतीं हैं।

६-३ का संकलन ६ होता है। यह न्यून संख्या है, अतएव पूर्वोक्त परिभाषा के ल्ला यह पूर्ण संख्या है। संख्या में भी १ संख्या पर ही पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार ह पूर्ण संख्या है। संख्या में ६ संख्या पर ही इतर संख्याओं का विश्राम माना गया है। कों को स्वरण होगा कि नामरहस्य में हमने 'भगवद्गीताउपनिषत्' में १ संख्या बतलाते हु गीताशास्त्र की पूर्याता सिद्ध की थी । जिस प्रकार अपने नाम से गीताशास्त्र अपनी पूर्याता मिर कर रहा है, उसी प्रकार विज्ञानप्रधान ६३६ इलोकात्मक यह गीताशास (विज्ञानगीता) गानी ६+३+६+(१) इस श्लोकसंख्या से भी अपनी सर्वशाश्रता सिद्ध कर रहा है। उक्त संसाहस्य आगे के परिलेख से स्पष्ट हो जाता है।

प्रकारान्तर से संख्याविज्ञान का समन्त्रय कीजिए। ऐतिहासिक गीता के ६४ रहोंकों का क्षि है-विश्व की घारावाहिक नित्यता, एवं पूर्णता। "पूर्णमन्यत् स्थानं, ग्रून्यमन्यत् स्थानम्" म श्रीतिसद्धान्त के अनुसार एक ही आत्मा के पूर्गा-शून्य मेद से दो स्थान (दो रूप) माने गए वहीं आतमा ज्योतिल्क् गा रस दृष्टि से पूर्ण है, एवं वही वीर्यं लक् गा बलदृष्टि से शून्य है। भूतमाव पूर्ण है, मृत्मुभाव शू य है। "अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्" इस वाजिश्रुति अन्तरान्तरीभाव सम्बन्ध से दोनों एकदूसरे में श्रोतप्रोत हैं। पूर्ण-शून्य दोनों एक ही स्थान किही बिन्दु (पाँइन्ट) में प्रतिष्ठित हैं । जहां पूर्ण (अमृतरस) है, वहीं शून्य (मृत्युबल) है। जहां महै, वहीं पूर्ण है। इसी आधार पर ज्यौतिषशास्त्र ने शून्य को पूर्ण शब्द से व्यवहृत किया है। किए श्रीत ने पूर्णालवराण ब्रह्म के लिए—"नेति नेति" कहा है। हम जो कुछ देख चुके, देख है वि देखा, वह सब शून्य-पूर्ण का ही विजृम्भगा है।

६+ १ के संयोग से १० का खरूप निष्यन हुआ है। १० संख्या का ही नाम पूर्ण-

देश

A.

झ

1

क्र

हो

ही

इ

(40

H

निराट् है। यह विराद्धजापित ही श्रञ्जन नाम के श्रान्तिम परिग्रह से युक्त होकर विश्वम जापित का उपादान बनता है। (देखिए गी० भू० विषयि ०प्र०१ ७४ पृ०)। दूसरे शब्दों विकारपरिग्रहयुक्त यज्ञप्रजापित पर प्रतिष्ठित श्रावरण परिग्रहयुक्त विगट्प्रजापित ही श्रजन परिग्रह को श्रागे कर विश्वस्त्प में परिणत हो रहा है।

१० के १२० यह दो विभाग समिक । इन दोनों में ६ का पूर्णभाव से सम्बन्ध है। यह शूर्यभाव ही योगमाया का प्राति कि रूप है। इसी योगमाया से सीमित बनता हुआ संख्यातीत वह आत्मतत्व १ संख्या में परिणव होता हुआ विश्वपृत्तिं बन वहा है। विश्व का जीवन योगमाया के आधार पर ही निभर है। योगमाया से अविच्छिन, नवसंख्यात्मक विश्व ही सुप्रसिद्ध दशमहाविद्या (दस मागों में विभक्ष सृष्टिविद्या) का वैभव है, जैसा कि अन्यन (दशमहाविद्यारहस्य) निरूपित है।

बिन्दु का आधार मान कर उसके झागे १, २, ३, इस कम से ६ तक संख्या खे जाइए । ६ पर यह संख्याक्रम समाप्त हो जायगा । जो बिन्दु अवतक इन संख्याओं के पीढ़े थी, वह आगे जायगी, १० का स्ररूप संपन्न हो जायगा । पुनः बिन्दु के आगे से १-२-३ वह कम चल पड़ेगा । इसी कम से संख्या का प्रस्तार करते जाइए । सर्वत्र, सभी प्रस्तारों में आप को ६ संख्यात्मक विराट्य्रजापित की झी प्रधानता मिलेगी । यही ६ संख्या उत्तरोत्तर नवीनक्ष धारण करती हुई मिलेगी । इस संख्या के इसी नवीनक्ष्य को छद्दय में रखकर ऋषियोंने इसे "नव" यद्द से सम्बोधित किया है । नव शब्द नवीनता का ही सूचक है, जैसा कि—"नवी नवी मवित जायमानो" इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है । आगे आगे नवीनता, साथ ही में पूर्णता यही तो इस न्यूनसंख्या की पूर्णता है । तभी तो ऋषियोंने न्यून को पूर्ण कहा है । देखिए व हो तो इस न्यूनसंख्या की पूर्णता है । तभी तो ऋषियोंने न्यून को पूर्ण कहा है । देखिए व हते हैं । यही कम २७-२+७।६, ३६-३+६-६, ४५-४-५, ५५-४-५, ५७-५-५-६, ६०-६-० इस प्रकार आगे है । आगे के परितेखों ते उक्त संख्या के पूर्ण-श्रत्यमावों का स्पष्टीकरण हो जाता है ।

इतिहास प्रतिपाद क महाभारत जय अन्य है, जैसा कि आरम्म में कहा जालुका है।

गाल्किजय ही जयशब्द का मुख्य लच्य है। इस विजय के हारा पाण्डकों ने, किंवा गीतोपरेश से उपदिष्ट अर्जुवने अपना खोया हुआ सज्यवैभव फिर से प्राप्त किया। राज्यवैभव चिरवगाति है। विश्वसम्पत्ति में १० अव्हार से सम्बन्ध रखने वाळी जनमाव गर्भिता पूर्णता है।

शी ऐतिहापूर्णता को सुचित करने के लिए इतिहासगीता के रखोकों का है + १९ (१०) यह क्रम
सखा गया है। श्री-विजय-भृति तीनों ही विश्व की पूर्ण विश्वतिए हैं। है + ४ यह दोनों
श संख्याएं उक्त संख्याक्रम नुसार पूर्णता की सूचक हैं। इस पूर्णता को सूचित
सते के लिए जहां ६ + ४ इन दो संख्याओं का विर्देश है, वहां—"योगमाया के अनुग्रह स
श नगात्र विराद पुरुष कह जन्म हुमा है। शून्य—पूर्णभाव की प्रवित्तका योगमाया
श पूर्णा की, किंवा राज्यवैभव की जबनी है" इस रहस्य को ६ + ४ का संकलन रूप दशास्वितर पुरुष सूचित करता है।

महाभारतवेत्ताओं को यह विदित है कि महाभारतान्तर्गत भीष्मार्थ के जिस अध्याय से (म०मा० भीष्मप० २५ अ० से) गीताग्रन्थ का आरम्भ हुआ है, उससे पहिले के २४ वें अध्याय में ख़ाह एवं सञ्जय का संवाद है। इससे पहिले के २३ वें अध्याय में दुर्गास्तोत्र का निरूपण है। यह के लिए सन्नद्ध, रथारूढ आर्जन को भगवान् आदेश देते हैं—

श्रीभगवानुवाच-ग्रचिर्भृत्वा महावाहो । संग्रामाभिमुख स्थितः।

पराजयाय शत्रुणां दुर्गास्तोत्रमुदीरय ॥१॥ भेजयुउवाच---एत्रमुक्त्वोऽर्जुनः संख्ये बासुदेवेन धीमता।

भवतीर्य रथात् पार्थः स्तोत्रमाह कृताञ्चलिः ॥२॥ (म० भीष्मप० २३ घ०। २-३२छो०)।

उक्त उद्धरसों से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि युद्धारम्भ से पहिले विश्वसम्पत् भी अधिष्ठात्री, योगमायारूपिग्री जगन्माता दुर्गा की स्तुति भगवान्ने आवश्यक सभमी है। इस जिलाठ से व्यास यही सूचित करना चाहते हैं कि आगे जाकर अर्जुन जिस विराद्सम्पित को

वृह

HE.

बी

मन

विव

भार

य्रो

निश्च

वस्त

H

विक

नाम

9

म्या

मिष

वात

मनी

प्राप्त करना चाहता है, उस की मुलप्रतिष्ठा योगमाया ही है । अर्जुन भगवदादेश को शिरोधार्य कर जगन्मता की स्तुति करता है ।

स्तवानन्तर योगमाया वरप्रदान करती हैं। वरप्राण्यनन्तर संजय-धृतराष्ट्र का संवादाध्याय हमारे सामने आता है। संवादाध्याय के अव्यव्वहितोत्तरकाल में ही "धर्मित्तेत्रे कुरुत्ते" इत्यादिरूप से चतुःषष्टिश्लोकात्मिका ऐतिहासिक गीता का आरम्भ हो जाता है। इन ६४ इलोकों की संख्या सूचित करती है कि—"भहाभारत समर में गीतोपदेश के प्रभाव से अर्जुन ने विराद् सम्पत्ति प्राप्त की थी। भविष्य में भी जो व्यक्ति इस उपदेश का अनुगमन करेगा, वह विराद्धमम्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ होगा" ऐतिहासिक गीता के ६४ रलोकही क्यों रक्खे गए ? इस प्रश्न का थही संद्धित उत्तर है।

ऐतिहासिक गीता के अनन्तर विज्ञानगीता का आरम्भ होता है। इसमें ६३६ रहोक हैं। ज्ञाव-विज्ञान के समन्वय प्रदर्शन के लिए ही उक्त संख्यात्रम रक्खा गया है। ज्ञानपद का प्रतिसंचरभाव से, एवं विज्ञानपद्ध का सञ्चरभाव से सम्बन्ध है। ज्ञान आत्ममय है, विज्ञान विश्व-मय है। विश्व एवं आत्मा की समष्टि ही-'स्विम्' है। इस स्वितत्त्व का निद्धपण करने वाला गीताशास्त्र अवश्य ही सर्वशास्त्र है।

श्रात्मा एवं विश्व दोनों के विवेक करने से हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि श्रात्मा त्रिकल है, एवं वही श्रात्मा विश्वमूत्ति बन कर षट्कल है । विशुद्धरू से मन:-प्राया-वाइ-म्य बनता हुआ त्रिकल है, सृष्टिदशा में मन:-प्राया-वाङ्मृत्ति इस सृष्टिसान्ती त्रिकल आत्मा के मन से रूप का, प्राया से कर्म्म का, एवं वाक् से नाम का विकास होता है। नाम-रूप-कर्म इन तीन भावों को उत्पन्न कर वह त्रिकल आत्मा-'त्त सृष्ट्या तदेवानुपाविश्वत" इस सि-द्यान्त के अनुसार उक्त तीनों भावों में प्रविष्ट हो जाता है। यही इसका सोपाधिक सृष्टरूप है। श्रात्मा के इस सृष्टरूप में मन:-प्राया-त्राक-रूप-कर्म-नाम यह ६ कलाएं हैं। वर्कल

बही सृष्टक्ष 'विद्वत्र' नाम से प्रसिद्ध है। निरुगाधिक आत्मा आहमा है, यह त्रिकल है।
सोपाधिक वही आत्मा विश्व है, यह षट्कल है। अपने षट्कल सोपाधिक क्ष्म में वह निरुपाधिक त्रिकल ज्याप्त हो रहा है। सोगाधिक विश्व की ६ कलाएं उस ओर, ६ कलाएं इस ओर,
विश्व में त्रिकल आत्मा। उधर षट्कल विश्व, इधर षट्कल विश्व, मध्य में त्रिकल आत्मा। ६३-६ का यही मौलिक रहस्य है।

प्रकारान्तर से संख्याक्रम का समन्वय कीजिए। आत्मा से विशुद्ध अव्ययपुरुष का प्रहण कीजिए। वह विशुद्ध अव्ययपुरुष अपने प्रतिश्विकरूप से आनन्दिवज्ञानल्वण ज्ञानात्मा. कोववण कामात्मा, प्राण-वाक् लव्यण कम्मीत्मा मेद से त्रिकल है। यही इसका निरुपाक्षि रूप है। आगे जाकर इसमें सोपाधिक विश्वरूप ६ माव और उत्पन्न हो जाते हैं। मनः-गण-वाक् पहिला सोपाधिक रूप है, वाक्-आप-अग्नि दूसरा सोपाधिक रूप है इन ६ वोमें मनः-प्राणवाङ्मय सोपाधिकरूप विश्वातमा है, वाक्-आप-अग्निमय दूसरा सोपाधिकरूप विश्व उसका शरीर है विश्वातमा इस विश्वशरीर का आत्मा है। विश्व-विश्वातमा एक कि है। अतः इस पर्यणमृति विश्व-विश्वातमा को हम अवस्य ही विश्व शब्द से सम्बोधित कर स्ति है। आनन्द-विज्ञान-मनोमय निरुपाधिक ज्ञाना असंगरूप से विश्व में व्याप्त है। यह कित विश्व में है, दोनों ओर पट्कल विश्व का आवरण है।

अथवा प्रकारान्तर से देखिए। मन:-प्राण-वाङ्मय विश्वातमा के भी मन:-प्राण-वाक् विक्ष्य-कर्म यह ६ रूप हैं। एवं वाक्-आपो-अग्निमय विक्ष्य के भी अमृत-मत्यु मेद से हैं। वाक्-आप आग्नि को ही शुक्र कहा जाता है। तीन ही अमृतशुक्र हैं, तीन हीं विष्णिक हैं। आनन्द-विज्ञान-मनोमय, दहराकाशस्थ त्रिकल निरुपाधिक आत्मा के उस और विक्षिक विख्वद्क है। उधर भी ६ हैं, इधर भी ६ हैं, मध्य में खंयं त्रिकल निरुपाधिक विक्षा है। इसके अतिरिक्त माया-कलादि ६ परिग्रहों के सम्बन्ध से भी ६३६ की उपपति

Įť.

F

F

To the

F

ब्रुटर

जुन्द

जुन्य

शुन्य

शुन्य

कत संख्या ऋम हमें आदेश करता है कि ---

"आत्मज्ञानलत्त्रण शाश्वत आनन्द की प्राप्ति के लिए तुम्हें विश्व का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है। तुम विश्व में रहते हुए भी यथावर्ण, यथा आश्रम निष्काम बुद्धि से कर्म्मानुष्ठान में प्रवत्त रहते हुए, मध्यस्थ आत्मा को अपना प्रधान लच्च वनाते हुए अपना जीवन धन्य बना सकते हो"।

सम्पूर्ण विज्ञान गीता का यही मौलिक रहस्य है। इसी रहस्य को परोक्षविधि से सूचित करने के लिए उन वैज्ञानिकों नें (भगवान् व्यास ने) विज्ञानगीता के ६३६ श्लोक बनाते हुए, हमारे सामने ६- (विश्व) ३- (श्रात्मा) ६- (विश्व) यह क्रम रक्खा है। विज्ञानगीता की ६३६ श्लोकसंख्या क्यों रक्खी गई ? इस प्रश्न का यही संज्ञित उत्तर है।

#### 

ग्रुत्पपूर्ण-पूर्णभावपरिलेखः अमृतम् TEG: पूर्णमन्यत् ग्रुन्यमन्यत् पूर्शामन्यंत् श्रुन्यमन्यत् पूर्णमन्यत् मूनमन्यत् शून्य-पूर्णयोविज्नम्मणमेतत्सवै यदिदंकिष्ठ सैषा-मात्मस्थानद्वयी-अविनाभृतेपूर्धा-श्रान्ये पूर्णमन्यत् जुन्यमन्यत् पूर्णभन्यत ज्ञन्यमन्यत् पूर्णमन्यत् भून्यमन्यत् पूर्णमन्यत् भूयमन्यत् श्चमन्यत् पूर्णमन्यत् श्न्यमन्यत् पूर्णमन्यत् र्श्वमःयत श्रंमृतम् स एव शून्य-पूर्ण-पूर्ण-शून्यलक्त्यो विराट्प्रजापतिर्न-वकलोः योगमायाविच्छनोः विश्वाधारोः विश्वमूर्तिः

property.

?

असह

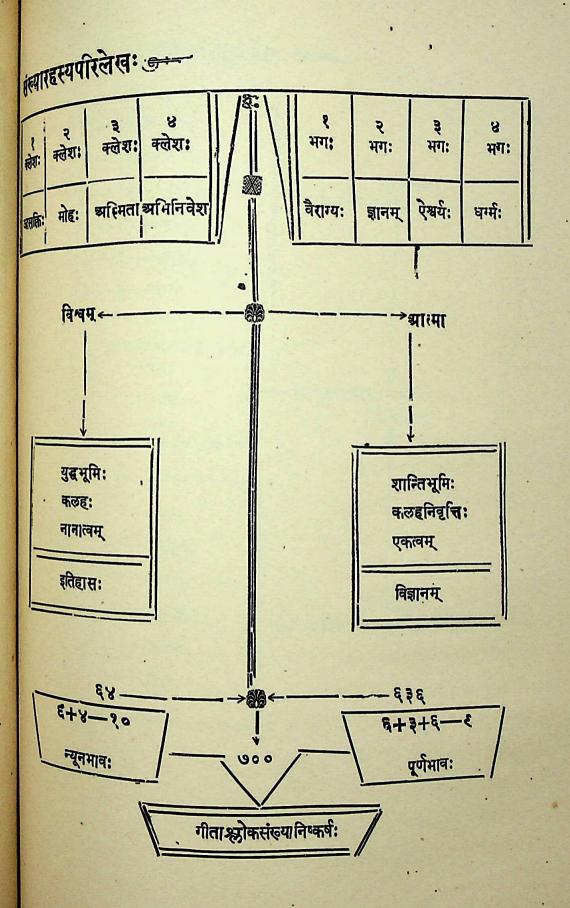



# १-प्रथमोपपत्तिपरिलेखः [विश्वम्] किसोपाधिकमात्मरूपंषट्कलोपेतम्-६ः -प्रागाः १--मनः िन्द्रपाधि**क**आत्मा त्रिकल: ३ -मायाः [विश्वातमा] २ —नाम १—वाक् [विश्वम] ि सोपाधिकभात्मरूपंषट्कलोपेतम् ६

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

# र-द्वितीय्रोपपत्तिपरिलेखः <sup>9</sup>~~





so bins with the s

# ४-श्रान्तमोपपत्तिपरिलेखः

१-१-माया

२-२-कलाः

३-३-गुगाः

8-१-विकाराः

५-२-ग्रावरणानि

६-३-ग्रञ्जनानि

🎥 षट्परिप्रहा विश्वरूपाः विश्वम्-परतः ६

१ — ग्रव्ययः

२—श्रन्रः

३---श्रात्मत्तरः

«∦निरूपाधिक आत्मा त्रिकलः ३ —- \ ६°३६

६-३-ग्रजनानि

५-२-ग्रावरगानि

४-१.-विकाराः

३-३-गुगाः

२-२-कलाः

१-१-माया

क्षुषट्परिप्रहा विश्वरूपाः विश्वं-इतः ६

# १—उपनिषत्सं रूप। रहस्य

इस् रलोकात्मिका इस विज्ञानगीताके चातुर्विद्योपक्रम, राजिषिविद्या, सिद्धिविद्या, गार्षिविद्या, चातुर्विद्योपसंदार नाम के ६ प्रकरण हैं। इन ६ कों में क्रमशः ११ - ३ - ३ - ६ इतनी उपनिषदें हैं। सब मिला कर कुल २४ उपनिषदें हों । सब मिला कर कुल २४ उपनिषदें हों । यदि रलोकसंख्या में कुल मौलिक रहस्य है, तो यह उपनिषदसंख्या भी रहस्य से बिज्यत नहीं है। आइए ! पहिलो व्यष्टिक्त से ही उपनिषद संख्या का विचार करें।

### क-प्रथमप्रकरगा

प्रश्लोकात्मक चातुर्विद्योपक्रम प्रकरण में १ उपनिषत (लोकच्चोणनेषत्) रक्षी गई है। गोताशास्त्र आत्मा एवं विश्व दोनों का निरूपण करता है, जैसा कि पूर्व के रलोक-मंद्याविद्यान में विस्तार से वतलाया जाचुका है। आत्मिनिरूपण से यह शास्त्र अझिविद्याशास्त्र कहलाया है, एवं विश्वनिरूपण से योगशा ने कहलाया है। आत्मा भी (अव्यय) अपने चारों मों के कारण चतुष्पात है, एवं विश्व भो अपने चारों बुद्धियोगों के कारण चतुष्पात है। ज्युष्पात सोगिषक आत्मा, एवं चतुष्पात विश्व, दोनों उस एक ही त्रिक्त आत्मा के विवर्त है। "एक वा इदं वि वभूत सर्वम्" इस ऋक्सिद्धान्त के अनुसार वह एक ही मृल बहा कि भाठ तलरूपों में परिणात हुआ है। चारों विद्याओं - (आत्मविद्याओं), एवं चारों योगों विख्योगों) की मृलप्रतिष्ठा, मृल उपक्रम एक ही ब्रह्म है, एक ही निरूपाधिक आत्मा है। विश्व विश्व को २३ उपनिषदें एक ही मूल्ड तमोपनिषत् का वितान है। वह एक ही आत्मोपनिषत् को ते २३ उपनिषदों का उपक्रम है। इसी रहस्य को सूचित करने के लिए चातुविद्यप्रकरण के ज्यक्त एसोनीय प्रथम प्रकरण में, दूसरे शब्दों में विज्ञानगेता के उपक्रम में १ ही उपनिषत सिंव गई है।

## स्.-द्वितीयप्रकरण

चातुर्विद्योगक्रम प्रकरण के अनन्तर २१६ रहोकात्मक वैराम्बबुद्धियोगप्रवर्तक राज्य विद्या प्रकारण हमारे सामने शाता है। इस में = उपनिषदें रक्खीं गई हैं। गीताशास्त्र का मुख छत्त्य अन्यय ब्रह्म, एवं बुद्धियोग है। यद्यपि गीता में चार प्रकार के बुद्धियोग, एवं चार प्रकार की आत्मविद्याओं का निरूपण हुआ है, परन्तु इन चारों में राजिषविद्या नाम की आत्मविद्या एवं वैराग्यबुद्धियोग नाम का बुद्धियोग ही प्रधान हैं। शेष तीनों आत्मविद्याओं, एवं तीनों बुद्धि-थोगों का परमत से सम्बन्ध है, एवं राजिषिविद्यात्मक वैराग्य बुद्धियोग भगवान् का अपना मत है, जैसा कि-"ये मे मतमिइं नित्यम्"-"इमं विवस्ते योगं भोक्तवानहभव्ययम्" इत्यादि वचनों से स्पष्ट है । ज्ञान का सांख्यनिष्ठा से सम्बन्ध है, यह कापिलनिष्ठा है । ऐश्वर्य का मिलिनिष्ठा से सम्बन्ध है, यह राजनिष्ठा है। धर्मा का कर्मिनिष्ठा से सम्बन्ध है, यह हिएए-गर्भनिष्ठा है। यही लोकप्रसिद्ध ज्ञानयोग-भक्तियोग-क्रम्भयोग हैं। गीता से पहिले इही तीनों का साम्राज्य था । भगवान् ने इन तींनों से अतिरिक्त एक अपूर्व बुद्धियोग का आवि ध्कार किया। वहीं बुद्धियोग वैराग्यबुद्धियोग नाम से प्रसिद्ध हुआ। छोकसंप्राहक भगवान में लोकप्रचेलित उक्त कर्मात्यागलक्त्या ज्ञाननिष्ठा, सकामभिक्तनिष्ठा, एवं कामनामयी कर्मनिष्ठाका भी गीताग्रन्थ में समावेश किया, परन्तु संशोधन के साथ । ज्ञाननिष्ठा में कर्म का समावेश किया, मिक्तिनिष्ठा में निष्कामभाव का, एवं कम्मेनिष्ठा में फलासिकत्याग का समावेश किया। वही संशोधित तीनों योग बुद्धियोग के समावेश से बुद्धियोग रूप में परिगत होगए।

उक्त चारों बुद्धियोगों का, एवं चारों आत्मविद्याओं का एकमात्र श्रेय राजिविद्या, एवं विराग्य बुद्धियोग को ही है। इसी विद्या, एवं योग के आठ वितान हैं। चारों में इसी की कृष्ण खगी हुई है, जैसा कि पाठक विज्ञानमान्य में तत्तत् स्थलों में आनुभव करेंगे। ऐसी दशा में इस कह सकते हैं कि गीताप्रतिपादित चतुर्विध आत्मविद्या, एवं चतुर्विध योग इन आठों की मूह प्रतिष्ठा वैराग्यबुद्धियोगप्रवर्तिका राजिविद्या ही है। यही कारण है कि राजिविद्या ने बहा वैराग्य-भगसम्बन्धनी आत्मविद्या, एवं वैराग्य बुद्धियोग का प्रधान रूप से निरूपण किया है, वहां वैराग्य-भगसम्बन्धनी आत्मविद्या, एवं वैराग्य बुद्धियोग का प्रधान रूप से निरूपण किया है, वहां

मी प्रकरण में शेष तीनों विद्याओं, एवं तोनों योगों पर भी गौराक्षप से दृष्ट डाक्षी है। राजिंक विद्या में निक्षपण हुआ है। इन ६ औं अध्यायों में ही पाठक वत्र तह स्थान के द्वान बुद्धियोग, भिक्षमूलक ऐश्वर्य बुद्धियोग, एवं कर्ममूलक धर्मा बुद्धियोग का निकास के से से कि निम्न लिखित बचनों से स्पष्ट है—

बानबुद्धियोगः—१-एषा ते डिमिहिता सांख्ये । (२।३१)। (सांख्यनिष्टा)। वेश्वर्यबुद्धियोगः—२-श्रद्धःवान् भजते यो मास् (६।४७)। (मिक्तिनिष्टा)। धर्मबुद्धियोगः—३-कर्मेणैव हि संसिद्धिमास्थिताः। (१।२०)। (कर्मनिष्टा)।

इस प्रकार वैराग्यबुद्धियोगप्रवर्त्तिका हमारी यह सजिविविद्या नाम की पहिली निद्या जो आस्त्रिव्याओं, एवं चारों बुद्धियोगों से युक्त बनती हुई गायत्रसम्पत्ति से (अव्यक्तिस्या से) जि हो रही है। राजिविव्या की इसी अष्टाच्चर (अष्टात्रय —सम्पत्ति की सूचित करने के लिए. उसे स्ट्रों में सजिविव्या ही इतर तीनों अन्मविद्यांक्यों का, एवं चेसायबुद्धियोग ही इतर तीनों उदियोगों का मूळ है, यह सूचित करने के लिए इस में 🗢 उपनिषदें रक्खीं गई हैं।

## ग-तृतीयप्रकर्श

चुद्धियोगप्रचित्तंता सिद्धविद्या ही तृतीयप्रदरणार्थ है । यह सोस्यनिष्ठा का ही संशी-कि हा है। सांस्यशास्त्र के मुख्यतंत्र पुरुष एवं प्रकृति हैं। प्राधानिक छोग प्रकृति से विश्व की जा मनते हैं, पुरुष को पुष्करपन्नाशायत निर्लिप कहते हैं, जैसा कि उनके—"प्रकृतिः कुत्रीं, जिसा पुष्करपनाविद्यान ही पुरुषप्रताविद्यान ही कि गारिकान है। तत्वसंस्थान सिद्धान्त से स्पष्ट है। तत्त्वसंस्थान ही कि गारिकान है। तत्वसंस्थानसिद्ध प्रकृति का स्वरूप परिचय ही पुरुषपरिज्ञान का कारम

भगाता वे गायत्री" इस सिद्धान्त के ऋनुसार गायत्रीछन्द के आठ अवयव हैं। जहां विश्व आठसंख्या, किवा आठ ऋवयवों का समावेश रहेगा, छन्दोविज्ञात के अनुसार उन

वनता है। दूसरे शब्दों में तत्त्रसंख्यान (परिमणना) से ही प्रकृति-पुरुष का विवेक होता है। चूकि पुरुष परिज्ञान तत्व्यसंख्यान पर निर्भर है। अत्याद्य "संख्यातः सिद्ध काने" हम निर्धेक के अनुसार इसे सांख्य कहा जाता है। स्वयं पुरुष सांख्य (ज्ञान), किंवा ज्ञानमूर्ति है। प्रकृति उसका तत्त्व है। इसी तत्त्व से विश्वभाव का विकास हुआ है। इस प्रकार इस सांख्यक्षण ज्ञान के पुरुष-प्रकृति दो विवर्त्त हो जाते हैं। सांख्य की यही दो उपनिषदें (मुख्यतिष्ठाएं) है। इसी सहस्य की सूचिता करने के लिए सांख्यनिष्ठात्मक सिद्धविद्याप्रकरण में २ उपनिषदें स्वर्खी गई हैं।

## घ.-चतुर्थप्रकस्गा

ऐसर्यबुद्धियोगप्रवर्तिका राजविद्या ही चतुर्थप्रकारणार्थ है। यह मिक्किनिष्ठा का ही संशेषित रूप है। मिक्कितन्त्र सदा जिवल ही होता है। मिक्कि का ही दूसरा नाम उपासना है। सम् उपासना में उपास्य-उपासन-उपासनासायन यह तीन विमाग नित्य अयेद्धित हैं। विना विव के मिक्कि बन ही नहीं सकती। उपास्य ईरवर है, उपासक जीव है।

योगम्यास, ईश्वरप्रसिधान, परानुष्रक्ति अदि उपासना के साधन हैं। इन सावनों हें उपासक उपास्य को भाग (भिक्त-अंश-अन्यय) बनता हुआ, ईश्वर केऐश्वर्य से युक्त होता हुआ भक्तिनिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उपास्य ईश्वर अधिदेवत है. उपासनासाधन अविभूत है, एवं खयं उपास्य अध्यात्म है। अधिभूत द्वारा अध्यात्म का अधिदेवत के साथ सम्बन्ध करा देता है। उपासना तभी सिद्ध हो सकती है, जब कि वह अपने कायिक-मानसभावों का धारणा-ध्यान-समाधिद्वारा उस उपास के साथ समन्वय करादे। कायिक-वाचिक-मानसभावों का धारणा-ध्यान-समाधिद्वारा उस उपास है। इस हिष्ट से उपास्य भी त्रिकल है। धारणा-ध्यान-समाधि तीनों उपासना के साधन है। इस हि इस हि से साधन भी त्रिकल है। धारणा-ध्यान-समाधि तीनों उपासना के साधन है। इस हि से साधन भी त्रिकल है। एवं उपास्य ईश्वर भी त्रिकल ही है, जैसा कि नामरहस्थान्तर्गत भी

वन्त्रद्राहर्य में विस्तार से वतलाया जाचुका है । इस प्रकार हमारा यह उपासना कारड उपास-उपासक—उपासनासाधन तीनों हीं दृष्टियों से त्रिकल बन जाता है । चूंकि राजविद्या इसी मिक्किनिष्टा का खरूप हमारे सानने रखती है, एवं इस की उपनिषत् (मृत्वभित्ति) तीन हैं, बतएव इसमें तीन उपनिषदें रक्खीं गई हैं।

#### ह.--पञ्चमप्रकर्गा म्ह

धर्मबुद्धियोगप्रवर्तिका आर्षिवद्या हो पञ्चमप्रकरणार्थ है। यह कर्मिनिष्ठा का ही संशो-धित रूप है। विश्व में जितनें भी जड़-चेतन पदार्थ हैं, सबके कर्म नियत हैं। इन नियत प्राकृतिक कर्मों को ही विज्ञानभाषा में "श्वम्मं" शब्द से सम्बोधित किया गया है। कर्म ही उस पदार्थ का धर्म है, कर्म ही उस पदार्थ को खखरूप में धारण किए रहता है। जब मनुष्य कर्म (वेष्ठ) श्रूत्य होजाता है तो मनुष्य का खरूप उत्क्रान्त हो जाता है। क्रम्म ने ही पदार्थों को धा-रण कर रक्खा है, अतएन वैज्ञानिकोंनें धर्म का-"धारणाद्धम्मिसाहुः" यह बज्जण किया है।

अतएव विज्ञानप्रधान भारतीय ग्राम्य प्रजा में भी 'श्राइमी का करम (कर्म) ही उसका वर्ग (धर्म) है" "करम-धरम किया, या नहीं" इत्यादि किंवदन्तिएं प्रचलित हैं। कर्म ही धर्म है, एवं धर्म ही विश्व की मूलप्रतिष्ठा है, जैसा कि-"बर्मी विश्व क्यातः प्रतिष्ठा" क्लादि बचन से स्पष्ट है।

सम्पूर्ण विश्व कर्मप्रधान बनता हुआ धर्मप्रधान है—"क्रम्मप्रधान विश्व करि राखा" (जिसी)। सिष्ट बज्ञान के अनुसार भी आत्मा जहां ज्योतिर्वज्ञण बनता हुआ ज्ञानप्रधान है, वहां विश्व विध्वज्ञण बनता हुआ कर्मप्रधान है। कर्मा ही विश्व का उपादान कारण है। उपार्ति कारण अपने कार्य से अभिन्न है, इस दृष्टि से कर्मा ही विश्व है। कर्मा चूंकि धर्मा है, वित्व धर्मा ही विश्व है। कर्मा चूंकि धर्मा है, वित्व धर्मा ही विश्व है। धर्मपृत्ति, किंवा क्रानमृत्ति विश्व ही उस सत्यमृत्ति, किंवा ज्ञानमृत्ति विश्व है। सत्य ईश्वर की यह धर्माम्यी-लोकविभृति

मू:-मुन:-स्व:-मह:-जन:-तप:-सत्यक्-मेंद से सात विभागों में विभक्त है। यह सात लोक ही सात वितरित में सम्बन्ध से उस सत्य सर्वभूतान्तरात्मा है मात वितरित में सम्बन्ध से उस सत्य सर्वभूतान्तरात्मा है मात वितरित में सम्बन्ध से उस सत्य सर्वभूतान्तरात्मा है मात वितरित में सम्बन्ध से उस सत्य सर्वभूतान्तरात्मा है मात वितरित में सम्बन्ध से उस सात पर्व हैं। इन सात व्यष्टि यों के आधार पर ही समष्टियम्म प्रतिष्ठित है। समष्टियम्म की यही सात लोक सात उपनिषदें (मुलप्रतिष्ठाएं) हैं। आर्थिवधा में इसी धर्मालक्षण कर्म का निरूपण है। चूंकि धर्म की उपनिषदें ७ हैं, अतए व तत्प्रतिपादिका इस आर्थ वद्या में सात ही उपनिषदें । क्सी गई है।

#### च,-षष्ठपकरण

स्वीन्त के '8 रहीकात्मक चार्तुविद्योपसंहार नाम का ६ ठा प्रकरण हमारे सामने आता है। मूछब्रहा ही त्लक्ष्प में परिशात होता है, यह प्रकरणारम्भ में वहा जाचुका है। मूछ आता है। मूछब्रहा में वही आत्मब्रहा एक है, तलावस्था में वही आत्मब्रहा एक है, तलावस्था में वही आत्मब्रहा तीन है। आत्मा एक होकर तीन बनता है-सृष्टिदशा में। आत्मा तीन होकर एक बनता है-मुक्तिदशा में, जैसा कि-"आत्माड एकः सन्नेतत्त्रयम्"—त्रयं संदेकमयमात्मा" इसारि बृह्दारण्यक श्रुति से स्पष्ट है। मूछ आत्मा के सोपाधिक वे ही तीनों विवर्त्त क्रमशः आत्मा- पदं-पुनःपदं-इन नामों से प्रसिद्ध है।

प्रत्येक वरते में आप इन तीनों का साद्यात्कार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अध्यात्मसंस्था को ही छीजिए। इदय में आत्मा प्रतिष्ठित है। शरीर पद है, इसी में इदयस उक्त्यात्म अने हिं। अपतम्प्रपत्ति के कारण ही शरीर को पद कहा जाता है। इस स्थूलशरीर को केन्द्र बनाते हुए बड़ी दूर तक चारों और एक प्राणमण्डल और रहता है। इसी प्राणमण्डल को महिमामण्डल कहा जाता है। इदयस्य आत्मा पहिले शरीर में आकर्ष इसी प्राणमण्डल को महिमामण्डल में प्रपन्न होता है, अतएव इसे प्रनःपद कहा गया है। इं पुन महिमाहरण से इस प्राणमण्डल में प्रपन्न होता है, अतएव इसे प्रनःपद कहा गया है। इं पुन विवत्तों का सूख कारण आत्मा की तीन कलाएं हैं। स्वयं मनःप्रधान आत्मा इदय में प्रवि

श्री हुआ आत्मा कहळाता है। प्राणप्रशान आत्मा पद कहलाता है, एवं वाक्प्रधान वहीं । असी प्रात्मा के तीन स्लरूप हैं।

पृष्ठिविद्या के अनुसार आत्मा हतपृष्ठ है, पद अन्तःपृष्ठ है, एवं पुनःपद वहिःपृष्ठ है। वहिव्या के अनुसार आत्मा ब्रह्ममय है, पद यजुमयय है, पुनःपद शिवमय है। अचरित्रा के अनुसार आत्मा ब्रह्ममय है, पद विष्णुमय है, पुनःपद शिवमय है। प्रणाविद्या के अनुसार आत्मा अकार है, पद उकार है, पुनःपद मकार है। इन तीनों सोपाधिक, अत- वृष्णुहा आत्मवित्रत्तों से अतिरिक्त छोया (तुरीय) निरुगिधिक विशुद्ध एक आत्मा अर्छ- का, किंश अमात्रा है।

प्रकृत में इस आत्मविभृति से हमें बतलाना यही है कि ज्ञानदशा में आत्मा के तीनों कि एक वन जाते हैं, यही मुक्तिदशा है। एवं विज्ञानदशा में वह एक ही तीनरूप धारण सकेता है, यही सृष्टिदशा है। विशुद्ध विज्ञान विश्ववन्धन का कारण है, विशुद्ध ज्ञान विश्ववन्धन का कारण है, विशुद्ध ज्ञान विश्ववन्धन का शत्रु है। अवएव दोनों ही पद्ध अपूर्ण हैं। होना यह चाहिए कि सांसारिक चैमव हे भी हम विश्वत न रहें, साथ ही में बन्धन में भी न पहें। यह तभी सम्भव है, जब कि हम का को मृत में रखते हुए विज्ञान मय विश्व में प्रवृत्त हों। इस एकत्व बद्धण ज्ञानयुक्त त्रित्व-विश्वविज्ञान की उपासना से न संस्त र का बैमव हमसे दूर रहता, न आत्मसम्पत्ति से हम विज्ञान की उपासना से न संस्त र का बैमव हमसे दूर रहता, न आत्मसम्पत्ति से हम विज्ञान की उपासना से विज्ञानगीताश स्त्र द्वारा "ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिपदं विश्वयास्य-विका कहते हुए इस सम्बन्ध में हमारे लिए सचमुच एक अपूर्व मार्ग रक्खा है। अपनी वि-विश्ववित्व के उपक्रम उपसंदार से भगवान्ने यही सिद्ध किया है।

जिपकाम में १ उपनिषद् है। इससे भगतान् यह आदेश कर रहे हैं कि तुम जिस कर्म कि हो रहे हो, उसके मूळ में ज्ञानजन्मण एक बहा को प्रतिष्ठित करो। उपसंहार प्रकरण में जिपनिषद् है। इससे भगतान् यह सूचित कर रहे हैं कि उस एक ज्ञान पर ही विश्वास मत शे । अपित त्रिकळ विज्ञानभाव पर उस एक का पर्यवसान करो। एक को मूल मान कर की बाता करो। ज्ञान को आधार बनाकर विज्ञान का अनुगमन करो। यही श्रेयः विद्यासहार प्रकरण में ३ उपनिषदें क्यों रक्खीं गईं ! इस प्रश्न का यही संदिस उत्तर है।

### क्.-सम्िहस्हस्य

संभूय उक्त द प्रकरकों की २४ उपनिषदें हो जातीं हैं । २४ संख्या से आला एं विश्व (ज्ञान-विज्ञान) दोनों परिगृशीत हैं । स्पृष्टिविज्ञान के अनुसार गायत्री को ही विश्व की मुख्यतिष्ट माना गया है । कारण इसका यही है कि व्यक् तत्व की उपनिषद अग्नि है । अग्नि गायत्रीवृद्ध से छुन्दित है । अग्नि में सोमाइति होने से ही विश्व का निम्मीण हुआ है—'अग्नीपोगालं जगत्" । वाङ्मयी, किंवा अग्निमयी गायत्री के २४ अवयव हैं । इसी रहस्य को सूचित कले के लिए गायत्रीतत्त्वप्रतिगदक गायत्रीछन्द में २४ अव्वर रक्ते गए हैं । इस चतुर्विशलका मायत्री से अभिनीयमान गायत्री ही यह सब कुछ बना है, जैसाकि उपनिषच्छाति वहती है—'गायत्री वा इदं सर्व भूतं, यदिदं किन्न । वाज्ये गायत्री । वाज्या इदं सर्व

भुतम् । गायति च, त्रायते च" (क्वां० उप० ३।११।१)।

अग्नितत्व गायत्री है। अग्नि सदा सोमगर्भित रहता है। क्योंकि अनाद अग्नि अभे गर्भ में अन्नसोम को प्रतिष्ठित किए बिना एक छ्या भी ख—स्वरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, अन्तएव गायत्राग्नि को हम सोमगर्भित अग्नि कहने के लिए तय्यार हैं। फलतः गायत्री मर्याय मं अग्नि-सोम दोनों का समानेश सिद्ध हो जाता है। इन दोनों तत्वों से ही कमशः सूर्य-कर की विकास हुआ है। सूर्य अग्निप्रधान है, चन्द्रमा सोमप्रधान है। सूर्य ही बुद्ध बनता है चन्द्रमा ही मन बनता है। बुद्धि ज्ञानप्रधाना है, मन क मेप्रधान है। अतएव मनोमय प्रज्ञानाम को कत्ती कहा जाता है, एवं विज्ञानात्मा कारियता नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान ही कर्माप्रहित के हित्त है। ज्ञान आभा है, कर्मी विश्व है। आत्मा अग्निप्रधान है, विश्व सोमप्रधान है। दोनों के समष्टि 'सर्वम्' है, यही चतुर्विश्वस्त्वरा गायत्री है। विज्ञानगीताने इन्हीं दोनों का निरूपण कर्त हुए अपनी सर्वशास्त्रता सिद्ध की है। इसी सर्वभाव, किंवा पूर्यामाव को सूचित करने के लिए हुए अपनी सर्वशास्त्रता सिद्ध की है। इसी सर्वभाव, किंवा पूर्यामाव को सूचित करने के लिए हुए अपनी सर्वशास्त्रता सिद्ध की है। इसी सर्वभाव, किंवा पूर्यामाव को सूचित करने के लिए

उक्त संख्याविज्ञान यहीं समाप्त नहीं हो जाता। उपनिषदों के उपदेश, उपदेशों के अविष् अवान्तर प्रकरण अवान्तर, प्रकरणों के श्लोक, श्लोकों के वाक्य, वाक्यों के पद, पदों के अविष अवार्तर प्रकरण अवान्तर, प्रकरणों के श्लोक, श्लोकों के वाक्य, वाक्यों के पद, पदों के अविष अवारों के वर्ण प्रत्येक की संस्था में कुछ न कुछ मौलिक रहत्य रक्षा गया है। म्लिका भाष्य में यत्र-तत्र इस सम्बन्ध में हम हमारी आरे से तो थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे ही, पार्च पाठकों को खयं भी इस सम्बन्ध में अपने बुद्धियोग से काम लेना चाहिए।

# ११- मिता प्रतिपादित विद्या एवं योगविम्ति

ताशाल क्लेशनिवृत्ति के लिए प्रवृत्त हुआ है । वह आत्मा को चारों क्लेशों से प्रयक्त कर उसे शाश्वत आनन्द में प्रतिष्ठित कर देता है । बात सुनने में प्रिय होती हुई भी आल्य से नहीं वच सकती । भारतीय विद्वानोंनें हमारे सामने आत्मा का जैसा खन्ति आल्य है, उसके आधार पर तो आल्य ओर भी दृद्धमुळ बन जाता है । नित्या-क्ष्य क्ष्म है, उसके आधार पर तो आल्य ओर भी दृद्धमुळ बन जाता है । नित्या-क्ष्य क्ष्म है । व्यापक है, निर्धम्मिक है, रसकवन है । फिर इसके साथ दुःख का समस्या केसा ? उत्तर बहुत ही सरल है । "रेनद्दान्म्यिमंद सर्वम्" यह छोटी सी श्रुति ही का बाती हुई श्रुति—"एकपेशाद्वितीयं ब्रह्म—नेह नाना कि प्राति कि सक्य ने यह सिद्धान्त हमारे स्वर्ती है । आत्मा सजातीय, विज्ञातीय स्वरात मेर स्वर्य होता हुआ सर्वया एकरस है । इस क्षिया निर्लेप है । उस का विश्वसृष्टि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । न वह भोका है, न क्षी है । उस का विश्वसृष्टि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । न वह भोका है, न क्षी है । उस का विश्वसृष्टि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । न के अभाव से का-का है, का ना के अभाव से उससे विश्व की प्रवृत्ति संगव नहीं—एक सिद्धान्त ।

श्रव वही उपनिषत उक्त सिद्धान्त से ऐकान्तिक विरोध रखने नाले ''ऐतदारम्पमिदं सर्नम्' ''ब्रह्मैवेदं सर्नम्'' (यह सम्पूर्ण विश्व श्रात्मभय है-ब्रह्म ही यह सब कुछ बना है ), सि सिद्धन्त हमारे सामने रखती है । साथ ही में वही वेदशास्त्र आत्मा का-''यस्य यदुक्थं का, ब्रह्मसत्, साम स्यात स तस्यात्मा'' यह लक्ष्ण करता हुआ आत्मा को उक्थं (प्रभव-स्थान), ब्रह्म (प्रतिष्ठास्थान), साम (परापणस्थान) रूप बतलाते हुए आत्मः को ही नानाभाव-स्थिक, किंवा नानाभावरूप विश्व का संचाल क बतला रहा है।

इसीपकार यदि श्री: भी गहरा विचार किया जाता है तो श्रात्मखं है। प्रचमुच बाह्यदृष्टि से किया काले पर ऐसे विरोध हमारे सामने श्राते हैं, परन्तु जब हम विज्ञान का श्राश्रय लेते

हुए अन्तर्दृष्टि से विचार में प्रवृत्त होते हैं तो सारी समस्याएं हल हो जातीं हैं, विरोध स्थान में विलीन हो जाना है। इस विरोध का परिहार अश्वत्यात्मा के खरूप नि रूपण द्वाराजेसा गीता गास में हुआ है, वैसा अन्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता।

यदि आत्मा विशुद्ध रसमृत्तिं (विशुद्ध इ.नमृतिं ) ही होता, तब तो विरोध का अवस आसकता था। परन्तु गीताने आत्मा को उभय्युक्त मान कर सारे संशय छित्र भित्र कर डाले हैं। आत्मा के वे ही दोनों पर्व रस-बल, आभू-अभ्य, ज्योति-वीर्य, अमृत-मृत्यु, बान-कर्म्म, ब्रह्म-माया, पुरुष-- प्रकृति, सत्-असत्, इत्यादि रूप से भिन्न भिन्न त्यलों मे भिन्न भिन्न नामों से सम्बोधित हुए हैं । मांति दो हैं, परन्तु सत्ता एक है । ऐसी श्रिते सत्तामेदमुख्क द्वैतवाद को प्रविष्ट होने का अवसर नहीं मिळता । साथ ही में रस सर्वेश निष्क्रियं है, तो बल नित्य कुर्वद्रूप है, नानाभावापन है। इस बल की अपेना से "ब्रह्में-दं सर्वमं" कहने में कोई विरोध नहीं आता । रसदृष्ट्या आत्वा सर्वथा निलेप है, बलरूष्ट्रा वही आत्मां विश्वमृत्ति है। कुर्वद्रूप बलों के अधिष्ठाता मायावल की कृपा से बलप्रियों में तारतम्य उत्पन्न हो जाना है। इन बल-सम्बन्धों के तारतम्य से ही नानामाक्दा विश्व उत्पन हुआ है। रस प्रत्येक दशा में निर्छिप है, बल महाम याविच्छन बनकर सत्तेप है। रस पूर्ण है, बल शूर्य है । शूर्यबल पूर्णरस के अनुप्रह से पूर्णवत् प्रतीत हो रहा है, पूर्णरस शूर्यवल के वेष्टन से तिरोहितप्राय वन रहा है । रस बल के इस विवेक का समक लेना ही तो आत्महान है, यही तो मोहनाश का मुख्य कारण है, तत्कारणप्रतिपादन ही तो गीताशास्त्र का मुख विषय है।

अश्वत्यविद्या को मृल में रखते हुए गीताशास्त्र ने आत्मा के सम्बन्ध में तीन संत्याओं को प्रधानता दी है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आपके सम्मुख (बस्नों से प्रसिजित) खड़ा है। आप इस एक ही व्यक्ति पर तीन तरंह से दृष्टि डाल सकते हैं। देवद त हमारे सामने खड़ी है, यह पहिली दृष्टि है। इस दृष्टि में बस्न एवं शरीर का पार्थक्य नहीं है, अपित हम बस्युक्त शरीर को देवदत्त समक रहे हैं। वस्नों से युक्त देवदत्त खड़ा है, यह दूसरी दृष्टि है। इस दृष्टि है। इस द्रष्टि है। इस द्

हिं में वह और शरीर का पार्थक्य हम अपनी बुद्धि में अवश्य समक रहे हैं, परन्तु वस्तों को मंग पृथक नहीं कर रहे हैं। वस्त्रों से सर्थ्या रहित केवल शरीर ही देवदच है, यह तीसरो दृष्टि है।

यही कम आत्मविवर्त्त के सम्बन्ध में समिमए । शरीर एवं आत्मा का पार्थक्य न कर क्षिण्य को आत्मा समक्तना पहिली दृष्टि है। शरीर को साथ रखते हुए आत्मा को आत्मा सम-क्ता दूसरो दृष्टि है । एवं शरीर को सर्वथा छोड़ते हुए त्रिशुद्ध आत्मा को आत्मा समम्मना वीसरी दृष्टि है। यही तोनों आत्नसंस्थाएं ऋमशः शुक्रात्मसंस्था, ब्रह्मात्मसंस्था, श्रम्ता-गरांशा नामों से न्यहत हुई हैं । शुक्रसंस्था अन्नप्रधान है, यही अन्नब्रह्म है । ब्रह्मसंस्था वीटर्य-भान है, यही बीटर्यक्रह्म है। अमृतसंस्था ज्योतिःप्रधान है, यही ज्योतिर्क्रह्म है। वही आत्म गंपाकल को कृग से अपृत है, वही ब्रह्म है, वही शुक्र है । रसापेन्या तीनों श्रमिन हैं, वला-पेत्रण तीनों मित्र हैं। मेरसिंहण्यु अमेद का यही तो मौलिक रहस्य है। इन तीनों की समिष्ट ही अवत्य श्रात्मा है। इसी अश्वत्य का निरूपण काते हुए महर्षि कठ कहते हैं-

> "ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनात्नः। तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। त्तस्पिन् नोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। एतद्वै तद्र" (कडोपनिषद ६ १)।

- १—वस्विरहितं श्रारिम्—उत्तमा दृष्टिः अग्रमतात्मसंस्था ।
- रे—वस्त्रोपाधिकं शरीरम्—मध्यमा दृष्टिः—ॣ ब्रह्मात्मसंस्था।
- ३—सवस्त्र शरीरम्—प्रथमा दृष्टिः— अगुक्रात्मसंस्था।
- १—गरीरविरहितः-ग्रात्मा (ग्रमृतम्)-ज्योतिब्रह्मत्युपास्व ।
- रे गरीरोपाधिक:-म्रात्मा (ब्रह्म)----शिट्यं ब्रह्मेत्युपास्त । े -श्रश्रित्यः
- १—गश्रीरः----ग्रात्मा (शुक्तम्)—ग्रनं त्रहोसपाल ।

| इन्हीं तीनों आत्मसंस्थाओं को लच्य में रखकर सर्वथा<br>किन्तु अन्तर्दृष्ट्या सर्वथा अविरुद्ध निम्न लिखित वचन हमारे सार                                                | विरुद्ध प्रतीत<br>विरुद्ध प्रतीत | होने वाहे, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| १-"ग्रसङ्गो ह्ययमात्मा, न सङ्जते, न व्यथते, न रिष्यति" २-स वा ग्रयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः पाप्मभिः संग्रज्यते । स उत्क्रामन म्रियमाग्रः पाष्मनो विजहाति" | ्रीक <b>अमृ</b> तम्              | सर्वम्     |
| संसज्यते। स उत्क्रामन म्रियमागाः पाष्मनो विजहाति"                                                                                                                   | े लि ब्रह्म                      |            |
| ३-शामा वै तनुः }                                                                                                                                                    | →गुक्रम                          | पेतदा      |

प्रकारान्तर से विचार कीजिए। सर्ववलगर्भित विशुद्धरस व्यापक आतमा है। वही मण परिप्रइ से युक्त होकर नाभि (इदय), प्रिथ (परिधि) इन दो धम्मों से युक्त होता हुआ अशनाया (कामना) से युक्त होकर सृष्टिप्रवृत्ति का कारण बनता है। मायाविच्छन इस पुरुष में जवतक बलग्रन्थियों का उदय नहीं होता, तब तक तो यह आपने ज्योतिर्लच्चण रस की अपेचा से विश्व आनन्दमूर्ति है। बलों की अन्तिश्चिति से आनन्द ही विज्ञान रूप में परिणत हो जाता है। विज्ञान क्या जाकर मनोरूप धारण कर लेता है। रस एवं बल की प्रधानता आग्रधानता से विज्ञान ही आगो जाकर मनोरूप धारण कर लेता है। रस एवं बल की प्रधानता आग्रधानता से विज्ञान हो जाते हैं। रसप्रधान आनन्द निरुपाधिक आत्रा की विकासभूमि है, यही शान्ति है, यही विषयश्चरत्य आत्मानन्द किया शान्तानन्द है। बलप्रधान आनव्य स्मेपाधिक (वैषायिक) आत्मा की प्रतिष्ठा है, यही समृद्धि है, यही सविषयक विश्वानन्द किया समृद्धि है। शान्ति नित्यानन्द है, समृद्धि समृद्धि है। इस प्रकर आनन्दातमा के दो विवर्त्त हो जाते हैं।

द्सरा है विज्ञानात्मा । यही प्रकृतिसंस्था में प्रतिष्ठित वाङ्मयी बुद्धि से संक्षिष्ट होकी वुद्धि न म से भी व्यवहृत होने लगता है, जैसा कि आगे के प्रकरण में विस्तार से बतलाया जाने वाला है । बुद्धियुक्त (किंवा बुद्धिरूप ही) यह विज्ञानात्मा भग-मोह नाम की दो विभूतियां से युक्त हो जाता है । मग उप्रज्योति है, यह रसप्रधान है । मोह मिलनज्योति है, यह

है। रसप्रधान अतएव उम्रज्योतिर्मय विज्ञान नित्य विज्ञान है, आत्मविज्ञान है। इस के विश्व में खरूपलक्षण भूत मुक्तिहेतुभूत नित्य शान्तानन्द का उदय होता है। बलजिल्ला मिलन्ज्योतिर्मिय वही विज्ञान क्षिक विज्ञान है, विश्वविज्ञान है। इस की उपासना क्षिक मिला में खरू धर्मि विघातलक्षण वन्धन हेतु भूत क्षिक समृद्धानन्द का उदय होता है।
प्रक्षा आत्मविज्ञान में। रस बल के तारतम्य से दो भागों में विभक्त हो जाता है।

तीसरा आत्म बर्चर मनोमय है । जिसप्रकार विज्ञान का वाक् प्रकृतिक बुद्धि के साथ क्ष्म हिता है, एवमेव इस आत्ममन का अन्नप्रकृतिक प्रज्ञान (सर्वे व्रियमन) के साथ घनिष्ठ नहीं। इसी आधार पर हम इस आत्ममन को प्रज्ञान शब्द से भी व्यवहृत कर सकते हैं। अवका के, किंवा तदव च्छिन प्रज्ञान मन के ग्रान्त:-वृद्धिः रूप से दो मेद हो जाते हैं। रस-जबी का अन्तर्मन है। यह आत्मा के रसप्रधान निस्मान द, एवं रसप्रधान भगळच्या विज्ञान का उपकारक है। वलप्रधान वहीं मन विहर्मन है। इससे आत्मा के वलप्रधान किंवान द, एवं मोइलच्या च्यान विज्ञान का उदय होता है।

निष्कर्ष यही हु भा कि रस पर बल की चिति होने से एक ही रसघन आत्मा के ग्रानिष्कर्ष यही हु भा कि रस पर बल की चिति होने से एक ही रसघन आत्मा के ग्रानिष्कर्ष यह तीन विवर्त्त हो जाते हैं। यद्यपि इन तीनों में व्यानन्द रसप्रधान है, विज्ञान
के श्री साम्यावस्था है, मन बलप्रधान है। इनमें भी शान्तानन्द रसप्रधान है, समृद्धानन्द
कि है। निल्यविज्ञान रसप्रधान है, चित्राकविज्ञान बलप्रधान है। अन्तर्मन रसप्रधान है,
कि विश्वप्रधान है। तथापि व्यागे के ब्राक्ष्मविवर्त्त की क्रप्रपेक्षा चूंकि ब्रानन्द-विज्ञान मन में
विश्वपिता रहती है, ब्रतः हम इन तीनों की समिष्ट को स्मारमा किंचा ज्ञानात्मा
कि विश्वपित्त में विश्वपिता जाता है।

विहमीन ज्ञानात्मा की अपेक्षा बलप्रधान है। इसी मन से काम (सृष्टिकाम) का उ-विहे। यही मन रूपों का प्रवर्त्तक है। इस पर बल की चिति और होती है। इस चिति विश्व स्था में परिस्तात हो जाता है। तप एवं कर्म्म की आधारभूमि यही मन है। और बल की चिति होती है। वहीं प्राण इस बलचिति से वाक्रूक्प में परिण्त हो जाता है प्राण वा नाम की प्रतिष्ठा यही वाक्तत्व है। इस प्रकार रस बल के तारतम्य से वह बहिन कि प्राण-वाक् रूप में परिण्त हो जाता है। इन तीनों में मन रसप्रधान है, प्राण रस्तक है सम्यावस्था है, वाक् बलप्रधाना है। मन में ज्ञानज्योति का उदय है, श्रतएव हम इसे बाक् कह सकते हैं। प्राण में क्रियामात्र का उदय है, अतएव हम इसे वीर्थ्य कह सकते हैं। वाक् में अर्थमाव का उदय है, श्रतएव हम इसे अन्न कह सकते हैं। इसप्रकार यथि का वाक् में अर्थमाव का उदय है, श्रतएव हम इसे अन्न कह सकते हैं। इसप्रकार यथि का वाक् में अर्थमाव का उदय है, श्रतएव हम इसे अन्न कह सकते हैं। इसप्रकार यथि का वाक् में बल्या के हम की प्रधान की अपेना से कि प्रधान होता हुआ ज्ञनपूर्त है, वाक् बल की प्रधानता से अर्थमयी है, तथि अर्थ श्रीर के व्यान्ति की अपेना से हम इस मध्यपतित आत्मविवर्त्त को उस और के रसानुग्रह है। अर्थ के बलानुग्रह से साम्यक्ष्य का मात्मा ही कहेंगे। यही कामात्मा स्रष्टिसादी आला के लाता है। पहिला ज्ञान तमा मुक्तिसादी श्रात्मा है।

सृष्टिसाची आत्मा के वाक् माग के दो रूप हैं। विशुद्ध रूग वाक् तो कामला के अन्तर्भूत है। विकार युक्ता वही वाक् सृष्टि रूप में अन्तर्भूत मानी जाती है। इस वैकार के पर बलों की चिति होती है। फलतः इस चिति से वही वाक् अप रूप में परिणत हो जाती है। विद्युत एवं हमीर बाक् से सम्बन्ध है। वायु (शित्र श्यु – शान्त त्रापु) एवं सोम का आपः से सम्बन्ध है। विद्युत एवं हमीर (रुद्र वायु – उप्र शायु – शान्त त्रापु) एवं सोम का आपः से सम्बन्ध है। विद्युत एवं हमीर (रुद्र वायु – उप्र शायु – शान्त त्रापु) एवं सोम का आपः से सम्बन्ध है। विद्युत एवं हमीर (रुद्र वायु – उप्र शायु ) एवं आदिस का अग्नि से अम्बन्ध है। इन तीनों में वाक् रसप्रधान है। एत्त्र उक्त का मात्मा की अपेदा से तिर्व सम्मिष्ट कर्म यह सृष्टि बलप्रधाना हो समक्षनी चाहिए। यही तीसरा बलप्रधान कम्मीर्सा है।

उक्त निदर्शन से पाठकों को विदित हुआ होगा कि एकमात्र बलप्रतिथों की विदित हुआ होगा कि एकमात्र बलप्रतिथों की विदित हुआ होगा कि एकमात्र बलप्रतिथों की विदेत हुआ होगा कि एकमात्र बलप्रतिथों की विदेत हुआ हानात्मा—कामात्मा—कामात्मा—कामात्मा से तीन संस्थाओं में तिमक्त हो जाता है। रसदृष्ट्या तीनों एक हैं, बलदृष्ट्या तीनों भिक्त हो जाता है। रसदृष्ट्या तीनों एक हैं, बलदृष्ट्या तीनों भिक्त हो जानात्मा ही अमृताःमा है, काम त्मा ही ब्रह्मात्मा है, कामात्मा ही शुक्रात्मा है। वही असे है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। "आत्मा उ एकः सन्नतत् त्रयं, त्रयं सद्क्रमयमात्मा" है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। "आत्मा उ एकः सन्नतत् त्रयं, त्रयं सद्क्रमयमात्मा" है। वही ब्रह्म है। यह श्रीत सिद्धान्त उक्त रहस्य का ही स्पष्टीकरण करतां है

|                                        | श्रात्मविवर्त्तपरिलेखः |                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | All                    |                                                             | 9,      | नित्यानन्दः (रसप्रधानः) र् श्रानन्दः श्रामितः निरुपाधिकात्मविकासः (रसप्रधानः) (रसप्रधानः) (रसप्रधानः) (रसप्रधानः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -12. EF 121.                           |                        | (सप्रधानो मुक्तिस                                           | , !     | नित्यविज्ञानम् । २ २ १२भग:उप्रज्योतिः । १२भग:उप्रज्योतिः । १२भग:उप्रज्योतिः । १२भग:उप्रज्योतिः । १२भग:उप्रज्योतिः । १२भोहः-मिलनज्योतिः । १२भोहः-मिलनज्योतिः । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४०० । १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४०   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४०   १४०   १४००   १४००   १४००   १४००   १४०   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००   १४००           |
| 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 |                        | सत्वमुचिं हानात्मा रसप्रधानी मुक्तिसाद्धी-' भ्रमृतम         | عر عر ا | श्चन्तर्मनः (रसप्रधानम् क्ष्म् विकासः क्ष्मानः-प्रज्ञानम् क्ष्मानः-प्रज्ञानम् कष्मानः-प्रज्ञानम् कष्मानः-प्रज्ञानम् विकासः विकासाधान्यम् विकासः विकासाधान्यम् विकासः विकासाधान्यम् विकासः विकासाधान्यम् विकासः विकासाधान्यम् विकासः विकासाधान्यम् विकासाधानयम् विकासाधानयम्यासाधानयम् विकासाधानयम् विकासाधानयम्यासाधानयम् विकासाधानयम् विकासाधानयम्यासाधानयम् विकासाधानयम् विकासाधानयम् विकासाधानयम् विकासाधानयम् विकासाधानयम् विकासाधानयम् विका |
| IAD. TO                                |                        |                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 前面                                     | 7                      | त्रिगुणमूर्तिःकामात्मोमयप्रधान सृष्टि-<br>सान्ती 'ब्रह्म' 👺 | 2       | २ २ २ १-विद्येप:-रजोगुणविकासः । १-विद्येप:-रजोगुणविकासः । १-विद्येप:-रजोगुणविकासः । १२-व्यावरणम-तमोगुणविकासः । १२-व्यावरणम-तमोगुणविकासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 金币                                     | A COLOR                | त्रियुष्णमृति                                               | 2       | विशुद्धावाक् ) १ के वाक ग्रन्तं श्रमः नाम (१-ग्नावरणम-तनाषुणानः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 一部 一面                                  |                        | प्रधान:-सृष्टिः<br>'गुक्रम्फ                                | 9, 2    | ें : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        |                        | क्रम्मारेमा बलप्रधानः-सृष्टिः<br>'ग्रुक                     | 9       | ें : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The second second                      |                        | तमोमुर्सिः                                                  | ?       | ें : : : : } अश्वाः चायुः (रुद्रः) आर्दित्यः (बलोद्रेकः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

उक्त आत्मिवर्क्त का प्रकारान्तर से निरीक्षण कीजिए। ग्रन्थम, ग्रन्स, न्तर, की समिष्ट ग्रम् तात्मा, है। प्राण, -ग्राप-वाक्-ग्रन्न-ग्रन्नाद इन पांच विकारक्रों की समिष्ट ग्रम् तात्मा है। पूर्वप्रदर्शित ग्रम्तात्मसंस्था के श्रानन्द भाग के साथ श्रन्थय का, विज्ञान के साथ श्रक्तर का, एवं मन के साथ ज्ञानन्द भाग के साथ श्रन्थय का, विज्ञान के साथ श्रक्तर का, एवं मन के साथ ज्ञान का सम्बन्ध है। मन -प्राण-वाक्मयी ब्रह्मात्मसंस्था के मनोमाग से प्राण श्राप का, प्राण भाग के साथ वाक् का, वाक् भाग के साथ अन श्राचाद का सम्बन्ध है। तीसरी संस्था के साथ समानता है, जैसा कि निम्न लिखित परिलेख से स्पष्ट हो जाता है।

१—आनन्दः—अव्ययमधानः
२—विज्ञानम्—अद्यरमधानम्
३—मनः——आत्मद्यरमधानम्
१—मनः——आत्मद्यरमधानम्
१—मनः——गणः—आपः
२—पाणः—वाक्
३—वाक्—अनं-अन्नाः
१—वाक—वाक्
२—आपः—आपः
२—आपः—आपः
३—वाक—अनं-अन्नाः
३—वाक—अनं-अन्नाः
३—वाक—अनं-अन्नाः
३—वाक—अनं-अन्नाः
३—चाक—अनं-अन्नाः
३—अपः—अपः

इसी स्थित को अव्यय-अन्नर-न्दर-इन तीन विभागों में भी विभक्त किया जासकता है। पहिला विभाग अव्यय प्रधान है, दूसरा विभाग अन्नर प्रधान है, एवं तीसरा विभाग न्दर प्रधान है। अव्यय ज्ञानमृत्तिं है, रसमृतिं है। अन्नर उभयमृत्तिं है, रसवलमृतिं है। न्दर अर्थ-मृतिं है, बलमृतिं है। अमृतात्मसंस्था का अव्यय अपनी अमृतसंस्था का आन्वन है, अन्नर क्षिसंस्था का संचालक है, न्दर शुक्रसंस्था का प्रभव है। इस प्रकार निम्न लिखित रूप से भी उक्त तीनों संस्थाओं के दर्शन किए जासकते हैं।

श्रमंगागत यह भी जान लेना चाहिए कि अव्यय के साथ ब्रह्माचर का सम्बन्ध है, अच्छ के साथ विष्णु का सम्बन्ध है। एवं चर के साथ इन्द्राग्निसोममूर्ति शिव का सम्बन्ध है। ज्ञान मय ब्रह्म चित्पति है, क्रियामय विष्णु देवपति है, एवं अर्थमय शिव भृतपति है। अध्यात्मसं स्था में ब्रह्म शिरोग्हा में प्रतिष्ठित रहते हैं, यही ज्ञातन्त्र है। विष्णु हृदय में प्रतिष्ठित रहते हैं, यही क्रायतन्त्र है। शिव मृलभित्य में प्रतिष्ठित रहते हैं, यही अर्थतन्त्र है। सुपुम्णाद्धारा ब्रह्मर्थ में प्रतिष्ठित ब्रह्म शिव के साथ प्रनिथवन्धन करते हैं। इसी लिए मृलस्थान " ब्रह्मप्रनिथ" नाम से भ्यवहृत होता है। इस स्थान पर आके ज्ञानपति ब्रह्म भृतों के संचालक बनते हुए सृष्टिकर्त त्रभाव से युक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार सुपुम्णा द्वारा मृलरन्ध्रस्थ अर्थपति शिव ब्रह्मरन्ध्रस्य स्वच्छा काश में विहार करते रहते हैं। इस स्थान पर आके भूतपति शिव ज्ञान के संचालक बनते हुए ज्ञानमृति कहलाने लगते हैं— "ज्ञानिण्डिनमहे श्वरात"। इन दोनों का हृदय में यजन होता है। ज्ञान ही विह्यु है, यहा वामत भगवान "मृध्ये वामनमासीन सर्वे देवा उपासते" के अनुसार ही जगत के पालक हैं। संध्याविज्ञान के अनुसार ललाट प्रदेश शिवस्थान के अनुसार ही जगत के पालक हैं। संध्याविज्ञान के अनुसार ललाट प्रदेश शिवस्थान के अनुसार ललाट प्रदेश शिवस्थान के सम्बाविज्ञान नामक प्रन्थ में विस्तार से निक्तित है।

प्रकरण के अगरम्भ में वतलाया गया है कि उक्थ--ब्रह्म-सामभावमय तत्व को ही अगम कहा जाता है। इस जल्गा के अनुसार अव्हार का उक्थ--ब्रह्म-सामरूप अव्हार भी आत्मा कहा जा सकता है। व्हर का उक्थ-ब्रह्म-सामरूप अव्हार भी आत्मा कहा जा सकता है। विकार विकार विकार का उक्थ-ब्रह्म-सामरूप विकार की आत्मा कहा जा सकता है। विकार विकार विश्व का उक्थ--ब्रह्म-सामरूप विकार कर भी आत्मा कहा जा सकता है। अस्मदादि क्वों (प्राणियों) का उक्थ--ब्रह्म-सामरूप विकार कर भी आत्मा कहा जा सकता है। इस प्रकार क्वों (प्राणियों) का उक्थ--ब्रह्म-सामरूप विश्व भी आत्मा कहा जा सकता है। इस प्रकार क्वां प्राणियों, अव्हार आत्म कर कि हम आत्मा शब्द स्वां प्राणिय कर सकते हैं।

इन में से-''ग्रात्मा सर्वथा निर्लेप है, निष्क्रिय है, एक्फेवाद्वितीय ब्रह्म है, प्रसलाग्रेपमेदरूप है" यह अत्तर ग्रन्थयदृष्टि से कहे जाते हैं। "ग्रात्मा निर्लेप है, किन्तु
विषसान्नी विश्वकर्ता है, यह अत्तर ग्रन्थरदृष्टि से कहे जा सकते हैं। "ग्रात्मा ही विश्व
ग्रा श्रारम्भक (उपादान) है" यह अत्तर ग्रात्मन्चरदृष्टि से कहे जाते हैं। "ग्रात्मा विश्व
ग्राज्य-न्नह्म-साम (पथम-न्नतिष्टा-प्रायण) है" यह अत्तर विकारन्चरदृष्टि से कहे जाते हैं। इस प्रकार पांचों
निर्वार उपयन्न हो जाते हैं। किसी में (बरोध का अवसर नहीं है। इन पांचों संस्थाओं में से
निर्वार उपयन्न हो जाते हैं। किसी में (बरोध का अवसर नहीं है। इन पांचों संस्थाओं में से
निर्वर-अत्तर-न्दर की समृष्टि ग्रुग्नुतात्मा हे विकारन्दर की समृष्टि ब्रह्मात्मा है, वैकारिक न्दरलिष्टि ग्रुकात्मा है। हमरा श्रात्मा विश्व है ग्रुकरूप विश्व का श्रात्मा विकारन्दर है। विकारलिष्टि ग्रुकात्मा है। हमरा श्रात्मा विश्व है ग्रुकरूप विश्व का श्रात्मा विकारन्दर सर्वम्"।

- अतमा सर्वया निर्लेपः, निहिक्तयः, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म''- कि ग्रन्थयदृष्टिः निर्मातमा निर्लेपः किन्तु विश्वसाद्गी, विश्वकर्त्ता''- कि ग्रन्थत्दृष्टिः अमृतात्मा - अतमेव विश्वारम्भकः (उपादानकारग्रम् ) ''---- कि ग्रात्मचरदृष्टिः

| ५ — "आसेव विश्वम्"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — - ि वकारिकच्रदृष्टिः } गुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गत्मा |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| The state of the s | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T |       |

श्रव हमारे सामने प्रश्न उपिश्यत यह है कि गीला ने उक्त आत्मसंस्थाओं में से किस श्रात्मा का निरूपण किया है ? इस प्रश्न के उत्तर में हम यही कहेंगे कि प्रधानरूप से श्रव्ययात्मा को उद्देश बनाते हुए गीताने आत्मा की सभी संस्थाओं का विस्पष्ट, एवं सर्वया निः संदिग्ध निरूपण किया है। दूसरे शब्दों में यों समिक्तिए कि गीताने आत्मसम्बन्धी किसी प्रल को नहीं छोड़ा है। इसी लिए तो हमने गीता को सब शास्त्रों की श्रपेद्धा श्रपूर्व, विसद्धण, एवं पूर्ण कहा है।

पाठकों को स्मरण होगा कि पूर्व के माया-कलादि परिग्रहों के सम्बन्ध में हकों आतमस्कर पर प्रकाश डाला था। हम सममते हैं कि कितनें ही विषयों में हम पुनरुक्ति कर रहे हैं। फिर भी विषय की जटिलता के कारण हमें विवश होकर पुनरुक्ति का आश्रय वेना पड़ता है। अस्तु आत्मविचार के सम्बन्ध में निर्धम्भिक, सर्वधम्मोंपपन्न मेद से पहिले दो आत्मविचतों को अपने सामने रखिए। इन दोनों में पहिला तत्व तो वस्तुत: आत्मशब्द से सम्बोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि "आत्मा" शब्द शरीर, किंवा परिग्रहसापेच्च है। "श्राका" यह सुनते ही 'किस का श्रात्मा"? यह जिज्ञासा होती है। "किसका"? यह माव सीमामाव से सम्बन्ध रखता है। उधर विश्रद्ध रसरूप, अतएव सर्वथा निर्गुण, अतएव निर्विशेष निधिमता के तत्त्व मायादि परिग्रहों से सर्वथा बहिष्कृत होता हुआ सीमामावश्रत्य है। इसी असीमता के कारण यह निर्धमिक तत्त्व शास्त्रानिधकृत है, अवाङ्मनसगोचर है, नेति नेति शब्द से निर्धित कारण यह निर्धमिक तत्त्व शास्त्रानिधकृत है, अवाङ्मनसगोचर है, नेति नेति शब्द से निर्धित कारण यह निर्धमिक तत्त्व शास्त्रानिधकृत है, अवाङ्मनसगोचर है, नेति नेति शब्द से निर्धित कारण यह निर्धमिक तत्त्व शास्त्रानिधकृत है। इस को तो न जानना ही इस का जानना है— "यह यापति तस्य मत्य"।

धर्म्म शब्द से बलतत्त्व ही अमिप्रेत है। इस बजतत्त्व का सम्बन्ध आत्मा के साथ दो तर्ह से होसकता है। सम्पूर्ण बल आत्मा में रहें, परन्तु उन बजों का उस रसहूप आत्मा के साथ

Q

क्षिता हो, यह एक स्थित है। एवं कुछ एक बल अन्तर्याम सम्बन्ध से आत्मा के साथ कर हो वाँय, यह एक स्थित है। वलों के इन दो सम्बन्धों के कारण भवेंधम्भेषपक्ष नामक कर हो वाँय, यह एक स्थित है। वलों के इन दो सम्बन्धों के कारण भवेंधम्भेषपक्ष नामक कर हो हो। बल संस्य अवस्य हैं। इन दोनों में सर्वधम्भेविशिष्ट आत्मा भी निर्विशेषवत् न्यापक ही है। बल संस्य अवस्य हैं। अन्तर्व प्रत्यिकन्धन के रहता हुआ भी बल उस रस का असंग आत्मा पर किसी प्रकार शक्त नहीं कर सकता। उस न्यापक रससमुद्र में अनन्त वल तरङ्गवत् उचावचभाव से जलतः इंद्रम्यमाण होते रहते हैं। परन्तु वह आपूर्यमाण, अवल समुद्रवत् सवधा शान्त रहता है। सा प्रकार इस सर्ववलक्ष सर्वधम्म दशा में भी आत्मा अपने प्रातिश्विकक्ष से सर्वथा कर्मिक ही रहता है। इसी रहस्य को उद्ध में रख कर भगवान्व्यासने "सर्वधम्मीपपत्तेश्व" (वे द० २।१।३७) यह कहा है। चकार से निर्धम्मिक की ओर ही लह्य दिया गया है। 'वत्वहं तेषु ते मिय" के अनुसार वल इसके गर्भ में रहते हुए परतन्त्र अवश्य हैं, परन्तु इन स्वलों को अपने गर्भ में रखने चाला वह रस्रतत्व अपनी न्यापकता से कैसे परतन्त्र हो स-

उक्त सिद्धान्त के अनुसार सर्वधर्मिदशा में भी हम सर्ववछिव शेष्टरसरूप इस व्यापक शिला को निधम्मिक, एवं निर्छेप ही मानेंगे। जिस प्रकार विश्वद्ध रसमृत्तिं निर्विशेष व्यापकता के कारण अवाङ्मनसगोचर होता हुआ शास्त्रानिधकृत था, एवमेब सर्ववछिवशिष्टरसमृतिं, कहने कारण अवाङ्मनसगोचर होता शास्त्रानिधकृत ही है। इस प्रकार निर्धम्मिक, सर्वधम्मीं क्या अवाङ्मनसगोचर होता शास्त्रानिधकृत ही है। इस प्रकार निर्धम्मिक, सर्वधम्मीं क्या अवाङ्मनसगोचर होता शास्त्रानिधकृत ही है। इस प्रकार निर्धम्मिक, सर्वधम्मीं किया अवाङ्मनसगोचर होता शास्त्रानिधकृत ही है। इस प्रकार निर्धम्मिक, सर्वधम्मीं किया के सर्वधम्मिविशिष्ट, एवं सर्वधम्मियोग्य इन तीन विवर्तीं में से निर्धम्मिक (निर्विशेष), सिर्मियम्मिविशिष्ट इन दो का तो विचार ही सर्वथा छोड़ देना चाहिए। कारण पूर्व की विविनिहित्ति में यह बतळाया जाचुका है कि शास्त्र या तो कोई आज्ञा देता है, अध्या किसी का किया करता है। यह करो, यह मत करो, इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से जाओ, इस किया से विधि-निषेध करना ही शास्त्र का शास्त्रत्व है। एतक्कदर्ण शास्त्र व्यापक, अतएव

बाह

- Andrew

व्रोद

ग्रंत

M

बृत

**TI** 

41

ग्रा

लग

7

अन्यावृत्तस्य निर्विशेष, एवं परात्पर के सम्बन्ध में तटस्य ही रहता हैं। वह सब में है, सब उस में है। । पर उस के सम्बन्ध में किसका विवान किया जाय, एवं किसका निषेध किया जाय।

अत्र शास्त्राधिकृत, अतएव भीमांस्य बच जाता है, एक मात्र सर्वधम्भाषक ग्राता। धर्म का ही नाम परिष्रह है। यह धर्मतत्व खरूप, एवं आश्रित मेद से दो मागों में निमक्त है, जैसा कि द्वितीय खरड के धर्म मेद प्रकरण में स्वष्ट किया जायमा। खरूपधर्मयोग्य वही आत्मा "षोडगीपुरुष" कहलाता है। श्राश्चितधर्मयोग्य वही आत्मा "प्रजापति" कहलाता है। प्राश्चादि पञ्च प्रकृति, एवं वागायि तीन शुक्रों की समष्टि ही प्रजापित है, एवं एतह्विश्चर बोडशी ही "सर्वम्" है। परिष्रहों की कृपा से ही योगमायाविच्छन बनता हुआ वही व्याप्त आत्मा अध्यात्मसंस्था में प्रविष्ट होकर हैतलच्या, एवं सगुण सविकार साक्ष्य साक्षन बनता हुआ सविशेष नामसे व्यवहन होता हुआ "जीव" नाम से सम्बोधित होने लगता है। यह जीवात्मा पाष्माओं की कृपा से ज्योतिकृप आनन्दस्वरूप से आवृत होता हुआ दु:ख पाष करता है।

यह विश्वास राखिए कि विश्वव्यापक आहमा पर विश्व सीमा में रहने वाले दुःख मूलक दोष कोई आजमण नहीं कर सकते। यह भी विश्वास रिक्ए कि हम (जीव) उसी के अंग है, वहीं हैं, फलतः हमें भी दो रमूलक दुखों से पृथक् ही रहना चाहिए था। परन्तु होता क्या है, सुनिए।

त्रेंटोक्य में सौरप्रकाश व्याप्त हैं। यही सौरज्योति अध्यात्मसंस्था में अंशरून से प्रविध् होकर चलुरिन्द्रिय की खरूपसमर्पिका बनती है। सूर्य्य अंशी है, चलु अंश है। परनु चलुं गौलकरूप योगमाया के आवरण से सूर्य्य हूपा चलुज्योति अपने त्रैलोक्य व्यापक सौरज्योतिलं रूप को मूल रही है। इसका परिणाम यह होता है कि जब सूर्य्य और चलु के मध्य में कें खएड आजाते हैं तो हम आन्तिक्श यह कहने लगते है कि—"मेघो ने सूर्य्य को ढक लिया"। चलु दृष्टा है, सूर्य दशियता है। मध्य में सूर्य्य का आवरण है। यह आवरण सौरप्रकाश की

Б

J

g

1.

4

a

बोहा मन्द-मन्द्रतर-मन्द्रतम है। वृष्टिविज्ञान के अनुसार बड़े से बड़ा मेघलएड १२ को शप-बंद अपनी व्याप्ति रखता है। उधर सूर्यप्रकाश त्रैलोक्य में व्याप्त है। मला ऐसे व्यापक सौर कि अपनी व्याप्ति रखता है। उधर सूर्यप्रकाश त्रैलोक्य में व्याप्त है। मला ऐसे व्यापक सौर कि साधारण मेघलएड कैसे आवृत कर सकता है। चलु से तदविक्विन सौर ज्योति आ-वह होरही है। इसीलिए हम उस व्यापक प्रकाश से विश्वत होते हुए तमोरूप दुःख के अधि-वह होरही है।

कि यही दशा आत्मज्योति के सम्बन्ध में समिमिए। महामायाविद्ध आदान विश्वव्याकि है। इम उसी के ग्रंश है। वह दर्शयिता है, हम द्रष्टा हैं। दोनों के मध्य में योगमायारूप
आवाण आ रहा है। इस आवरण से हम सूर्य्यस्थानीय व्यापक आत्मा को आवृत सममने
को हैं। वस्तुतः यह आव ग्रा हमारे भूतात्मा के साथ सम्बद्ध है। इस रहस्य को न जानने
के कारण लोक में जैसे—"मूर्यों मेधेनादृनः" (सूर्य्य को बहलोंने दंक लिया) यह मिध्या व्यवकार प्रचलित है, एवमेव आत्मा के वास्तविक खरूप को न जानने के कारण—आग्मा दोषणाका" (आत्मा को दोषोंने दंक लिया) यह मिध्या व्यवहार हो रहा है। "चत्नु दोषादुलुको इथं
प्रवन्गोतिनप्रयिति" यह प्रसिद्ध ही है। वह निल्यानन्दमृत्ति है तो हम भी निल्यानन्दमृत्ति
है उसके और हमारे बीच में जो मायारूप किंत्रा परिप्रइरूप आवरण आगए हैं, उन्होंने
हैं। उसके और हमारे बीच में जो मायारूप किंत्रा परिप्रइरूप आवरण आगए हैं, उन्होंने
हैं। उसके और हमारे बीच में जो मायारूप किंत्रा परिप्रइरूप आवरण आगए हैं, उन्होंने
हैं। उसके और हमारे बीच में जो मायारूप किंत्रा परिप्रइरूप आवरण आगए हैं, उन्होंने
हैं। उसके और हमारे बीच में जो मायारूप किंत्रा परिप्रइरूप आवरण आगए हैं, उन्होंने
हैं। उसके और हमारे बीच में जो मायारूप किंत्रा परिप्रइरूप आवरण आगए हैं, उन्होंने

भिर्वधर्मितिशिष्टः, विल्रत्याः, तर्भुगः निर्विशेषः-विशुद्धरसमृतिः सर्वातीतः }-शास्त्रानाध-

मिर्गम्भयोग्यः--द्रैतलत्त्रणः---महामायावच्छित्रः -विश्वात्मा }-शास्त्राधिकृतः

P

A

### (३)-१-सर्वधर्मयोग्यः

१—ग्रव्ययाद्यरात्मद्यरकृतमूर्तिमहामायी-विश्वातमा (ग्रमृतम् )-ज्ञानात्मा २—पञ्चपकृतिविशिष्टो योगमायी----विश्वकर्त्ता (ब्रह्म)-कामात्मा ३—ग्रुक्रत्रयविशिष्टो योगमायी----विश्वारम्भकः (ग्रुक्रम्)-कर्मात्मा

४—योगमायाविक्क्रनोऽशांत्मको जीवः -- कर्मात्वा (समष्टिः - समष्टिः

शाह्नोपदेश, किंवा गीतोपदेश हमारे (जीवातमा के) उपकार के लिए प्रवृत्त हुआ है। अतः जीवातमा ही हमारा मुख्य रुद्ध होना चाहिए । अध्यातमसंस्था (जीवसंस्था) के लक्ष्यात्र के लिए हमें आत्मा के चिद्रात्मा, चिद्ंश, चिदाभास इन तीन खरूपों पर दृष्ट डालनी पहेंगी। ईन तीनों के यथार्थपरिज्ञान के लिए ज्ञान-क्रिया-अर्थघन सूर्य्य देव को अपने साक्ष्रे रिक्त तीनों के यथार्थपरिज्ञान के लिए ज्ञान-क्रिया-अर्थघन सूर्य्य देव को अपने साक्ष्रे रिक्त तीनों के यथार्थपरिज्ञान के लिए ज्ञान-क्रिया-अर्थघन सूर्य्य का अमान नहीं है। त्रे लेक्ष स्पूर्य संप्राति से त्रे लेक्ष्य में ज्यात हैं। कहीं भी सूर्य का अमान नहीं है। त्रे लेक्ष वहीं विकासत होता है, जहां कि दर्पण, स्पादिकमणि, पानी आदि सूर्यप्रतिविक्त क्रिया विद्यान रहते हैं। इन प्रदृत्त स्पूर्ण स्पूर्ण से स्पूर्ण का दो तरंह से सम्बन्ध होता है। प्रतिविक्त के आतिरिक्त आत्मा ( धूप-प्रकाश) किप से पदार्थों में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिविक्त के आतिरिक्त आत्म ( धूप-प्रकाश) करण से भी इन पदार्थों के साथ सूर्य्य का सम्बन्ध होता है। इस प्रकार एक ही सौरतत्व ज्यापक सूर्य्य, पदार्थ के साथ आसंग रूप से ( ज्योमवर ) सम्बद्ध प्रकार एक ही सौरतत्व ज्यापक सूर्य्य, पदार्थ के साथ आसंग रूप से सम्बद्ध प्रतिविक्तित सूर्य आतापहण सूर्य, पदार्थ के साथ आसंग रूप से सम्बद्ध प्रतिविक्तित सूर्य भातपहण सूर्य, पदार्थ के साथ कहने भर को ससङ्कर से सम्बद्ध प्रतिविक्तित सूर्य भातपहण सूर्य, पदार्थ के साथ कहने भर को ससङ्कर से सम्बद्ध प्रतिविक्तित में समिक्ति। से से तीन खरूप थारण कर लेता है। ठीक यही स्थित आत्मा के सम्बद्ध में समिक्ति।

"यो लोकत्रयमाविश्य विभर्सच्यय ईश्वरः" इस गीता सिद्धान्त के अनुसार सम्बोका स्मक्त मृः भूः स्वः रूप महाज्याद्धितयों से अत्रिच्छिल महाविश्व में ईश्वर नाम से प्रसिद्ध सूर्य स्थानीय षोडशी प्रजापित समान रूप से ज्याप्त हो रहा है । यही पहिला सर्वेज्यापक, किंवी

1

3

17

11

ए।

44

हर्न

ıd-

( D

धिम

34

वह

प्य

QI

का

和

桐

विदातमा है। सर्वत्र ज्यास रहता हुआ मी यह चिदातमा वहीं प्रकट होता है. जहां कि अप-अयु-सोम रूप चिद्प्राहक पदार्थ विद्यमान रहते हैं। यह तीन हीं तत्व चिद्प्राहक हैं। अतिवृत्त जीवसृष्टि भ्राप्य, वायज्य, सौम्य मेद से तीन हीं मागों में विभक्त देखी जाती है। इन तीनों पदार्थों में चिदातमा ज्योतिरूप से भी प्रतिष्ठित होता है, एवं प्रतिविभ्वरूप से भा प्रतिष्ठित होता है। ज्योतिर्म्थ चिदातमा असंग है, ज्योमवत् निर्छप है। प्रतिविभिन्त चिदातमा ससंग है, ज्योमवत् निर्छप है। प्रतिविभिन्त चिदातमा ससंग है, सलेप है। यही होनों क्रमशः चिद्श, एवं चिद्राभास नामों से ज्यहत होते हैं।

अथवा प्रकारत्तर से यों समिमिए कि विश्वन्यापक आत्मा चिदात्मा है। एवं शर्रर परिद्धन वही आत्मा चिद्देश है। इसी के अन्तर्याम, बहिस्याम सम्बन्ध मेद से दो मेद होजाते हैं। अन्तर्याम सम्बन्धाविद्धन चिदंश शारीरक आत्मा, है, यही चिदामास है।
जहिस्यामाविद्धन चिदंश प्रस्तात्मा है, यही चिदंश है। यह दोनों एक ही स्थान पर (हृदय)
प्रतिष्ठित हैं। एक ही स्थान में प्रतिष्ठित आत्मात्मा केवल साची है, प्रतिबिम्बरूप शारीकि आत्मा मोक्ता है। साची भाग शरीरसंस्था में प्रतिष्ठित ईश्वर है। इसी के लिए-'ईश्वरः
सर्वभूतानां हृदेशेऽज्ञुन ! तिष्ठित थें यह कहा गया है। इसी शासीरक ईश्वर तन्त्र का खरूप
जाताते हुए सगवान् कहते हैं—

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमारमेति चाष्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ (गीता १३ । ३२ ॥)

मोता माग जीव है। इसी के लिए भगवान् मनुने कहा है-

जीवसँज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहनः सर्वदेहिनाम् । येन वेदयते सर्वे सुखं दुःखं च जन्मसु ! (मनुः १२।१३)।

वेद सहिताने चिंदशरूप साद्धी परमातमा की "सादीसुपर्ण" नाम से, एवं चिंदशरूप भोका की शातमा को "भोक्तासुपर्ण" नाम से सम्बोधित किया है, जैसा कि निम्न लिखित क्षेत्रणीन से स्पष्ट हो जाता है-

FIFE

4

नहै।

ल्ल है

न हा

देवान

त्रोक

श की

न ने

त्रको

M

if

H

द्वा सुपण्डी सयुजा सस्वाया समाने दृद्धं परि पत्वजाते । तयोग्यः पिष्पलं स्वाद्धत्यनश्नक्षत्यो क्रिभ चाकशीति ॥(ऋक् १।१६४२०)

दोनों सुपर्छ एक ही (अश्वत्य) कृत पर बैटे हुए हैं । दोनों अमिन, एवं जोड़ते कि हैं । दोनों का सकत एक साथ, एक ही काल में प्रादुर्भूत हुआ है। परन्तु आश्चर्य है कि दोने में से एक तो संसारफल का भोग कर रहा है, एवं दूसरा बिना कुछ एक प्रीए उस खाने प्रेने वाले की चौकसी कर रहा है। प्रत्यगात्मा से संशिल्प्ट रागरीरक आत्मा जवतक इन्द्रियों के सक्व से कियों का अनुगामी बना रहता है, तब तक इसे अने उस निर्लेप इदयात्म प्रत्यात्मा का सकत जान नहीं होता। यदि शारीरकारमा इन्द्रियारामता का परित्याग कर अपने विज्ञानका को विषयों से हराकर अन्तर्हृदय की ओर ले अपता है तो इस विज्ञानका के प्रभाव से इस वीर शारीरक आता को उस ईश्वरहण इदयस्य प्रत्यगात्मा के दर्शन हो ज ते हैं। यही इस जोवाता कि दुःखात्मनतिवृत्ति है। इसी हिथति का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषक्छ ति कहती है-

पराश्चि स्वानि व्यत्गातस्त्रयम्भूस्तस्मातः पराङ् पदयि नान्तरात्मनः । कश्चिद्धीरः मसगात्मानमैद्धदागृत्तचत्तुमृतच्यमिच्छन् ॥ (व.ठ२।१११)

प्रत्यगात्मा को हमनें ज्योति(आतप', एवं शारीरक अत्मा को प्रतिबिम्बरूप वतल्य है। ज्योति ही "हक्म" नाम से प्रसिद्ध है। यही आत्मतेज, आत्मप्रकाश, किंवा आत्मवीर्ध है। जैसा कि—"प्रजापितस्तेजो वीर्थ्य रूक्म:" (शत० द्दाां । शिष्ट है। यह उत्यादि प्रमाण से स्पष्ट है। यह रूक्म शरीर परिन्छिन होता हुआ भी अपने असंगभाव के कारण उस ज्योतिर्धन विदाला की तरंह व्यापक ही है। रुक्म रूप, किंवा ज्योतिरूप प्रत्यगात्मा के इसी व्यापक खरूप का अभिनय करने के लिए अतिने "रुक्मों वै समुद्रः" (शत० ७ श२। प्र) इत्यादिरूप से इसेमप्रतीम से सम्बोधित किया है। जब प्रतिबिम्बरूप जीवात्मा रुक्मरूप, किंवा रुक्मवर्ध अपने इस प्रथि सम्बोधित किया है। जब प्रतिबिम्बरूप जीवात्मा रुक्मरूप, किंवा रुक्मवर्ध अपने इस प्रथि सम्बोधित किया है। जब प्रतिबिम्बरूप जीवात्मा रुक्मरूप, किंवा रुक्मवर्ध अपने इस प्रथि सम्बोधित किया है। जब प्रतिबिम्बरूप जीवात्मा रुक्मरूप, किंवा रुक्मवर्ध अपने इस प्रथि सम्बोधित किया है। जब प्रतिबिम्बरूप जीवात्मा रुक्मरूप, किंवा रुक्मवर्ध अपने इस प्रथि सम्बोधित किया है। जब प्रतिबिम्बरूप जीवात्मा रुक्मरूप, किंवा रुक्मवर्ध अपने इस प्रथि सम्बर्ध में रखकर अति कहती है—

Ì.

H)

띡

Ì,

呢

की

1

TH

त्य

利

समान वृत्ते पुरुषो निमग्नोऽनीसया शोचित सुद्यमानः ।
बुद्दं यदा प्रयसन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥१॥
यदा पश्यः पश्यते रुत्रमयर्थं कर्चारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम ।
बद्दा निद्दान् पुरुष्त्रपापे निधूय निरञ्जनः परमं साम्यसुपैति ॥२॥
(मुएडक. ३।१।२-३)।

"जिस अश्वत्य वृद्ध पर ईश्वर प्रतिष्ठित है, उसी पर, उसी स्थान में यह पुरुष (जीव )प्रति-वह अन्तर दोनों में केवल यही है कि वह जहां नित्य जागृत है, वहां यह मोहनिदा में ल है। इसी मोहरूप अज्ञान से अपने उस ईश भाव को भूलता हुआ यह शोक का अनुगामी महा है। जिस दिन यह पुरुष अपने से सर्वथा सम्बद्ध उस दूसरे ईश को देख लेता है, का है, उसी दिन उस की महिमा का अनुगमन करते हुए यह वीतराग बनता हुआ क्रोंक वन जाता है। यह द्रष्टा जीवात्मा जब उस ब्रह्मयोनि, कत्ता, सर्वेश, रुक्मवर्ण दर्श-वको देख लेता है, तव आत्मस्वरूपवित् यह जीवात्मा पुण्य-पाप को छोड़ कर (इस प्रत्य-विदातमा के साथ सम वने प्राप्त हो जाता है" उक्त मन्त्रों का यही ताल्पर्य है। इस प्रपञ्च से प्रकृत में हमें यही ला है कि वही व्यापक आतमा के बळ योगमाया के प्रभाव से चिद्रात्मा-चिद्रश-चिद्राभास मंगिरियत हो जाता है। इन तीनों में चिदात्मा ''ग्रमृतम्' है, चिदंश प्रकृतिभाव से है। इसी लिये मुएडकश्रुति ने इसे 'ब्रह्मयोनि" कहा है। एवं चि-मतमाग से संसृष्ट होता हुआ "शुक्रम्" है। चिदात्मा ज्ञानप्रधान है, चिदंश किया-कि इस के लिए 'भ्रामयन सर्वभूतानि" यह कहा गया है। एवं चिदाभास विवान है।

## अधात्मसंस्थापत्त्या त्रीग्यात्मविवत्तानि

िविदातमा (विश्वव्यापक:-षोडशी)-विश्वातमा (चिदातमा)-अमृतम्-ज्ञानातमा

(आतपः )२-प्रत्यगात्मा (शरीराविच्छन्नो-निर्छपः-परमात्मा (विदशः)-वहा-काला (प्रतिविम्बः)३-शारीरकात्मा (पाप्मिर्युक्तः-सलेपः--जीवात्मा (विदामासः)-शुक्त-काल

पूर्व में हमने अमृत-ब्रह्म-शुक्त इन तीनों के सम्बन्ध में अनेक विवर्त करनाये हैं। हो विवर्त परस्पर में कोई विरोध नहीं रखते। अथवा यों कहिये कि सब में निरोधसहिण अनि है। इन दोनों मावों में विरोध का अंश बन की महिमा है, एवं अविरोध का अंश स की हिमा है। रस बन दोनों हीं आत्मा के स्वरूपधर्म हैं। सब को सब माना जा सकता है हो को सब से पृथक भी माना जा सकता है। इसी आधार पर पूर्वप्रतिपादित सभी आत्मिका विया उपपन्न हो जाते हैं। इसी आधार पर 'सर्व सर्वाधवाचका दान्तीपुत्रस्य पाणिन यह आप सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। सभी अपेन्या अव्यव है, अन्तर है, नि है, मन है, आपे वाक् है, अमृत है, बहा है, शुक्त है ज्ञानात्मा है, कामात्मा है, कर्मात्मा है। हा उस बोह एक रूप, इस और का एक रूप अवश्य ही नियतमाव से सम्बन्ध रखता है, जैसा कि बार्व का लिकाओं से स्पष्ट हो जाता है।

| 9                                               | _                                                                 |                |                |                                             |                                               | FÉ   | मिन्             | 13] je j              | 50k               | •    |               |                            |                                          |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|-------------------|------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|--|
| M .                                             | 1(:31                                                             | <u> </u>       |                | ٥.                                          |                                               |      |                  | ~                     | ,                 |      |               | m                          |                                          |  |
| मित्र के कि | सर्था निर्मेतः, निष्मितः-"प्रक्षेत्रशङ्गतीयं म्रह्मः"-मृष्यद्धिः) | क्राव्ययिभूतयः |                | के श्रज्तरः - प्राग्यः- जिया- कामात्मा- जहा | कु त्तरः - वाक् - अर्थः- कत्नीत्मा- श्रुक्तम् |      |                  |                       |                   |      |               |                            | — फ़िल्हाः, वाक् अर्थः कम्पात्मा शुक्रम् |  |
|                                                 | त्रात्मत्रम्तर्मातिः) ( ष्रात्मा सभैषा निर्षेतः,                  | आत्मक्र(ः      | मत्यों ब्रह्मा | मत्यों - इन्द्राविष्ण् }                    | मत्यी-अग्नीषोमौ {                             |      | मत्यों ब्रह्मा { | मत्यौ-इन्द्रविष्णः }  | मत्यौ अग्नीषोमौ { | -    | मत्यों बहा    | प्र मह्यी: इन्द्राविष्णः } | मि मत्यीं-अग्नीबोमी }                    |  |
|                                                 | त्मा-(श्रव्ययात्त्रासित                                           | अत्रः          | श्रमृतो ब्रहाः | श्रमृतो इन्द्राविष्ण                        | अमृतौ-अग्नीषोमौ                               | , .  | अमृतो बहा        | श्र मृती-इन्द्राविष्त | अमृतै-अग्नीषोमौ   |      | अमृतो-ब्रह्मा | अमृती-इन्द्राविष्य         |                                          |  |
| The second                                      | Wodalchi-                                                         | -              | आनन्द:         | विज्ञानम्                                   | मनः                                           |      | मन:              | ATELIA S              | वाक्              |      | वाक           |                            |                                          |  |
|                                                 | 0                                                                 |                |                | int                                         | CC-0.                                         | amwa | di Math Co       | ollection.            | Digitized by      | eCan |               |                            | Y 10                                     |  |

| (47)                                |            |                                                       |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| १-म्रानन्दः<br>२-विज्ञानम्<br>३-मनः | रसोद्रेकः  | ्र्<br>अव्ययः, मनः, ज्ञानं, ज्ञानात्मा, श्रमुतम् ⊦१   |                   |
| १-मनः<br>२-प्राक्षः<br>३-चाक्       | डभयोद्रेकः | च्याच्याः, प्राणाः, क्रिया, कामात्मा, ब्रह्मा }२<br>∰ | अञ्ययात्मितिवत्तम |
| १-वाक<br>२-ग्रापः<br>३-ग्राग्नः     | बलोद्रेकः  | ←त्तरः. वाक्, ग्रर्थः, कर्मात्मा, शुक्रम् रे३         |                   |

२—अत्रात्मा-(भत्राज्ययात्मत्तरमूतिः)-(आत्मा निर्छपः किन्तु विश्वसाची, विश्वक्ती अत्र्रहिः)।

| <u> </u>                 |                                               |                                                 |                                                |             |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
|                          | र्रे अच्ययः, मनः, ज्ञांन, ज्ञानात्मा, असृतम-१ | } → म्रत्तरः, पागाः, क्रिया, कापात्मा, ब्रह्म-२ | → त्राः, वाक्, ग्रर्थः, कम्मीत्मा, शुक्रमः,- э |             |  |  |  |
| अत्मन्त्रात्मा           | मत्यों बिच्युः                                | मत्ये हन्द्रः                                   | मत्येः सीमः                                    | मत्यों ऽभिः |  |  |  |
| अन्ययात्मा               | श्रानन्द्:<br>विज्ञानम्                       | मन:                                             | प्रास्                                         | क्र         |  |  |  |
| <b>अ</b> न्त्रात्मा<br>५ | अमृतो ब्रह्मां<br>अमृतो-विष्णुः               | अमृतहन्द्र:                                     | अमृतः सोमः                                     | अमृतोऽभ्रिः |  |  |  |
|                          | ~ ~                                           | m                                               | 90                                             | _ ਜੀ        |  |  |  |

#### मार्महामग्राम् मं

| /                                                                             |                              |                | <u>п</u> ес.                          | <br>GIHSIT                                     |              | DE                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| त्रहाष्टः                                                                     |                              | •              | Ĭ                                     | ~ ~ ·                                          | 3            |                                         |
| )-, ' <b>अ</b> । (म                                                           |                              |                | भ्रम्थि                               | ा, ब्रह्म                                      | E E          | r<br>F                                  |
| रान कार्या म्                                                                 |                              |                | इनित्मा                               | ा, कामीत्य                                     | c            | कन्मत्ति।                               |
| न्मक:(बपा                                                                     |                              | ٥              | नः, श्राम्,                           | गः, क्रिय                                      |              | के क                                    |
| अ,त्मेत्र त्रिरवार                                                            |                              |                | े अध्यय , मनः, ज्ञान, ज्ञानाम, अस्तम् | — किंग्रहाः, प्रायाः, क्रिया, कामात्मा, ब्रह्म |              | लित्तर्रं, यात्, अयः, कन्मात्मा, द्वम्ब |
|                                                                               |                              |                | <u>k</u><br>                          | <u>2</u>                                       | <u>a</u>     | <u>e</u>                                |
| व्ययम् ।                                                                      | भ्रत्ययः भ                   | भानन्दः)       | -                                     | र्मनः }                                        | भाषाः )      | वाक्                                    |
| विकारित्रात्रात्यम्।तिः)-(अ.सम् विख्वातम्मकः(वरादानकारणम्)-''आरम्त्तरहाष्टः)। | भत्तः ५                      | भधतो ब्रह्मा   | असतो विष्णु विद्यानम्                 | अधीत इन्देः                                    | भ्रमृतः सीमः | भ्रमृतोऽभिनः                            |
| <b>१ – आत्मचारात्मा-(बात्मचीरा</b> च                                          | मारंमत्तरः थ्   विकारत्तरः भ | विशुद्धः साधाः | विश्वदा भापः                          | विद्यद्भा वांक                                 | विधादमन्त्रम | विश्वद्रोऽन्नादः                        |
| -शारमचारात्म                                                                  | आत्मत्तरः ४                  | मत्या ब्रह्मा  | मत्या विच्याः                         | मत्मे इन्हाः                                   | मत्यैः सोमः  | मत्यों ऽभिनः                            |
| C.                                                                            | -                            | P.             | · or                                  | n langamwa                                     | 00           | 24                                      |

8—-विकारदारात्मा--( विकारदार-वेकारिकत्तर--आत्मत्र--अत्रर-अव्यम्।तिः ) ( मालेव विकस्योक्षं ब्रह्म साम- ( विकारदारहृष्टिः" )।

|                | मिन्द्रिक्ति च रात्मीवव नेम |                                              |                                            |                  |                                                |  |  |  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
|                |                             | िक सध्ययः ,यनः द्वानं,ज्ञानात्मा, समृतम् }-१ | ॐ शत्ररः, पाणः, ऋिया, कामात्मा, ब्रह्म }-२ |                  | किचिरः, वाक्, अर्थः,कम्मात्मा, ग्रुक्तम् }-३ ( |  |  |  |
| 24             | 10                          | 1                                            |                                            |                  |                                                |  |  |  |
| श्रहययः प्र    | मानहरू                      | विक्षानम् ,                                  | ा<br>म                                     | HIME             | वास्                                           |  |  |  |
| अत्रः ४        | असतो ब्रह्मा वानम्दः        | मस्यां विष्णुः असृतो विष्णुः विद्वानम्       | सस्ति इध्द्रः                              | भ्रमृतः सोमः     | भ्रमृतोडिभिन:<br>                              |  |  |  |
| भ्रापित्रः पू  | मत्यों ब्रह्मा              | मस्या निस्तुः                                | म रेड                                      | महर्यः सोमः      | मत्योऽभिनः                                     |  |  |  |
| वैकारिकत्तरः ५ | पञ्चीकृतः मासाः             | (पन्नीकृता जापः                              | पञ्चोकता वाक्                              | पञ्चीकृतमन्त्रम् | पञ्चोक्रतोऽकादः                                |  |  |  |
| विकारत्तरः ५   | विश्वदः पाणः                | विशुद्धा माभैः                               | विश्वद्भा वाक्                             | विश्वद्भानम्     | <u> विश्</u> यद्गेऽनादः                        |  |  |  |
|                | €€-0. Ja                    | ingamwadi Ma                                 | ath Collection.                            |                  |                                                |  |  |  |

| व्ययमृतिः )                                                                    |            |                             | क्षिञ्चन्यः, मनः,ज्ञान, ज्ञा-<br>)    | नात्मा, अमृतम { १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कामात्मा, ब्रह्म }र       | िक्ष्यरः, वाक्, अर्थः, क-<br>।                   | म्मांला, ग्रुकम् }-र |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ( शुक्र-वैकारित्तर-विकारत्तर-आत्मत्तर-अत्तर-अञ्चयमार्तिः )<br>गरित्तरद्दाष्टः" | भ्रव्यय:   | आनन्दः ।                    | ~                                     | मनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मायाः ।                   | <b>山</b> (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | w                    |                                   |
| -आत्मत्                                                                        | अत्र:      | भ्रम्.त्रह्मा भानन्दः       | भम्. निष्णुः                          | अस् इन्द्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भ्रमृ.सोमः                | भ्रम्,भ्रागितः                                   | ) T                  | 4                                 |
| -विकारत्तर                                                                     | आत्मन्तर:  | मत्योबह्या                  | मत्योंविष्णुः भग्नु विद्याः विज्ञानम् | मत्य रुन्द्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मर्थः सोमः                | मत्यैऽिभः                                        | 00                   | थुका शह                           |
| -वैकारितरः<br>:छिः"                                                            | विकारत्तरः | विश.माणः                    | विशु-भ्रापः                           | विशुः वाक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विशु अञ्चम                | मनादः विष्यु.मनादः                               | in.                  | सर्वमित्यभि                       |
| मा-( शुक्र-<br>'वैकारित्तरह                                                    | वैकारितरः  | पञ्चे,पासाः                 | पञ्चीः ज्ञापः                         | पञ्जी व्याक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्चित्रमम्                | ब्री                                             | ~                    | षाटुकौशिकभिद्सविभित्यभिश्चका आहुः |
| ४—वेकारिकत्तरात्मा—( श्रुक्त-वेका<br>( बालेब विश्वम्—"वेकारित्तरदृष्टिः"       | धुकाषि ६   | ु<br>भूताबाक् (स्वयम्भुमूला | भ मस्ता आपः(परमेष्टिमूलाः)            | क्षेत्र क्षेत | मत्या भाषः (चन्द्रमूलाः ) | मध्यविषक्-(प्रथिवीमूला)                          |                      | 214                               |

(१-पंगत्परावच्छित्रः पञ्चकलोऽञ्यखपुरुषः - अञ्चययात्मा १. २-परात्परावच्छित्रः पञ्चकलोऽचरपुरुषः - अचरात्मा ३-परात्पराविच्छन्नः पद्धकलः चरपुरुषः - आत्मचरात्मा

矈 घोडशीपुरुष:-ग्रम्तात्मा

२- ४-बोडशीपुरुषावच्छित्राः पञ्चप्रकृतयः --- विकाराचरात्मा

- क्षिपश्चप्रकृतयः - ब्रह्मात्मा

३- ४-पुरुषप्रकृत्यविच्छन्नानि भीणि शुक्राणि—वैकारिकचरात्मा | क्रित्रीणि शुक्राणि—शुक्रात्मा

श्रामखरूप के सम्बन्ध में ,गीताशास्त्र की श्रपेद्धा से) हमें जो कुछ कहना था, संदेप से सब कुछ बतला दिया गमा। पूर्व के निरूपिंग से पाठकों को विदित हुआ होगा कि सविशेष आत्म-निवर्ती में से अव्ययान्तरात्मरूप त्रिपुरुष पुरुषात्मक एक आत्मा ही "गूहोत्मा" है। यही हमारा (जीवसंस्था का ) प्रत्यग्रना नाम का मुख्य अंतिमा है । जिस अश्वत्यवृद्ध पर यह अपने मित्र शारिक आत्मा के साथ वैठा है, उस अक्षत्य के ज्ञान-कर्म रूप से दो मेद हैं। ज्ञानमय अक्षत्य महाभित्य नाम से, एवं कर्मामय असत्य कम्माश्वत्य नाम से प्रसिद्ध है। महामायाविच्छन पश्चपुण्डीरात्मक महेश्वर के साथ (व्यापक चिदात्मा के साथ) ब्रह्मारवत्थ का सम्बन्ध है, एवं यो-भागविष्कुन पञ्चखरडात्मक प्रस्यगात्मयुक्त शारीरक आत्मा के साथ कर्माश्वत्य का सम्बन्ध है। कर्मसंतान, किंवा कर्मपरम्परा ही कर्माश्वत्य है। इसी कर्मसन्तान के बंब से जीवात्मा के लेता है, मरने के लिए। मरता है, जन्म लेने के लिए। ब्रह्मारक्य से नित्यसम्बद्ध कर्मा-र्वत्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली महामायी ईरवर की प्रकृतिरूप अविद्या के आक्रमण से इस वीवाला में अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेश नाम के पांच क्लेश, ६ उर्मिएं, ६ अ किमीविपाक, आशयादि दोष सारे पाप्मा आते रहते हैं, आकर प्रवाह रूप में परिगात होते हैं, परस्पर में अरेतप्रोत होते रहते हैं।

di

....

ATT

मत

आ

यो

初

बुरि

कोडिशीपुरुवान्तर्गत अव्ययपुरुष के विद्या-एवं कर्म्म नाम के दो धातु हैं। आनन् विद्यान मन इन तीनों पवी की समिष्ट विद्याव्यय है। चूंकि यह आत्ममाग ज्योति:प्रधान कंता हुआ अविद्यारूप अन्यकार को नष्ट करता हुआ मुक्तिसाची है, अतः अविद्यानिवारकतेन हम अवस्य ही इस पर्वत्रयी को 'विद्या" नाम से व्यवहृत कर सकते हैं। मनः—पाणः—वाक् की समिष्ट कर्माव्यय है। यह कर्ममाग बीर्व्यप्रधान बनता हुआ सृष्टिसाची बनता है, अतः कर्ममय विश्व की अपेचा से उक्त पर्वत्रयी को हम अवस्य ही "कर्म्म" शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। परिग्रह की कृपा से आत्मा के विद्या (ज्ञान) -कर्म इन दोनों के क्रमशःसम्यक्जान, अन्यथाज्ञान, अज्ञान, सुकर्म, िकर्म, अक्रम्म यह तीन तीन अवस्थाएं हो जाती हैं। इन द ओ में सम्यक्जान, और सुकर्म शान्तिलच्च आनन्द के कारण हैं। एवं शेष चारे हम द ओ में सम्यक्जान, और सुकर्म शान्तिलच्च सोपाधिक अत्म में जो दुःखम्लक दोष आजाते हैं, उन्हें एकान्ततः दूर करने के लिए, साथ ही में विद्यादि गुणों का आत्मा में आधान करने के लिए ही हमारा गीताशास प्रवृत्त हुआ है। निष्कर्ष यही हुआ कि—'गीताशास समी आत्माओं का निरूपण करता हुआ अव्ययादमा को ही अपना प्रधान लच्च बनाता है"।

#### इति-श्रात्मविद्याप्रकरणम्

#### १-गीताप्रतिपादित बुद्धिविद्या

गीता विद्याशास है। यह विद्या ग्रात्मविद्या, विश्वविद्या मेद से दो मागों में विमर्त है। श्रात्मविद्या है, विश्वविद्या मुकुतिविद्या है। पुरुषविद्या ज्ञानविद्या है, प्रकृति विद्या कर्मिविद्या है'। ज्ञानविद्या सांख्यनिष्ठा है, कर्मिविद्या योगनिष्ठा है। सांख्यविद्या मिन पुरुषविद्या है। ज्योतिर्विद्या गीताशास्त्र है। ज्योतिर्विद्या है।

क्षता से बन्छ या जा जुका है। पुरुषिवद्या अव्यय, अत्र, त्र-मेद से तीनों मागों में वि-क्षता से बन्छ या जा जुका है। पीना इन तीनों आत्माओं में से किस आत्मा को, किंवा कि है, यही तीन आत्मिविवर्त हैं। गीना इन तीनों आत्माओं में से किस आत्मा को, किंवा जानिव्या को अपना प्रधान लह्म बनाती है ? इस प्रश्न का समाधान पूर्व प्रकरण में किया जानिव्या है।

इसो प्रकार प्रकृतिविद्या, किंवा कर्मिविद्यापरपर्यायक योग विद्या ज्ञानयोग, भक्तियोग कर्म-भ-योग, मेद से तीन भागों में विभक्त है । गीता इन तीनों योगनिष्ठाओं में किस योगनिष्ठा का निरूपण क्रती है ! यह प्रश्न हमारे लामने उगिस्थत है । इस प्रकरण में इसी प्रश्न का संचित्त समाधान हल है। उत्तर स्पष्ट है। गीना तीनों से अपूर्व बुद्धियोगनिष्ठा का निरूपण करती है। वह बृद्धि है स्या वस्तु ? इस प्रश्न का उत्तर वाङ्गंयी प्रकृति ही है । षोडशीपुरुषात्मक पुरुष की बहिंग प्रकृति प्रापा, ग्राप, व.क, अन्न, अन्नाद भेद से पाच भागों में विभक्त है। इन गंगे प्रकृतियों से ऋमशः स्वयम्भु, पर्भेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, पृथिती इन गांत पुरों का विकास होता है। यही पाचों आध्यातिम क पुर अध्यातमसंस्था में ग्रंशका से प्रतिष्ठित होकर अव्यक्त मान, वुद्धि, मन, पाणात्मा इन नामों से प्रसिद्ध होते हैं इस स्थिति से पाठकों को यह वित होगा कि वाङ्मयी तीसरी प्रकृति ही सूर्यका में परिखित होकर बुद्धि नाम मे प्रसिद्ध होती है। सूर्य्य से ऊःर परमेष्टी एवं खयम्भू में असृत तस्य की प्रधानता है, एवं र्षि से नीचे पृथिवी चन्द्रमा में मृत्युतत्व की प्रधानता है। मध्यस्य सुर्घ्य में अमृत-मृत्यु दोनों भ सम्बन्ध है-'निवेशयन्त्रमृतं मत्यैं च''। श्रमृत ज्ञान है, विद्या है। मृत्यु कर्मा है, श्रविद्या है। र्थि में दोनों का सम्बन्ध है। फलतः सौरी बुद्धि में भी विद्या-ग्रविद्या दोनों धर्मों की नि सिंद्र हो जाती है। विद्या अविद्या दोनों हीं ६-६ भागों में विभक्त हैं। विद्या के ६ रूप मि, बैराग्य, ऐइवर्य, यश, श्री इन नामों से प्रसिद्ध हैं। विद्या के ६ रूप अविद्या, राग-मिनिवेश, श्रास्मिता, अपयश, अलक्ष्मी इन नामों से प्रसिद्ध हैं। ६ श्रों विद्यामाग भा नाम से इसिन्ह हैं, एवं ६ श्रों अविद्याम, ग मोह नाम से व्यवहृत् हुए हैं, जैसािक अमि-कें बहते हैं—

# एश्वर्यस्य च समब्रस्य धर्म्भस्य यशसः श्रियः।

उक्त द श्रों मन, एवं ६ श्रों मोहों में से धर्म, ज्ञान, वेराग्य, ऐक्क्ये इन चारों को, विकासभूमि सूर्य है। एवं इन चारों के प्रतिद्वन्दी अहिमता, श्रावद्या, राग-देष, श्राह्मता ग्रह्म है छच्या चारों श्रावद्यामान भी सूर्य्य से ही सम्बन्ध रखते हैं। यश एवं श्राप्यश का कदमा से सम्बन्ध है। लदमा एवं श्रावद्या का का प्राप्तिमय पर्मिष्ठीमग्रहल से सम्बन्ध है। श्रव्यासक्तम के श्रुसार यों सिक्तए कि छदमी रूप कान्ति का, एवं श्री हीनता का, स्थूलश्रािर से सम्बन्ध है। यश श्रीर अपग्रश का मन से सम्बन्ध है। एवं श्रेष चारों मनों, एवं चारों मोहों का बुद्धि सम्बद्ध है। कारण रपष्ट है। सूर्य्य ही बुद्धि का उपादान है। चन्द्रमा ही मन का प्रमव है। प्रिकी ही का आप ही "ग्रद्व्य: पृथिवी" इस श्रीत सिद्धान्त के श्रनुसार पृथिवी बना है। पृथिवी ही स्थूलश्रीर का प्रमव है। इस प्रकार ४-४, १-१, १-१, इस कम से १२ मण मोह सर्वण विमक्त हैं। इसका प्रत्यन्त प्रमाण यही है कि छोक में धन्म-ज्ञानादि का आचरण करने वालेका विमक्त हैं। इसका प्रत्यन्त प्रमाण यही है कि छोक में धन्म-ज्ञानादि का आचरण करने वालेका भी श्रप्यश देखा गया है। साथ ही में सतत छुछ छिद्रों में प्रवृत्त मनुष्य को भी यशसी देख भग है।

| १—१—धर्मः———→श्रमिनिवेशः<br>२—२—ज्ञानम्———→श्रविद्याः<br>३—३—वेराग्यः———>रागद्वेषौ<br>४—४—ऐश्वर्थः———श्रस्मता | (8)-60<br>(3)-8<br>(3)-8<br>(8)-90 | -सूर्यंतः (बुद्धो पतिष्टिनः)                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४—१ – यंशः — → अषयशः                                                                                          | (9)-98                             | -च¥द्रतः , मनसि प्रतिष्ठिती ो                                                                                |
| ६ - २ - श्रीः श्रलद्मीः                                                                                       | (२)१२                              | ्परमष्टितः (शरीरं मितिष्ठिते )<br>(त्रथ्वापृथिवीस्थानतः। अद्भ्यः पृथिवी<br>अपोमयः परमेष्ठी । तत् पत्नी लहमी) |

¥

ध ष्टी

ही

या

का

d

वी

1

हमारा गीताशास बुद्धियोगनिष्ठा का निरूपण करता है। एवं पूर्व कथनानुसार बुद्धि सार चार विद्याभाव, चार अविद्याभावों का ही सम्बन्ध है। अतः यहां इन आठ भावों का की बिरूपण हुआ है, रोष चारों को छोड़ दिया गया है। इन आठ भावों के सम्बन्ध से एक बुद्धि की आठ अवश्यार हो जाती हैं। यही सांख्याभिमत - 'अष्टी बुद्ध्यः''हैं। चार विद्या- वृद्धिएं अमृत प्रधान होतीं हुई विद्यात्मिका हैं, चार अविद्या बुद्धिएं मृत्युप्रधान होतीं हुई अवि- वृद्धिएं अमृत प्रधान होतीं हुई अवि- वृद्धिएं अमृत प्रधान होतीं हुई अवि- वृद्धिएं अमृत प्रधान होतीं हुई विद्यात्मिका हैं। इस प्रकार भग भेद से एक ही बुद्धियोगनिष्ठा चार भागों में विभक्त हो जाती है। अवंयात्म वेद्या के साथ साथ गीना इन चारों बुद्धियोगनिष्ठा औं का भी विरूपण करती है।

इंश्वर की योगमाया वड़ी विचित्र है । दु:ख बिना प्रयास के भी आ जाता है, सुख अवास करने से भी नहीं मिलता । लोक में भी तो हम ऐसा ही देखते हैं। प्रकाश के लिए सूर्य. जन्मदि के उदय की आवश्यकता होती है, परन्तु अन्वकार विना किसी कार्य के रणमाव के अपने आप ही अपना अधिकार जमा लेता है । उजेले के लिए दीपक की अपेचा है, अंघेरे के लिए कोई कोशिश नहीं करता, फिर भी वह आन्नमण कर बैठता है । कुड़े से कौन कहता है के आप उन खच्छु अष्टालिकाओं में पंधारिए, एवं वहां की खच्छता दूर कर सब प्राङ्गणों को पंडन कर दीजिए । परन्तु आप विना प्रयत्न के ही पंधार आते हैं, और बड़ी प्रमुता से विराम्बन हो जाते हैं । उधर खच्छता अपने आप नहीं रहती । इस के लिए प्रयस करना पड़ता है। बुहारी देनी पड़ती है सन्नाई कंनी पड़ती है । क्यों ? उत्तर प्रकृति से पूँछिए । प्रकृति का से ही दोशों पर अधिक कृपा रखती है, गुण पर प्रायः अकृग रखती है । कारण प्राकृति कि विश्व का मूळ ही तमोगुण है । फलतः तमोमय विश्व में दोशों का ही साम्राज्य होना अमानिक विश्व का मूळ ही तमोगुण है । फलतः तमोमय विश्व में दोशों का ही साम्राज्य होना

प्वोंक इसी खामाविक नियम के अनुसार हमारी बुद्धि में भी अविद्याबुद्धिरूप चारों को सहना खामाविक बन जात. है। ग्रविद्या (शास्त्रज्ञानामात्र), ग्रह्मिता (श्रात्मसंकीच), शा-देप (विषयासिक ), ग्राभिनिवेश (दुराग्रह-हठधम्मीं), यह चारों विना किसी श्राप्त के अपने श्राप हमारे घर के प्रधिपाक (पाइने) वनें रहते हैं। इन्हें हटानें के लिए हमें

1

1

बोर

19

意

FO

AT

1

श्री

बेद

वा

Na

प्रयास करना पड़ेगा। वह प्रयास होगा उक्त चारों केशों के प्रतिद्व-दी ज्ञान, ऐश्वर्ग, वैराण, व्यम्भं इन चारों भावों का बुद्धि में विकास करना । किस करण से कौन सा देव कव बुद्ध पर आक्रण करता हुआ आत्म को मलिन बना डालता है ? इस प्रश्न का उत्तर देना मानवी शक्ति से बहर है। अधिक से अधिक इस सम्बन्ध में यही का। जासकता है कि मनुष्य जैसे शुभाशुभ कर्म करना है, उन कम्मी का उस के अन्तः पटल पर वैसा ही संस्कार होता जाता है। एक संस्कारिक कर्म्म का फल भोरने के लिए हम संसार में आर, दूसरे शन्दों में हाने समूलशरीर भारण किया। इस शरीर से हमने क्योर क्योर कर्न कर डाले। परिणाम यह हुआ कि जब पूर्व संस्कार के वल से उत्पन्न शरीर के (इस संस्कार भोगसमाप्ति पर ) विनाश का ममय आया, उस समय ऐसा नवीन कर्म संस्कार उक्थ रू। से आतमा मे और प्रतिष्ठित हो गया, जिस के भभाव से पूर्वशरीरपरिस्थ गानन्तर उत्तर शरीर का प्रहरा करना (जन्म लेना) बा-वश्यकं हो गया । इस प्रकार सांसारिक कर्म से उर न शरीर द्वारा होने वाले कर्मों की कृण से मृत्यु-जनम् मृत्यु-जनम् यह ।रापा नितन्तर चळती रहता है, जनममृत्युहेतुभूत इस सांस्कारिक कर्मिपरम्परा का ही नाम "कर्माश्वत्थ" है, जसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है। इन सा-स्कारिक कम्मों को कृपा से जन्म मृत्युपाश में बद्ध, अतर्व सर्वधा परतन्त्र इस आत्मा में संस्कार वश यथा समय अविद्यादि दोषों का बुद्धि द्वारा आक्रमण हुआ व रता है। इन अविद्य औं से अ वृत होती हुई बुद्धि भी अविद्यात्मिका बन जाती है। इस अविद्या बुद्धि के सम्बन्ध से आत्मा का विद्या भाग आवृत हो जाता है । विद्या के निर्वल होते ही, किंवा आवृत होते ही अविद्यादि दोषों को अविद्या बुद्धि द्वारा आत्मा पर आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी धरोहर को कहीं रख कर भूज जाता है, इस भूज से घर में हीं कहीं अज्ञात स्थान ने घरोहर के पड़े रहने पर भी इस अज़ान की कृपा से अन्यमनस्क बनता हुआ व्यक्ति एवं दुःखी होता हुआ उस धरोइर की खोज में इधर उधर भटकता हुआ "तुहा मालूप है क्या" "तुमने मेरी वस्तु देखी है क्या" इस प्रकार इतर व्यक्तियों से पृञ्जा करता है, एवं वहां-"नहीं इमने नहीं देखी" "इमें नहीं मालुम" इस प्रकार के निराशामय उत्तर धुन की

T

दे

I

की मी अधिक दुःख पाया करता है, ठीक वही गरिस्थित उस व्यक्ति की होती है, जो कि बीबा से आत्र न्त है।। शान्तिल्व् या आत्मानन्दरूप धरोहर इसी के पास है, इसी के क्ष में प्रतिष्ठित है। परन्तु अविद्या के आक्रमणा से यह अपनी उस आनन्द सम्पति को भूछ जाता है। यही धरोहर इस का जीवन है, अपतः इस के बिना इसे च्याभर भी चैन नहीं पड़ता। कता ब्रह्मनवश मोह में पड़ कर इसी आनन्द की खोज के छिए इन्द्रियों के द्वारा यह छौकिक क्षियों के पाम भटकता फिरना है। उधर विषयों में आनन्द कहां। वे तो स्वयं जड़क्रप होते हा आत्मानन्द से बिश्चित हैं। फलतः त्रिपयों में अभीिएसत आनन्द के न मिजने के कारण यह को भी अधिक व्याकुछ हो जाता है। जीवात्मा की इस आगन्तुक वेदना को दूर करनेके लिये, ब्तामूबभूत अविद्या दोषों का समूल विनाश करने के बिए प्रवृत्त होने वाबा गीताशास्त्र अवि-व से उत्पन्न शोकिनिव रणार्थ आवरणा छन्। अविद्यादि दोषों को हटाने का उपायमात्र बंन बन है। वह उपाय है — धर्म-ज्ञानादि रूप विद्याभावों का उत्कर्ष । विद्या जिन उपायों से मार हो जाती है, उन उगयों का स्त्रष्टी करना ही तो गीता का मुख्य ज़दय है । उन गारों से होता क्या है ? चतुर्विध बुद्धियोगनिष्ठाओं की प्राप्ति । धर्ममबुद्धियोग से अभिनि-गे की, ज्ञानबुद्धियोग से मोह रूपा अविद्या की, वैराग्यबुद्धियोग से रागदें बरूप असिक्ति की, ऐषर्यवुद्धियोग से अस्मिता की निवृत्ति हो जाती है। अवस्या हुट जाता है, आत्मवोधका ब उदय हो जाता है, शास्त्रत शान्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आस्मिविद्या में जैसे गीता ग्ण्य को मुख्य लद्दय बनाती है, एत्रमेव प्रकृतिविद्या किंग बुद्धिविद्या में गीता बुद्धियोग को ष्पना प्रधान छद्य मानती है।

## बिद्योग का स्वरूप निवचन

भेग आत्मा के साथ बुद्धि का योग नहीं रहता ? विज्ञान सिद्धान्त के अनुसार तो हम यही कि बुद्धि आत्मा के विना च्यामात्र भी स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित नहीं रहं सकती। इन्द्रियों

-

सर्भ

WAY.

नि

का विश्रयों के साथ सम्बन्ध रहता है। इन्द्रियों में जो ऐन्द्रियक ज्ञान रहता है, उसी से तत्त्व विषयों का, साजात्कार होता है। इस विषयप्रत्यक्त के हेतु भूत ऐन्द्रियक ज्ञान की प्रतिष्ठा एवं प्र-भव सर्वेन्द्रियमन नाम से प्रसिद्ध प्रज्ञानात्मा नाम का हृद्र यस्य मन ही है। प्रज्ञापात्मक इस मनरूप उक्य से निकलने वाले अकों का हो नाम इन्द्रिएं हैं। दूसरे शब्दों में मन यदि दी। बिम्ब (दीपक की लो ) है तो इन्द्रिं इस बिम्ब से निकलने वाली रिष्णं हैं। फलत: इन्द्रि यों का मन के साथ नित्य सम्बद्ध रहन। सिद्ध हो जाता है। मन चन्द्रमा से निष्यत्र हुआ है, बुद्धि सूर्य्य से उत्पन्न हुई है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। जिस प्रकार ईश्वरसंस्था में चन्द्रमा सूर्य प्रकाश को लेकर ही प्रकाशित रहता है, एवमेव जीवसंध्या में चन्द्ररूप मन सूर्य रूप बुद्धि के प्रकाश को लेकर ही प्रकाशित रहता है। इसी बौद्धप्रकाश की कृपा से इन्द्रिक द्वारों के बंद होने पर स्ववनावस्था में परियात होता हुआ मन अपने सां कारिक मानस विषये के साथ कीडा किया करता है। जब बुद्धि महानात्मा के साथ पुरीतित नाडी में जाकर ज्येति र्घन आतमा में अपीत हो जाती है ( इब जाती है ) तो बुद्धि से प्रकाश प्राप्त करने वाला मन प्रकाशस्त्रय होता हुआ सुषुप्यवस्था में परिणत हो जाता है। फलतः मन का बुद्धि के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध होन। सिद्ध हो जाता है। बुद्धि में जो चित्प्रकाश है, वह भी उस का अपना प्रकाश नहीं है। कारण बुद्धि वाक्प्रकृतिक होती हुई स्वस्वरूप से सर्वथा जड़ है। कर्त्वशिक इस बुद्धिरूपा प्रकृति में अवस्य है, उधर पुरुष तमा नाम से प्रसिद्ध चिदातमा निष्क्रिय है गुढ़ विकास खंद्रप है। इसं चिदात्मा के चिदंश को लेकर ही बुद्धि में ज्ञानज्योति का प्रार्डुभाव होता है, जैसा कि-"मक्कतिः कर्जी, पुरुषस्तु पुष्करपलाविक्रिर्नेपः''इल्यादि प्राधानिक सि द्धान्त के अनुसार स्पष्ट है। मला जो बुद्धि आदमा के चिदंश को लेकर ही अपना बुद्धिगी धुरिन्त रखने में समर्थ होती है, उस बुद्धि का आत्मा के साथ योग न हो, यह केंद्रे माना जी-सकता है। अवस्य ही आत्मा (महदविच्छ्रन पुरुषात्मा) का बुद्धि के साथ सावात्सम्बन्ध है। मन के साथ बुद्धि द्वारा आत्मा का सम्बन्ध है । इन्द्रियों के साथ बुद्धि-मन द्वारा आत्मा का स-म्बन्ध है। एवं बुद्धि-मन-इन्द्रियों के द्वारा परम्परया आतमा का विषयों के साथ भी सम्बन्ध है। 1

q

ħ

đ

a

11

1-

1

9-

1

तमी तो श्रहें पश्यामि, श्रहें शृणोिमि, श्रहं बदािम, श्रहं स्पृशािम, ग्रहं विचारयािम, इत्यादि इप से इन्द्रिय-मन-बुद्धि के ज्यापारों के सम्बन्ध में श्रहंरूप श्रातमा का व्यमिनय किया जाता श्री इसी पारस्मिरिक सम्बन्ध का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान् कहते हैं—

#### इन्द्रियाशि पराख्याहुरिन्द्रियेश्यः परं मनः। स्रनम्तु परा बुद्धियीं बुद्धेः परतम्बु सः ।गी०. ३।४२।)॥

इस प्रकार उक्त निर्दर्शन से यह मलीमांति सिद्ध हो जाता है कि बुद्धि का बाल के साथ अगरथ ही निल्म योग है। ऐसी स्थिति में हम प्रश्न कर सकते हैं कि, जब बुद्धि का बाल के साथ योग रहना प्रकृति सिद्ध है तो भगवान् ने बुद्धियोग नाम की किस अपूर्व निष्ठ का प्रतिपादन किया, भगवान् ने हमें क्या नई बात सिखलाई ? प्रश्न यथार्थ है। सचमुच बुद्धि का योग प्रकृति सिद्ध है। अन्तर के कल यही है कि प्रकृति सिद्ध योग निपमयोग है, एयं भगवान् ने समत्वयोग का उपदेश दिया है। आत्म इस सर्वत्र सम है। फिर बुद्धि मन इन्द्रियों के व्यहारों में विवमता क्यों ? मानना पड़िया कि समत्वयावापन आत्मा के साथ बुद्धि आदि का विवम योग हो रहा है। इस विवमता का क्या कारण ? कहना पड़िया कि ब्यात्मा एवं बुद्धि के वीव में आने वाले व्यविद्या के आवरणिने ही इस योग को विवम बना रक्खा है। इसी विवम-योग ने हमें (आत्मा को) मोह में डाल रक्खा है। इसी स्थिति का स्पष्टी करण करते हुए मय-वार कहते हैं—

#### इन्द्रियाणि मनी-बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैविमोहयत्येष ज्ञानपादृत्य देहिनाम् ॥ (गी० ३१४।)।

हों में हम देखते हैं कि यदि एक रोगी मनुष्य कुछ भोजन करता है तो वह उसे हित न करते हुए श्रहित ही करता है। इस का भोजन करना भोजन न करने के समान है। यदि इस विषमता से किसी से मिलते हैं तो हमारा यह मिलना न मिलने के समान है। भी दों प्रेमियों के मध्य में कोई अन्तराय है तो उनका मिलना न मिलना ही कहा जायगा।

व

100

क्रा

53

त

9

एक सिंह के सामने खड़े हुए अर्ज पशु की यदि आप घास खिलाते हैं तो क्या यह खिलान खिलाना कहलाएगा ? ठीक यही दशा यहां समिनए । यदि बुद्धि श्रीर श्रात्मा के साथ श्राक्त के अन्तराय से विषम योग है तो क्या यह योग योग कहलाएगा ? कदापि नहीं। भगवान ते यह तक मानते हैं कि यदि बुद्धि का आत्मा के साथ विषमयोग है तो वह योग योग नहीं, एवं वह बुद्धि बुद्धि नहीं - 'नास्तिबुद्धिरयुक्तस्य , न चायुक्तस्य भागना "। इन्द्रियों की कृप से, एवं सांस्कारिक कम्मों के प्रभाव से आने वाले दोषों ने बुद्धि की प्रातिस्विक प्रतिभाका नाश करते हुए ज्ञान-विज्ञान दोनों का खरूरा नष्ट कर रक्खा है । दोषों ने हमें बुद्धियोगनिष्ठ से विश्वत कर त्वला है। सुनिए! भगवान् क्या कहते हैं—

> तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरत्षभ ! पाप्मानं मनहि होतं ज्ञानविज्ञानाग्रनम् ॥ (गी. ३. । ४१ । )॥ धूमेनात्रियते वन्हिर्यशदशों मलेन च ॥ 'यथोल्वेनाद्यतो गर्भस्तथा तनेदमाद्यतम् ॥ (गी. ३ । ३८ । )॥ श्राद्धतं ज्ञानमतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिगा । कामरूपेणं कौन्तेय दुष्पूरणानलेन च ॥ (गी ३। ३६॥

'पूर्व में हमने गोता की सर्वशास्त्रता अनेक प्रकार से सिद्ध की है। दो शब्दों में वहां भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहते हैं । गीता को आप ' ब्रह्मविद्या ' संगीकर। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हुए हैं। परन्तु गीता के सम्बन्ध में हम ब्रह्म से 'ब्रव्यय पुरुष" का प्रहण करेंगे, कारण गीता का यही प्रधान छत्त्य है। इस अव्यय ब्रह्म की विद्या पुरुष विद्या, प्रकृतिविद्या मेद से दो भागों में विभक्त है। अध्यय पुरुष से ही सम्बन्ध रखने वाली श्रव्यय की भक्ति ( भ।ग-ग्रंश-अत्रयत्र ) रूपा, अतएव श्रात्मलच्चा श्रात्ममयी विद्या पुरुषिवी अवयय ब्रह्म की पिंड्छी विद्या है। प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली, प्रकृति की भक्तिरूपा, अतएव प्रकृति उन्नणा प्रकृतिमयी विद्या दूसरी प्रकृतिविद्या है । अव्ययभक्ति द्या, अतएव आत्पह्तपा इस पुंरुपविद्या , किंवा श्रात्मविद्या में, बुद्धिमक्तिक्षा, श्रतएव श्रकृतिक्षा इस प्रकृतिविद्या

का योग हो जाना ही बुद्धियोग है। दूसरे शब्दों में सूर्यलक्षण बुद्धि का विषम योग से हरका समत्वरूप से अव्यय के विद्या भाग के साथ सम्बन्ध कर लेना ही बुद्धियोग है। बोग विहिते भी था. परन्तु वह विषम था , अतएव पूर्वकथनानुसार वह योग श्रयोग था । समत्व-बहुणा बुद्धि का आत्मा के साथ योग होना ही वास्तविक बुद्धियोग है, बुद्धियोग का यही सहपनिवचन है। गीता को प्रधान रूप से यद्यपि बुद्धियोग का उपाय ही बतलांना है। ऐसी हियति में इसे केवल योगशास्त्र ही कहा जाना चाहिए था। परन्तु जिस आत्मब्रह्म के साथ, किंवा आत्मविद्या के साथ बुद्धि का योग बतलाना है, उस आत्मा का स्वरूप बंतलाना भी गीता का आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। फलतः जहां गीता ने बुद्धियोग का प्रतिपादन करने से योगशास्त्र की उपाधि प्राप्त की है, वहां योगाधारभूमि आत्मब्रह्म का निरूपण करने के कारण "ब्रह्मविद्या" उपाधि से भी अपने को युक्त करते हुए अपनी सर्वशास्त्रता को चितार्थ किया है । आत्मविद्या के साथ बुद्धि का योग चार प्रकार से हो सकता है। चार क्षार से समत्वयोग उपपन्न होता है। श्रातएत्र बुद्धियोग चार प्रकार के हो जाते हैं। कारण साह है। जिन के कारण बुद्ध में विमन्नता का उदय होता है, वे स्वयं चार भागों में विमक्त है। विषमनामुलक क्लेशों को बुद्धियोग द्वारा हटाना है। हटने वाले चूँकि चार हैं, अतः हटा-ने वाले भी त्रार ही होनें चाहिएं। प्रतिद्विता में समानता ही अपेद्वित है। आपको यह गनना पड़ेगा कि दुःख को आप उत्पन्न नहीं करते, अपितु दुःख का मूल प्रकृति है। भला निसके कारगा आप नहीं, उसे आप हटा कैसे सकते हैं। इसके लिए तो आपको प्रकृति की ही शरण में जाना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में यदि कोई हतधी दुःखों से त्रस्त होकर उन्हें दूर काने के लिए प्रकृति विरोधी अपने कलिपत कारगों का आश्रय लेता है, तो कम होने के शान में उसके दुःख श्रौर बढ़ते ही हैं। प्रकृति ने दुःख दिया है, प्रकृति सुधारिए। प्रकृति में गुण भी हैं, दोष भी हैं। दूसरे शब्दों में यों समिमए कि विषम प्रकृति भी प्रकृति है, सम-कित भी प्रकृति है। विषम को समसे इटाया जासकता है। प्रकृति ही प्रकृति की चिकित्सा है "विषस्य विषमीषधम्" । कांटा कांटे से निकल सकता है। एक कांटे को निकाल ने

5

-

संप

शंग

स्रय

गुड

सव

R.

भा

के लिए आपके हाथ दूसरे कांटे के प्रयोग में निमित्त वन सकते हैं। आप स्वयं यदि हाथों हे (बिनां कांटे के सहारे) कांटा निकालना चाहेंगे तो परिश्रम व्यर्थ जायगा। एवं अक्तुस्यादि के आधात से वह सूक्ष्म कपटक इतस्त: होकर ओर भी गहराई में जाता हुआ अधिक वेदना का कारणा वन जायगा। कचरा साफ करना है तो उस कचरे का (त्यासमूह रूप बुहारी का) आश्रय लीजिए। यदि लीटे पर मिट्टी (मैल) जम गई है तो मिट्टी से घर्षणा कीजिए। मिट्टी अपने आप जमी थी, मिट्टी ही उसे हटाएगी। क्या बिना साबुन पानी के आप वस्त का में कर करसते हैं शिवस ठीक यही दशा यहां समिक्तए। दुःख हुआ है, अविवादि दोषों से, विषम प्रकृति से। इसे हटाने के लिए आपको समप्रकृति का ही आश्रय लेना पहेगा। आपका काम केवल इतना ही हैं कि विषप्रमकृतिरूप जिन अविवादि प्राकृत दोषों ने आप को दुःखों कर रक्खा है, उन दोषों के प्रतिदृन्द्वी अन्धकार अपने आप विलोन हो जाता है विना प्रकाश के आ जाने से प्रकाश का प्रतिदृन्द्वी अन्धकार अपने आप विलोन हो जाता है बिना प्रकाश के आए लाख चेष्टा करने पर भी प्रकृति सिद्ध तम नहीं हट सकता । एवनेव जिस दिन आप को बुद्धि में अविवाद दोषों को प्रतिदृन्द्विनी विद्या का उदय हो जायगा, उस दिन दुःखमूला अविवा का बुद्धि में अविवाद दोषों को प्रतिदृन्द्विनी विद्या का उदय हो जायगा, उस दिन दुःखमूला आविद्या आपको आप निवृत्त हो जायगी।

हां आप प्रयत्न में अवश्य खतन्त्र हैं। दु:खनिष्ट्रित के प्रयत्न में नहीं, अपितु दु:खनिष्ट्रित करने वाली प्रकृति को आत्मसाल् करने के प्रयत्न में। मिट्टी ही लोटे का मैल साफ करेगी। प्रकृति की आत से पहिले से यह नियत है कि इतने बल प्रयोग से मिट्टी लोटा साफ कर देगी। आप उतना बल यदि १० मिनिट में ही लगा देंगे तो दस ही मिनट में लोटा साफ हो जायगा। यदि २ घन्टे में अपेक्तित बल खर्च करेंगे तो सफाई में भी उतना ही समय लगेगा। वल प्रयोग आपके अधिकार में, सफाई प्रकृति के अधिकार में। साथ ही में यह भी निश्चत है कि यदि आपने अपेक्ति वलप्रयोग कर हाला तो प्रकृति तत्त्व्या अपने आप सफाई कर देगी। इसी प्रकृति समक्त्योग में जितना बल, जितना आत्मसंयम, जितना इन्द्रिय निग्रह अपेक्ति है, सत्य, आर्जिंग अहाचर्य, आईसा, सर्वभूतरित आदि जो जो नियम अपेक्तित हैं, इन को आप जितना ही शाई

संगत कर लेगे, सिद्धि उतनी ही श्रिथिक निकट आजायंगी। इसी रहस्य को लच्च में रख कर

"तद खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ( गी॰ ४। ३८।)"

यदि आग्र प्रश्न करें कि हमें समत्वयोग की प्राप्त करने में कितना समय छनेगा ?

कावा कितना वल खर्च करना पडेगा ? तो हम कहें में अपने कम्मों से पूँछिए। " जितना
गुढ़ हालो उतना माठा"? किंवदन्ती प्रसिद्ध है। आपके आत्मा में जितना कर्म लेप है, वह
का जिस दिन एकान्ततः निवृत्त हो जायगा, बुद्धियोग सिद्ध हो जायगा। परीह्नित की मुक्ति सात
कि पारायण सुनने से हो सकती है। आज बरसों भागवत सुनने वाले, स्वयं अपने को

गावताचार्यमानने वाले कथावाचक भी राग-हेप से युक्त देखे जाते हैं। हो सकता है-आप आज
ही मुक्त हो जांय, संभव है अनेक जन्म में मुक्ति हो। कम्मीग्रन्थितारतन्य, साथ ही में प्रयत्न
कातम्य ही उक्त प्रश्न का समाधान कर सकता है। फिर भी आत्मिसिद्ध के सम्बन्ध में हम
क्रित हैं कि अनेक जन्म का प्रयास ही इस सिद्धि की प्राप्ति का कारण है। क्योंकि इस
भगाग दोपमुर्ति विश्व के कुचकों में बद्ध पहिले तो कोई प्रयत्न ही नहीं करता। हजारों में एक
आध व्यक्ति प्रयास करता भी है तो मोह जाल इसे पद पद पर लह्यच्युत्त बनाने के लिए सामने
भाता है। फलतः प्रयत्नशीलों में भी कोई विरला ही भाग्यवान् चरम लह्य पर पहुंच सकता है।

मनुष्यागां सहस्रषु कश्चिद्यति सिद्धेय । यततामिप सिद्धानां कश्चिद्मां वेति तत्वतः ॥(गी. ७१३) । बहुनां जन्मनाम्नते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः स्विमिति स महात्मा सुदुर्न्नभः॥ (गी. ७११)। धनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥

भी इसी एक मात्र विभीषिका से डर कर उक्त बुद्धियोगनिष्ठाप्राप्ति के मार्ग को छोड़दें ?

नहीं!। यह ठीक है कि पूर्णतृति पेट भर जल पीने से ही होमी। परन्तु एक जुल्लूमर पानी भी प्यासे के आत्मा को आशिक शान्ति पहुंचा सकता है। हमें एक रूपच्या नहीं मिल सकता, इसलिए क्या दो चार आनें छोड़दें। यदि मासिक वेतन २०० न मिले तो ५००-६० की उपेक्षा कर अकर्मस्य बनते हुए क्या अपने कुटुम्ब को ओर भी अधिक दुःखी करने के कारण को कौन बुद्धिमान् इस युक्ति का समर्थन करेगा। उत्तम कर्म्म सदा उत्तम ही रहेगा। पूर्ण न सही, बहुत न सही थोड़ा सही। "सही" उपादेय है, "गलती" अनुपादेय है। लाम प्रत्येक दश में लाम है। कुछ भी न करने से कुछ करना अच्छा मानाग या है। बूंद - बूंद करते घट कालनार में जल से परिपूर्ण हो जाता है। "बापरे बाप! अनेक जन्म, ओह कैसा भयङ्कर मितवन्य, न इम से यह कभी न होगा" यह अकर्मणयों की वासी है। "जितना, जैसा बन पड़ेगा, उतना वैसा करेंगे, और अवस्य करेंगे"-यह कर्मवीरों का उद्घोष है। यही उद्बेष सिद्धि का मुलदार हैं।

न हि कल्यासकृत कश्चिद् दुर्गति तात । गच्छति । स्वल्पमप्यस्य धर्मास्य त्रायते महतो भयात ।।

निष्कर्ष यही हुआ कि—"आत्मिक्श में बुद्धि का समभाव से बोम हो जान। ही बुद्धियोग है। यह योग चार भागों में विभक्त है। गीता आत्मिक्श के साथ साथ इन्ही चारो योगों का उपदेश देती है" कैसा कि पाठक आगे के प्रकरण में देखें ।

4)

18

# १२- मीता का बुद्धिंग

N.E

No

हमार

शाव

शास

विष्य

पय

लं

तंश

酮

भारम

à

गास

### १-वैराग्य-बुद्धियोग

वृर्व के गीनामतिपादित आमित्रिया, गीतामतिपादित बुद्धियोग, एवं बुद्धियोग-इहा सा स्वरूपनिर्वचन इन तीनों प्रकरणों से पाठकों को यह विदित होगया होगा कि गीता-इस ने आतमा के ज्ञान भाग के सम्बन्ध में तो चार विद्याच्यों का निरूपण किया है, एवं आतमा के कर्मभाग के सम्बन्ध में चार बुद्धियोगों का निरूपण किया है। गीताप्रतिपादित आत्मा ग्रन्ययपुरुष है। विद्य द्वारा अन्ययमिक्तिलच् गा आत्मविद्या की स्रोर दमारा ध्यान आकर्षित क्ष्या गया है, एवं बहिरङ्गप्रकृतिमिक्त—( वाक्प्रकृतिमिक्त)—लच्न गा बुद्धि की श्रोर बुद्धियोग द्वारा हमारा ध्यान आर्थित किया है। इस प्रकार प्रकृति-पुरुष के समन्वित रूप का निरूपक यह गीता-गाब अवस्य ही एक पूर्ण एवं अपलौकिक प्रन्थ कहा जासकता है। क्रेशनिवृत्ति ही गीता-गत का मुख्य उद्देश्य है, तदर्थ भगसम्पति प्राप्तिका उपाय बतलाना ही गीता का मुख्य विश्व है। विज्ञान प्रणाली के नष्टप्राय हो जाने से आज विद्वत् समाज में क्लेश को दुःख का एयांग, एवं भग को ऐश्वर्य का पर्य्याय समका जारहा है। वस्तुतः क्लेश दुःख का कारण है, एं मा ऐसर्थादि का क रण है। अविद्या-अस्मिता राग-द्वेष-अभिनिवेश इन पांचों के लिये का गब्द नियत है। इन क्लेशों के आजाने से दुःख का उदय होता है। इसी प्रकार धर्मन गिनैराग्य-पेश्वर्य इन चारों के लिये भग शब्द नियत है। इन के अ:गमन से शान्तिबन्धण मानन्द का विकास होता है। आनन्दलच्या भगसम्पति को प्राप्त करो, भग के प्रतिद्वन्दी केंग निवृत्त हो जायंगे, केंशनिवृत्त से चोमलोच्चरण दुःख अगने आप निवृत्त हो जायगा। खयं मायति का नाम बुद्धियोग है। भगसम्पत्ति प्राप्ति के प्रकार तरकीब ) का नाम विद्या विद्या विद्या के कारण तत्प्राप्तिप्रकारभूता विद्याएं भी चार ही हो जातीं हैं, कि आगे की तालिका से स्पष्ट हो जायगा। इन चारों प्रकारों में से एक भी प्रकार मिनुष्ठान श्रध्यात्मसंस्था की शान्ति का कारण बन जाता है। यदि चारों का ही विकास किती कहना ही क्या है। चतुर्विध बुद्धियोगाधिष्ठाता पुरुष पुरुष नहीं, साद्वात् परब्रह्म मनतार है।

at

-

देश

भनु

3,9

H

厮

वारि

भार

इसे

बड़ी

केस

रोग

畅

गा

T

HA

तं

D)

17

够

नी

#### बुद्धियोग-विद्धा चतुष्रयी

- १-वैराग्यबु:द्वयोगः निराजर्षिविद्या नितः ततः रागद्देष नवृत्तः (१)
- ्र-ज्ञानबुद्धियोगः भिद्धविद्या भिनततः अविद्यालक्ष्यामोहनिवृत्तिः (३)
- ३-ऐश्वर्यबुद्धियोगः शिराजविद्या शिततः श्रिक्तानिवृत्तिः (३)
- १-धर्माबुद्धियोगः-शिश्राषिविद्या-शिततः-अभिनिवेशनिवृत्तिः(४)

यद्यपि खयं मुलभाष्य में उक्त योगों, एवं विद्याग्रों का विस्तार से निरूपण होने वाला है, पर तु प्रकरणसंगति के लिए संक्षेप से इस उपोद्धात प्रकरण में भी क्रमशः इन का स्वरूप जान खेना अनावश्यक न होगा। पहिले राजिषिविद्या मुलक वैराज्यबुद्धियोग को ही लीजिए। राग-द्रेपलद्यण केश से उन्नक होने वाले शोक को रोकने वाला कारण ही वैराज्यबुद्धियोग है, एवं इस कारण का खरूपज्ञान कराने वाली प्रक्रिया ही वैराज्य-विद्या है। यही विद्या गीता में राजिषिविद्या नाम से व्यहत हुई है।

पूर्वजन्मकृत कम्माँ की कृपा से उत्पन्न संस्कार हमारे इस प्रारब्ध जन्म के कारण बनते हैं। सांस्कारिक कम्मां तुसार ही हमें ब्राह्मण-तृत्रिय-वैश्य-शृद्ध इन चारों वर्णों में से किसी एक वर्ण में जन्म लेना पड़ता है। व्यापक आत्मा का कम्मित्रश शारीर बन्धन में आ जाना, यही खात्मा की पहिली परतन्त्रता है। उन्हीं सांस्कारिक कम्मां के प्रवत्न आधात से, प्रवत्न प्रेरणा से इन्छा न होते हुए भी—"अनिच्छक्मिप वार्ष्णिय वलादिव नियोजितः" इस सिद्धान्त के अर्मुसार सांसारिक दुःखप्रद तत्तत् मोगों में प्रवृत्त होना, आत्मा की दूसरी परतन्त्रता है। पिता के शुक्र, माता के शोखित में औपपातिक रूप से कर्मवश प्रतिष्ठित होकर ग्रीश्य यन्त्र से नियन्त्रित होना भी एक महा परतन्त्रता है। माता पिता के सांक्रमिक दोंकों का उन के पुत्र होने के नाते अधिकारी वनना ही एक महादुःख का उदय है। प्रकृतिमण्डलस्य कृर प्रहों की सत्ता में ग्रीश्य में आने से तत्तद् प्रहों के तत्तत् प्राणों से युक्त होकर उन की कृर प्रहों की सत्ता में ग्रीश्य में आने से तत्तद् प्रहों के तत्तत् प्राणों से युक्त होकर उन की कृप का माजन बनाना भी कम पर तन्त्रता नहीं है। जिस देश में हम जन्म लेते हैं, उस

क्ष की अनुकू अतिकू ज परिस्थित भी हमें निर्छेप नहीं छोड़ देती। आर्थिक परिस्थित के ब्रुगर, किंवा शिद्धा की कभी के कारण माता को जैसा भोजन प्राप्त होता है, उस विकृत अवकृत भोजन के रस से नासिनाल हारा गर्भाशय में प्रतिष्ठित हमारा जो पोषण होता है, सिर्मोषण से होने वाले जो गुण दोष हैं, उन का भी हमें हिस्सेदार बनना पड़ता है। इस क्रिर अक्दोष, शोखितदोष ग्रहदोष, नाड़ीदोष, देशदोष, ग्रश्नदोष, कर्मदोष, शरीरदोष बाद अनेक दोषों की चहार दीवारी से घिरता हुआ यह जीवात्मा कर्मफल भोगने के लिए शातक पर अवतीर्थ होता है। होता क्या है—सहजिस इसास्कारिक कम्मों की परतन्त्रतावश हो उक्क दोषों को तो विवश होकर अपनाना ही पड़ता है, परन्तु इन से अतिरिक्त अपने इन्दि-रोण्डसण प्रज्ञापर ध (नासमर्मा) से यह ओर ओर भी दोषों को बटोर लेता है। प्रदिले क्रेममार नहीं होते, और सिखत हो जाते हैं। सिखत अविद्यादिदोष एवं प्राक्तनकर्मकृत सांस्कारिक रोष बीवात्मा के जीतिर्मय विद्याभाग को सर्वथा आदृत कर लेते हैं। यही इसके दु:खी रहने का क्ष कारण है। किन कारणों से यह दु:खी रहता है ? इस प्रश्न के सम्मुख उपस्थित करते हैं। गार्थो होष नाम की दो प्रसिद्ध अविद्यादिश्म्रतियों को ही पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हैं।

हिन्दियों के द्वारा मन से हम सांसारिक विषयमोंगों में प्रवृत्त होते हैं। साथ ही में यह भी कि सिंद विषय है कि किननें ही पदार्थों के साथ तो हमारा प्रेम होता है, एवं कितनों ही से समकाः देप रहता है। मेम और देव दोनो ही ज्याणरों में हमारा मन उन विषयों में बद्ध वेजाता है। जिस के साथ हम प्रेम करते हैं, उस प्रेमी के आकार से हमारा मन आकारित हता है। साथ ही में जिस के साथ देव करते हैं, उस का आकार भी अन्तः पटल पर खिन हिता है। साथ ही में जिस के साथ देव करते हैं, उस का आकार भी अन्तः पटल पर खिन हिता है। साथ ही में जिस के साथ देव करते हैं। आश्चर्य तो यह है कि एक प्रेमी मित्र भी मुख्या भी जासकता है, परन्तु एक प्रवृत्त हा खाते, पीते, सोते, उठते, बैटते सदा ह- भी दिह पर चढ़ा रहता है। किसी रज्जु (रस्सी) में सीधी गांठ लगाना राग है, उक्टी गांठ कि है। शास्त्रपरिमाषा के अनुसार अनुकूल बन्धन राग है, प्रतिकृत बन्धन देव है। कि भादमी आप के सामने खड़ा है, दोनो के शरीर का स्पर्श नहीं है, केवल दिह का स-

5

नो

南

वि

अर्

का

38

भ्रम

#6

सर्व

À

33

व्या

म्बन्ध है। वह आप को देख रहा है, आप उसे देख रहे हैं। दोनों का मध्य धरातख एक है, दोनों का सहयोग हो रहा है, शरीर से पृथक रहते हुए भी दोनों का लह्य एक बन रहा है। इस मुख-सांमुख्य का ही नाम "राग" है। छीजिए आप दोनों ने मुख को जौटा दिया। पीठ से पीठ मिला दी। परिणाम क्या हुआ—आप को दृष्टि पूर्व में है, तो दूसरे की दृष्टि पश्चिम में है, दोनों के लह्य मिन्न मिन्न हैं। ध्यान रिक्छए-शरीर दोनों के परस्पर में मिन्ने हुए हैं। सहयोग में असहयोग है, सम्बन्ध में असम्बन्ध है, मेछ में बेमेल है। इस प्रतिकृत सहयोग का ही नाम "द्रेष" है। राग में विषय का आगमन होते हुए बन्धन है, एवं देव में विषय के न आने पर भी बन्धन है। राग में विषय का आगमन होते हुए बन्धन है, एवं देव में विषय के न आने पर भी बन्धन है। सर्प, विष, हिंसक प्राणी आदि से हम कोसों दूर भगते हैं। फिर भी इन के साथ मन का योग रहता है। कान्त्रन के जानने वालों को यह मालूम है कि चौरीकरने वाले चोर की अपेचा चौरी की मनशाह रखने वाले को अधिक दण्ड मिछता है। ठंक वही दश यहां है। मन का विषय के साथ सम्बन्ध करने व ले देषानुयायी का मन उस अप्रिय विषय के साथ दहरूप से बद्ध रहता है। राग एवं देष दोनों ही आसक्ति के कारण हैं। अथवा आसि कि के ही रागासिक एवं द्वेषासिक मेद से दो विवर्त्त हैं।

मान मार्ग में चबते हुए एक सुन्दर दृश्य देखा। दृश्य की अतिशयसुन्दरता से आपका मन उस श्रोर विशेष रूप से श्राकित हो गया। तत्काल उपलब्धिवेद के प्रभाव से उस दृश्य की जाए श्राप को मन पर लग गई। श्राप आगे निकल गए, परन्तु मन में वही दृश्य चढ़ा हुआ है, मन दृश्यकाराकारित बन रहा है। मन पर दृश्य की जो छाप है (जो कि संस्कार नाम से प्रसिद्ध है), वही "वासना" नाम से प्रसिद्ध है। वह दृश्य संस्कार रूप से मन पर बस जाता सिद्ध है। वह दृश्य संस्कार करता क्या है? सुनिए। है, श्रतएव इसे वासना कहना श्रम्वर्थ होता है। यह वासना संस्कार करता क्या है? सुनिए। श्राप घर लोट आते हैं। परन्तु आपको यह मानस संस्कार "चलें, फिर एकवार उस दृश्य की देखें" यह विवार उत्पन्न किया करता है। फलतः इस चर्वणा से मन उस विषय के साथ बंद देखें" यह विवार उत्पन्न किया करता है। फलतः इस चर्वणा से मन उस विषय के साथ बंद हो जाता है। वासना ही स्मृति की जननी. है स्मृति ही रागासिक रूप विषयक विषय वर्ष तीट जननी है। यह श्राप हिस्सिक होती कब है ? यह भी विचारणीय प्रश्न है। यदि आप घर तीट

I

का अन्यान्य क्रम्मी में व्यस्त हो जांयगे तो स्पृति का उदय न होगा। फलतः वासना संस्कार हो तत्सम्बन्धी विषय की त्रोर मन को ले जाने का त्रात्रसर न मिलेगा। यदि आप श्रोर किसी कार्य में प्रवृत्त न हो कर वार वार उसी विषय का चिन्तन करते रहे तो इस ध्यान के विकाल से अवश्य ही स्मृति का उदय हो जायगा। फलतः मन आसक्तिपाश में बद्ध हो जायगा। भाषको यह नहीं भूलना चाहिए कि ''चञ्चलं हि मनः कृष्णा! प्रमाथि बलवद् हद्म'' के **बत्सार संकल्प-विकल्पात्मक ( ग्रह्ण-परित्यागधर्माविञ्जन: ) मन किसी विषयपर पर चिर-**कांब तक स्थिर नहीं रह सकता । च्राणभर इस विषय पर, च्यामात्र उस विषय पर, कभी उसको लिया, इसको छोड़ा, कभी अन्य को लिया, अन्य को छोड़ा यह मन का खामाविक धर्म है। जब मन चिरकाल तक किसी विषय पर स्थिर नहीं रह सकता तो यह मान खेना पड़-ता है कि आसिक कें मुलहेतु चिरकालिक ध्यान में अवश्य ही मन को किसी अन्य सहयोगी की महायता लेना आवश्यक हो जाता है। विशुद्ध मन चिरकाल तक एक ही विषय के अनुध्यान में र्मिया असमर्थ है। वह सहयोगी है-बुद्धि । बुद्धि स्थिरलच्चा है। बुद्धि के सहयोग से मन में ियर ता का उदय होता है। फलतः बुद्धि सहकृत मन चिरकाल तक उस विषय के चिन्तन मर्म हो जाता है। मन स्वयं स्निग्ध पदार्थ है। कारण मन का निम्मीण अनदारा चान्द्रसोम से 🗿 है। चान्द्रसोम भागव तत्त्व है। भृगु तेजोरूप है। इस अपने स्नेह्रगुण से तेजोबच्चणा बुद्धि को स्थिता को लेकर सन विषय में आसक्त हो जाता है। यह अनुध्यान ही विषयसंग का भाए है। बुद्धि के इसो सहयोग को लोकमाषा में "ख्याल" कहते हैं। खयाल बुद्धि का थापार है। यदि मन बार वार उस विषय का खयाल करता रहेगा, बुद्धि की मदद लेता रहेगा, व अन्य ही वह विषयासिक में फंस जायगा। यदि आपने खयाल (बुद्धि ) हटा लिया तो भाषित को ध्रवसर न मिलेगा।

खुदि तत्त्व अपेचा उपेचा मेद से दो भागों में विभक्त है। मन और बुद्धि का संयोग की है। इस संयोग में यदि बुद्धि मन के आधीन है, तो उपेचा है। यदि मन बुद्धि के भिने है, तो अपेचा है। उपेचा बुद्धि उत्थिताकाङ्चा (अपने आप उठी हुई स्वामाविकेच्छा,

-

वा

नी

340

हो

K

गृह

\$ F

बुद्धि

का

64

विमा

किंवा ईश्वरेच्छा ) की जननी है। एवं अपेद्मा बुद्धि उत्थाप्याका इता (मन की इच्छा, किंवा विवेच्छा) की जननी है। यदि उपेद्मा बुद्धि है, तो मन कभी अग्रसिक्त का कारणन्ती का सकता। कारण आसिक्त में चिरकालिक अनुव्यान अपेत्नित है। वह बुद्धि का व्यापार है। इधर अपेद्माशाव में बुद्धि मन के आधीन रहती हुई, अतए तर् अपने स्थिरताल्क्षण अनुव्यान कम्म में असमर्थ रहती है। इसी उपेद्मा बुद्धि के सम्बन्ध में "उसने गुनैर नहीं किया" वह कहा जाता है। यदि अपेद्मा बुद्धि है तो अनुव्यान को अश्वसर मिल जाता है। कारण ग्रहां बुद्धि प्रधान रहती है, मन इसके आधीन रहता है। फलतः बुद्धि को अपने स्थिरधर्मप्रयोग का अवसर मिल जाता है। इसी सम्बन्ध में "उसने खूब गुनैर किया है" यह कहा जाता है। यथि तेजोक्च्या अपेद्मा बुद्धि स्वयं असंग है, वह विषय।काराकारिता नहीं वनती। पर न्तु चूँकि इसके साथ मन रहता है, अतः बुद्धि की कृपा से मन में संस्कार की छुाप छ हो जाती है। विषय की छुाप को लेना, दूसरे शब्दों में त्रिवयाकार में परिग्रत होना मन का कम्म है, एवं उस छुाप का दृढमूल बनना बुद्धि की महिमा है।

युद्धितत्व मगे केश मेंद से (विद्या-ग्रविद्या मेद से) दो मार्गों में विमक्त है, यह पार्क म मूंचे होंगे। इस सम्बन्ध में यह स्मर्गा रखना चाहिए कि अविद्याबुद्धि से युक्त मन ही आसिक्त का अधिष्ठाता बनता है ' संस्कार को दढ़ बनाना क्तरारूप अविद्या का ही काम है। यदि बुद्धि में विद्या नामक भग भाग की प्रधानता है तो यह विषय के साथ सम्बन्ध करती इर्र भी आसिक्त उत्पन्न नहीं करेगी। ऐसी परिस्थित में हम इस निष्कर्ष पहुचते हैं कि—अविद्या बुद्धिसकृत मन का चिरकाल तक विषय का चिन्तन करना ही अनुध्यान है, अथवा प्रज्ञान में विज्ञान का सिक्तिष्ठ होना ही अनुध्यान है, अथवा अविद्यारूप अपेद्धा बुद्धि के द्वारा मन से (इन्द्रियों के द्वारा) परिगृहीत विषय को चिरकाल तक गृहीत रखना ही अनुध्यान है। यही अनुध्यान आसिक्त का मूलजनक है। चिरकालिक यह विषयसंयोग ही आसिक्त, किंवा संग है, यही राग है। राग काम मूलक है, एवं देष क्रोधमूलक है। अथवा काम रागमूलक है, क्रोध यही राग है। जो बद्धिण राग का है, वही देष का है। दोनों में मन की चिरकालिक अर्ड देषमूलक है। जो बद्धण राग का है, वही देष का है। दोनों में मन की चिरकालिक अर्ड

बारजन्या आसिक विद्यमान है। एक में ग्रहण की आसिक है, एक में परित्याग है। एक हो याद रखना चाहते हैं, दूसरे को मूलना चाहते हैं। काम-क्रोधमुखा यह रागासिक, एवं रेगसिक दोनों ही ब्यात्मविनाश के कारण हैं।

राग-देष से आत्मा का क्या बिगड़ता है ? इस प्रश्न का समाधान करने की कोई आक् क्कता नहीं । राग से भी आत्मा में छोभ उत्पन्न होता है, एवं द्वेष से भी आत्मा सुन्ध रहता है । क्षेमहीतो अशान्ति है, अशान्ति ही तो दुःख की आवासभूमि है, किंवा अशान्ति ही तो दुःख है – "प्रशान्तस्य कुतः सुखम्"। ज्योतिर्म्मय आत्मा का मन के द्वारा विषय में बद्ध हो जाना ही इसे च पारतन्त्रय है । विषयावर्षा से आवृत आत्मा अपने खाभाविक विकास से बिश्चत हो जाता है । वह अवरण्यव्याा, किंवा बन्धनळ्ल्णा परतन्त्रता ही दुःख की मृत्वजननी है । होता यह है के रागदेषरूपा आसिक्त के प्रवेश से बुद्धि में अविद्यामाव की प्रधानता हो जाती है, फलतः इंद का विद्यामाग निर्वे वव जाता है । इस आसिक्तरूप अविद्या के आवर्षा से विद्याबुद्धि व आत्मविद्या (अव्ययविद्या ) के साथ योग नहीं होने पाता । इस अन्तराय से बुद्धि आत्मा वैश्वामाविक ज्योति से बिश्चत होती हुई आत्मबन्धण प्रसादगुण से बिश्चत रह जाती है । आस-क्षम्य ऐसी बुद्धि बाजा मनुष्य यदि विद्वान् भी है, शास्त्रज्ञ भी है, तब भी वह इन्द्रियसंयम करने में क्षम्य ऐसी बुद्धि बाजा मनुष्य यदि विद्वान् भी है, शास्त्रज्ञ भी है, तब भी वह इन्द्रियसंयम करने में क्षम्य हो रहता है । आसिक्तप्रधान मनुष्य का जप-तप-प्राणायाम-ईश्वरीपासना आदि सब प्रव-में वर्ष जाते हैं । इसी स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान् कहते हैं—

यततो हाषि कौन्तेय ! पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमायीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥ (गी० २।६०)

श्रात्मा का श्रपना कोई नियत धरातल है। वही धरातल उपनिषदों में 'दहराकारा" एवं भिक्षारा " नामों से व्यवहत हुआ है। हृदयाकाशस्य इसी दहरपुराहरीक में ज्योतिर्धन श्रामा ग्रीतिष्ठित रहता है। हृदयस्य आत्मा में त्रिषमता का सर्वथा अभाव है। क्योंकि हृदयस्यानिर्धे प्रिमितिष्ठाभाव के कारण विश्वमता को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिलता । ऐसी श्रीवाबुद्धिसहकृत मन यदि आसिक्तिवंश विषयों से राम करता है, तो आत्मा

के उस और विषमस्थान में प्रतिष्ठित विषयों के संसम् से आत्मरूप समता से च्युत होता हुआ विषममावमुळक विषाद से युक्त होजाता है। इसी प्रकार आस कि वश विषयों से देव करता हुआ आत्मा से इस और हटता हुआ भी विषाद के कुचक्र में फंस जाता है। दोनों (राग-देव) के ही स्थानविच्युति है, दोनों में हीं स्नोभ बस्ताणा अशान्ति है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है।

करना क्या चाहिए ? कैसे आसक्ति हटाना चाहिए ? उत्तर वही सुप्रसिद्ध वैराग्यवृद्धि-योग है। आसिक को आप नहीं हटा सकते, अपितु आसिक का प्रतिद्वन्दी अनासिक वस्त बैराग्य ही इसे हटा सकता है। जंबतक आसिकक्ष अविद्यायुक्त बुद्धि में रागद्वेषितृतिः बच्या वैराग्यभाव उत्पन्न न किया जायगा, जबतक पूर्वकथनानुसार सारे उपाय व्यर्थ जांगो। जिस दिन बुद्धि में, किंवा बुद्धिसहकृत मन में वेराग्य का उदय हो जायगा, उस दिन आसि अपने आह इट जायगी। ऐसी वैराग्यभावोपेता बुद्धि का आत्मविद्या के साथ जो योग होग, वहां वर ग्यबुद्धियोग कहलावेगा । वराग्य को बुद्धियोग नहीं कहा जाता है । बुद्धिका (आल के साथ ) योग तो खत: सिद्ध है, जैसा कि पूर्व के बुद्धियोगनिर्वचन में किस्तार से बतलाय ज चुका है। खतः सिद्ध बुद्धियोग श्रासिक्दप आवरगा से आत्मज्योति से वियुक्त होता हुशाविष-मता का कारण बन जाता है। श्रासिक रूप वैराग्य के श्रा जाने से श्रावरण हट जाता है, सम च्वल्क्ण आत्मा से युक्त बुंद्ध आत्मञ्योति से योग करती हुई प्रसादमाव को प्राप्त हो जातीहै। ऐसी अवस्था में "वैराग्यबुद्धियोग" का "वैराग्यहेतुक-बुद्धियोग" यही तात्पर्य समस्ता चाहिए । बुद्धियोग सिद्ध पदार्थ है, वैराग्य साध्य है । इस साध्य की सिद्धि के लिए, दूसरे शब्दों में वैराग्य के उदय के लिए कितनें ही उपायों का आश्रय लेना पड़ता है। वह उपाय संग्रह ही वैराग्यविद्या है, यही राजर्षिविद्या है। राजर्षिविद्या में भगवान ने प्रधान रूप से अनासिक की ही उपदेश दिया है, एवं जिन वृत्तियों से, जिन उपायों से आत्मा राग द्वेष से विमुक्त होता है, वे उपाय बतलाए हैं। अमुक व्यक्ति में वैराग्यहेतुक बुद्धियोग का उदय हुआ कि नहीं, यदि इस का निश्चय करना हो तो उस व्यक्ति की वृत्ति (वर्त्तन-व्यवहार) पर लह्य दीजिये। यदि उस व्यक्ति की वृत्ति में समता है, यदि उस के व्यवहार में 'दूसरा ही कोई करता है, दूसरा ही कोई



4-

ना

शरे

展

की

वे

दि

H

S

कराता है। दुनिया के काम ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बिगड़ते हैं"इन मावों की आप प्रधानता देखते हैं, तो विश्वास कर लीजिए! उसने वैराग्यबुद्धियोगनिष्ठा में सिद्धि प्राप्त कर ली, यही इस योग की पहिचान है। एक हीरा मिल गया तो हर्ष नहीं, वह नष्ट हो गया तो चोम नहीं। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, इसी का नाम समतां है। कार्य सिद्ध हो गया तो ठीक है, न सिद्ध हुआ तो ठीक है, यही समस्वयोग है। समय समय पर ज्ञान-कर्म्म के द्वारा आत्मा में ऊँचे नींचे भाव उत्पन्न हुआ करते हैं। कभी हमारा ज्ञान हमारे आनन्द का करण बनता है, कभी हमारी समक हमें दुःख देने लगती है। कभी कोई कम्मी हमें प्रसच कर देता है, कभी किसी कम्मी को करके इस पछताने लगते हैं। ज्ञान-कर्म के यह उच्चावचभाव इसारे मन में ज्ञोभ उत्पन काते रहते हैं। किसीने आके कह दिया कि तुसें अमुक व्यक्ति एक सहस्र रुपय्ये देगा। ली-जिए सुनते ही बौद्धजगत् में एक त्फान खड़ा हो गया। जिस प्रकाः एक रोगार्त्त मनुष्य को बाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, वह रोगनेदना से छुटपटाता रहता है, ठीक वही दशा स की हो जाती है। अर्थलालसा सब कुछ मुला देती है। इसी प्रकर किसी ने कह दिया कि याज से तुहें सेवा कर्म करना पड़िगा, लीजिए सारा उत्साह मन्द होगया। बस जो पुरुषपुङ्गव ज्ञान-कमं के इन उचानचभावों में सतत प्रवृत्त रहता हुआ भी नित्य निर्द्वन्द्व रहता है, जो न कभी अहाहहास कता, न कभी अश्रुपात करता, विश्वास कीजिए ! उसे वैराग्यबुद्धियोग मिल गया । ऐसे घीर की मा (बुद्धिसहकृत मन ) सर्वथा स्थिर हो जाती है, क्यों कि उसने प्रधिमाग छोड़ते हुए आत्मन शितष्ठा को अपना जिया है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि मन के आधीन हो जाती है, उपेना-भाव को उदय हो जाता है। फलतः सतत विषयों में प्रवृत्त रहता हुआ भी यह निर्लिस रहता है। इसका अपना इच्छास्वातन्त्रय टूट कर ईरवरेच्छा में अन्तर्भूत हो जाता है। इसकी तो किनिवेह कमीिशा न करोति न लिप्यते" यह अवस्था हो जाती है। इसी वैराग्यबुद्धि-की किरदरीन कराते हुए भगवान् कहते हैं

१ — योगस्थः कुरु कम्मीणि सङ्गं त्यवस्वा धनक्षय ! सिद्धयसिद्ध्योः समी भूत्वा समन्त्वं योगं उच्यते ॥ (२।४१।)।

- र इहैव तैजितः सर्गी येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मिण ते स्थिताः। (क्षार्स)।
- क्षे सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन । ' ईत्तते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्रशनः ॥ (६।२९)।
  - थ ब्रात्मीपम्येन सर्वत्र सम् पश्यति योऽर्जुन ! सुस्त वा यदि वा दुःस्त स योगी परमो मतः ॥ (६।३२।) ।

हं अर्जुन ! तुम आसित छोड़ कर ( वैराग्यंसपित प्राप्त करते हुए ) योग ( वुद्धि योग ) में प्रतिष्ठित हो जाओ । सिद्धि एवं असिद्धि में अपने आपको सम बना डालो । क्योंकि समत्व हो योग कहा जाता है । अर्थात् जिस दिन राग-देवम् लिका आसिक को छोड़ते हुए तुम वैराग्यहेतुकबुद्धियोग का आश्रय लें लोगे, उस दिम तुम्हे रा बुद्धिसहका मन योगळहाणा आत्मा में प्रतिष्ठित हो जायगा । उस देशा में न सिद्धि से तुम्हें राग होगा, न असिद्धि में हेव रहेगा, क्योंकि योग की यही महिमा है । आत्मयोग सचमुच समतालविष्

जिन योगियों का मैन समल्ययोंग में प्रतिष्ठित हो गया, उन्होंने इसी लोक में, इसी श्रीर से सम्पूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया। कार्या स्पष्ट है। इंदयस्य अन्ययवं "सम सेवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्" के अनुसार सर्वत्र सम है, अविद्यादि दोषों से एका कितः विनिमृक्त हैं। वैगग्य द्वारा अपनी बुद्धि का जिन्होंने इस इंदयस्थ सम एवं निदीष ब्रह्म के साथ योग कर दिया, जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए, वे अवश्य ही विषमतालक्षण विश्व पर विजय प्राप्त कर चुके।

राजिविद्यांके सम्यक् अनुष्ठांन से वैराग्यहेतुक बुद्धियोग को सिद्ध करने वाला, अंतर्व "योगयुक्तारमा" नाम से प्रसिद्ध वह योगी सर्वत्र संमानभाव से कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ते हती हुआ अपने आप को सम्पूर्ण मूतों में प्रतिष्ठित देखता है, एवं सम्पूर्ण भूतों को अपने प्राप्त में प्रतिष्ठित देखता है, एवं सम्पूर्ण भूतों को अपने प्रतिष्ठित देखता है। तात्पर्य्य यह है कि जिस प्रकार विरवन्गापक अन्ययेश्वर सम्पूर्ण विरवन्गापक

U

i

में

न

श्वार है, एवं सम्पूर्ण विश्व उसके गर्भ में प्रविष्ठ है, इसी आत्मीयता से जैसे उस का किसी के साथ नराग है, न द्वेष है, तथेव वैराग्यबुद्धियोग द्वारा अन्यय का साज्ञात् करने वाला जीवात्मा (शारीरकश्चात्मा) अन्यय के साथ सममाव को प्राप्त होता हुआ द्वन्द्वमावों से पृथक् हो जाता है।

हे अर्जुन ! जो (महापुरुष ) श्रपने ही समान सर्वत्र देखता है, विश्व के दु खको श्रपना दुःख सममता है, विश्व के खुख को अपना सुख सममता है, वही मेरी दृष्ट में श्रेष्ठ योगी है। अर्थात ज्ञान - ऐश्वर्य - धर्म्म बुद्धियोगों का अनुष्ठान करने वाले भी योगी श्रवश्य कहलाते हैं। पत्तु इन सबकी अपेक्षां समस्वसक्त्या वैराग्यबुद्धियोग से सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी ही सर्वश्रेष्ठ कहा जायगा । गीताप्रातिपादित राजिषिविद्या द्वारा सिद्ध वैराज्यबुद्धियोग का यही संक्षिप्त सक्त्य-मिर्वचन है।

#### १—ज्ञान-बुद्धियोग

जिस प्रकार राग-देवरूपा ग्रास कि का प्रिट्रिन्दी मान "बेराग्य" नाम से प्रसिद्ध है, एक्मेंव मोह का प्रतिद्वन्द्वी भाव ज्ञान है। दर्शन ने ज्ञान के प्रतिद्वन्द्वी इस मोह को "प्रविद्या" शब्द से व्यवहृत किया है। यद्यपि दर्शनमर्थादा के अनुसार ज्ञान के प्रतिद्वन्द्वी के अविद्या शब्द से व्यवहृत करना श्रसङ्गत प्रतीत नहीं होता, परन्तु विज्ञान मर्यादा के प्रतिद्वन्द्वी के अविद्या शब्द से व्यवहृत करना श्रसङ्गत प्रतीत नहीं होता, परन्तु विज्ञान मर्यादा के प्रतिद्वन्द्वी करना चाहिये। कारण मोह-अस्ति। आसिक अभिनिवेश इन चारों का ही नाम अविद्या है। श्रविद्या शब्द से चारों के प्रश्च होता है। इस दृष्टि से तो अस्मिता भी श्रविद्या है, श्रमिनिवेश भी श्रविद्या है, विज्ञान में श्रविद्या है, विज्ञान में के प्रयक्त नामों की हम गणना को तो उस समय मोह को मोह ही कहेंगे। फलतः विज्ञानपद्ध में "भोहास्मितारागद्वेषा भिनिवेशाः पञ्च-भाः" इस के स्थान में "मोहास्मितारागद्वेषा भिनिवेशाः पञ्च-भाः" यह रूप होना चाहिये। श्रस्त हमारी बुद्धि में संस्कारवश, किंवा प्रकृति की कृपा विद्या साम्राज्य रहता है। इस मोह के सम्बन्ध से बुद्धि भी मुग्ध बन जाती है, सद-

सदिवेक नष्ट हो जाता है। इमने पूर्व प्रकर्शों में आत्मा को ज्ञानकमीमय बतलाया है। साथ ही में यह भी बतलाया गया है कि पाप्मा की कृपा से ज्ञान के सम्यक् ज्ञान, अन्यथाज्ञान, ग्रज्ञान मेद से तीन पर्व हैं, एवं कर्म के भी सुकर्म्भ, विकर्म, ग्रक्म्भ मेद से तीन ही पर्व हैं । विशुद्ध ज्योति सम्यक्ज्ञान है, इसका उत्तेजक किंवा उदय का हेतु सुकर्म (निवृत्ति लक्ष्मा निष्काम कर्मा ) है । निष्काम कर्म के प्रभाव से जिस में इस निरावरण शुद्ध ज्योति रूप सम्यक् ज्ञान का उदय हो जाता है, उसे ही जीवनमुक्त, विदेहमुक्त 'मुक्तात्मा" कहा जाता है। गीता की परिभाष नुसार वही "सिद्ध" कहलाता है। इसी सिद्धावस्था के सम्बन्ध में -- "बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते" 'ज्ञानान्मुक्तिः" "ज्ञानाम्निः सर्व-कर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन" "उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्" ज्यादि सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं। मिलन ज्योति अन्यथा ज्ञान है, यही साध्यावस्था है। इस अवस्या से युक्त व्यक्ति को ही गीता ने "ग्राहरुत्तु" कहा है। आवर्गा प्रज्ञान है। यह नष्टावस्था है। प्रकाश का ( ज्ञानज्योति का ) दोषों से सर्वथा त्र्यावृत हो जाना त्र्यज्ञानावस्था है, ज्ञानामव का नाम अज्ञान नहीं है, अपितु अज्ञान से एकान्ततः आवृत ज्ञान ही का नाम अज्ञान है। इसी अज्ञानावृत ज्ञान को, किंवा आवरणयुक्त ज्ञान को "मोह" कहा जाता है, जैसा कि -' अज्ञानेनाष्ट्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" इत्यादि से स्पष्ट है। यहां ज्ञानज्योति का सर्वथा अभिभव है। अतएव इन्हें "अचितसः" कहा जाता है। विशुद्ध लौकिक, केवर आहारनिद्राभयमैथुनादि सांसारिक विषयों को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले ऐसे नष्टप्राय जन्तुओं के लिये ही भगवान् को "सर्वज्ञानविमृढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः" इन कदु शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है। ऐसे अज्ञानियों के लिये तो शास्त्रीपदेश एक प्रकार से केवल अर्प्य-रोदन ही बनता है। जिनके आत्मा में आवर्या की कमी रहती है, उनका ज्ञान आशिक हर से विकसित रहता है। कुछ ज्येति है, इस लिए तो सत्कम्मों में प्रवृत्ति होती है। एवं साथ ही में आवरण भी है, इस लिये विशुद्ध सत्य का भी उदय नहीं होता । यही साध्यावस्था-पत्र मारुरु है। इनका जो मोह है, दूसरा ज्ञानबुद्धियोग उसे ही हटाता

ध

**-**

दे

से

1

17

FI

9

न्रो

A

1

M

वं

ब्रह्मवस्थापन विशुद्ध अज्ञानियों की चिकित्सा सर्चथा श्रसं मन है। ज्ञानबुद्धियोग के प्रमान से ब्रव मोह रूप ब्रागस्या की एकान्तत: निःवृत्ति हो जाती है, तो अन्तर्ज्योति का उदय हो बाता है। यही सिद्धावस्था, किंता युक्तावस्था है। इस प्रकार ज्ञान कर्म के तारतम्य से तीन ब्रत्याएं हो जाती हैं।

- १-१—गुद्धज्योतिः ( गुद्धसत्वः ) सिद्धावस्था ( युक्तषोगी ) मुक्तात्मा
  - २—मिलनज्योतिः ( मिलनसत्वः) साध्यावस्था ( युक्कानयोगी )— आरुरुद्धः
  - ३—म्रावरग्रम् (विशुद्धं तमः) लौकिकावस्था( श्रयुक्तः ) लद्यच्युतः
- २-१-सम्यग्ज्ञानम् -- सुकर्म (चिकत्सितः) -- मोहात्यन्तिकनिवृत्तिः
  - २-अन्ययाज्ञानम् -- विकर्म (चिकित्स्यः) मोहस्यांशात्मना प्रवेशः
  - ३—अज्ञानम् अकर्मा (असाध्यः ) मोहात्यन्तिकप्रवृत्तिः

उक्त तानों ज्ञानपर्यों, एवं तीनों कम्भेपर्यों का परस्पर में संघर्ष होता रहता है। हम ए प्रयक्त में अनुभव करते हैं कि कभी च्रणमात्र के लिये हमारी बुद्धि में सालिक विचार को हैं। कभी हम सर्वया मृद् (अज्ञानी) वन जाते हैं। इस मिलिक विचार प्रवाहित रहते हैं। कभी हम सर्वया मृद् (अज्ञानी) वन जाते हैं। वृद्धि कृषिठत हो जाती है। इन्हीं तीनों विचारों के आधार पर कभी हम मुकर्म की को, कभी विकर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। कभी अज्ञान के प्रभाव से ''क्या करें कोई मा ही नहीं दीखता।'' ऐसे अज्ञरों का प्रयोग करते हुए सर्वथा अकर्म्भवय बन जाते हैं। अप्रकार हमारी बुद्धि किसी एक ज्ञान—अन्यथाज्ञान—अज्ञान—सुकर्म —विकर्म—अकर्म पर किसी न रह कर समय समय इन ६ ओं के संघर्ष में पड़ी रहती है। प्राकृतिक विज्ञान के जिया संघर्ष सदा ज्ञोम का कारण है। उदाहरण के लिये बों समिक्तये कि हम किसी को प्राप्त करना चाहते हैं। उस वस्तु की और हमारा मन मुक्त रहा है, यही काम है। अज्ञान की दूसरा भी चाह रहा है। एक ही वस्तु पर दो व्यक्तियों के काम ने आक्रान्त कार स्वा की रहता की दूसरा भी चाह रहा है। एक ही वस्तु पर दो व्यक्तियों के काम ने आक्रान्त कार स्वा है। इम दोनों कामों के संघर्ष का परिणाण यह होता है कि दोनों व्यक्तियों कि इसे के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस क्रोध से "इम अधुक विषय को चाहते

हैं" इस मानस संस्कार पर आघात होता है। हमें यह प्रतीत होने लगता है कि अपुत व्यक्ति हमारे अभिलिषत पदार्थ को लेना चाहता है। यदि वह न होता तो हमारी इच्छा मे कोई बाधा न थी। इस संस्कार के व्याद्यात से मन जुट्य हो जाता है। मन के लोम से वृद्धि न्न हो जाती है। कर्त्तं व्याकर्त्तं व्यविवेक जाता रहता है। हम श्रूपवर वन जाते हैं। अक्ट कोई काम नहीं करती । सामने कोई खड़ा है, अथवा नहीं यह भी मान नहों रहता जामते हुए भी सो रहे हैं। इस प्रकार ज्ञानकर्म्स के मियः संघर्ष से उपमदित, काम से उत्पन्न क्रीय के आवेश से उपमहित संस्कारों में जो एक क्रोम उत्पन्न होता है, उस क्रोम से बुद्धि में जो एक स्तब्ध वृत्ति का उदय होता है, वही मोह किंवा संस्रोह नाम से प्रसिद्ध है। मात्रान व्यास ने इसी को 'सुर्धावस्था" कहा है। "सुरुधे ८र्धसंपत्तिः परिशेषात्" (शाब्स्०३।२।१०) के अनुसार इस मोहावस्या में आधी जाग्रदवस्या रहती हैं, आधी सुप्तावस्था रहती है। जाग्र-वस्था में चतु-मुख-इस्तपादादि की जो चेष्टाएं हैं, वे भी यहां उ०लव्य होतीं हैं। एवं सा वस्था की विवेकामावरूपा जो चेष्टाएं हैं, वे भी यहां विद्यमान हैं। फलतः मुम्धावस्था में दोनें अवस्थाओं के घम्मी का समन्वय हो जाता है। यही चित्त ( मन ) का वैचित्य है, यही वैकि त्य मोह है। इस मोह से बुद्धि का जो ज्ञानरूप विद्यामांग है, वह आवृत हो जाता है। परि गाम इस का यह होता है कि हमें कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। फलतः श्रात्मा सदा बुव्य रहता है। किसी ने भवा बुग कह दिया तो हम महादुःखी हो जाते हैं। अज्ञानावृत ज्ञान-रूप संघर्षजनित मोह हमें पद पृद पर लक्ष्यच्युत किया करता है। जिस दिन ज्ञानोद्य हे मोह निवृत्त हो जाता है, उस दिन हम सर्वथा निर्वेदमाव को प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि भी-वान् कहते हैं —

यदा ते मीहकलिलं बुद्धिर्धितितिरिष्यिति ।
तदा गग्तासि निर्वेदं श्रीतक्ष्यस्य श्रुतस्य च ॥ (गी॰।२॥५०)
देस उक्त लक्षण सीह नामक क्लेश से उत्पन्न जो शोक है, उसकी निर्वित के विषे
भीह का प्रतिद्वन्दी, श्रतएव प्रतिबन्धक ज्ञानबुद्धियोग (ज्ञानहेतुक बुद्धियोग) अपेकित है।

न्

.)

₹-

[[-

नों

<del>च</del>-

R.

75

न-

से

M-

स्ये

बुद्ध में इस ज्ञान का उदय कैसे, किन उपायों से, कब सम्भव है ? इन प्रश्नों के समाधान के लिए भगवान् ने जो उत्तर दिये हैं, उनका संग्रह ही ज्ञानिवद्या है । ज्ञानोदय से सिद्धावस्था का उदय होता है, अतएच इस ज्ञानिवद्या को सिद्धिवद्या भी कहा जाता है । जिस प्रकार अनासिक वैराग्यिवद्या का रहस्य था, एक्मेव इस ज्ञान विद्या का मृत रहस्य ग्रन्तज्योंति है । वैगाय से जैसे आत्मा में अन।सिक्क मात्र का उदय होता है, एवमेव ज्ञान से अन्तज्योंति का उदय होता है ।

ज्योतितत्व अन्तः — वहिः मेद से दो भागों में विभक्त है। दोनों के स्वरूपज्ञान के लिये सूर्य्य चन्द्रमा को सामने रिखये। सूर्य्य ज्योतिर्घन है, चन्द्रमा भी ज्योतिर्मय है। परन्तु दोनों में बड़ा अन्तर है। सूर्य्य चारों क्योर से (बाहर भीतर सब क्योर से) प्रकाशित है। इसे अपने को प्रकाशित करने के लिये क्यन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। यह क्यपने ही प्रकाश से आग भी सर्वात्मना प्रकाशित है, एवं इसने क्यपने प्रकाश से त्रेलोक्य को भी प्रकाशित कर सखा है। अतएव सूर्य्य को "स्वज्योति" कहा जाता है, यही अन्तज्यों ति है। चन्द्रमा अति के पुत्र माने गये हैं। प्रार्ण विज्ञान के अनुसार अति प्राण पारदर्शकना का प्रतिवंधक बनता

<sup>\*</sup> प्राण्विद्या ही वेद्विद्या है। वेद में इन प्राणों के बड़े बड़े गम्भीर रहस्यों का प्रतिपादन हैंगा है। इन प्राणों की प्रधान रूप से १० जातियें मानीं गई हैं। इन में ४-४ प्राणों के दो निमा हैं। दोनों परस्पर में विद्या-श्रविद्या चतुष्ट्यों की तरंह प्रतिद्वन्द्वी हैं। श्रृष्टि पहिला एव पृष्ट्य प्राण् है। इसका प्रतिद्वन्द्वी राज्यसप्राण् है। रुधर शोपण करना इस प्राण् का मुख्य काम है। खून को सफेद बना कर प्राण्णी को निर्वाल करना इसी प्राण् का अन्यतम कर्म्म है। स्थूलकाय भणी भी राज्यसप्राण् के प्रवृद्ध हो जाने पर विलक्षल पीला पड़ जाता है। चेहरा सफेद हो जाता है। श्रिष्ट्रियाण के निर्वाल हो जाने पर भी राज्यसप्राण को प्रवेश करने का अवसर मिलजाता है। स्था पितरप्राण्य है। इसका प्रतिद्वन्द्वी पिश्राच्याण है। मांस पर आक्रमण कर उसे सुखा देन। सिका कार्य है। पिशित मांस का नाम है। "पिशितमञ्जति" के अनुसार पिशित पर आक्रमण कि वाला प्राण् ही पिशाच है। इसके आक्रमण से हड्डी २ निकल आती है। इसी को "सूखने के रोग" कहा जाता है। तीसरा देवप्राण है। इसका प्रतिद्वन्द्वी असुरप्राण है। बुद्धि को नष्ट

-

ब्रा

भा

नी

ज्ये

या

में

46

इन

बाद

होतं

A

₹1

Hu

का

विव

लु

乖

部

हुआ धामन्त्रद पदार्थों का उत्पादक माना गया है। वास्त्-आप: - अिन नाम के तीन शुक्रों से धामन्त्रद विरक्ष का निर्माण हुआ है, जैसा कि पूर्व के आत्मविद्याप्रकरण में विस्तार से वत्नाया जा जुका है। यही तीनों शुक्र कमशः श्रावि, भृगु, श्रागिरा नाम से व्यवहा हुए हैं। इन तीनों में श्रागिरा नामक अगिनशुक्र भी श्रागिन-यम-श्रादित्य मेद से तीन मार्गों में विमक्त है। भृगु नामक आप: शुक्र भी श्राप: - वायु-सोम मेद से तीन मार्गों में विमक्त है। पत्नु अति नामक वाक् शुक्र तीन नहीं हैं, अतएव "न जि:" इस निर्वचन से इसे अित कहा जाता है। अगिच यह सौरज्योति को जा जाता है, अपने पारदर्शकता प्रतिवन्धक धर्म के प्रमाव से जिस पदार्थ में अत्रिपाण प्रधान रूप से रहता है, उसके अवारपार रिक्मों को नहीं जाने देता, स्वयं उन को पी जाता है। इस विये मी "श्राचीति-श्रित्रः" इस निर्वचन से इसे अत्रि कहा जाता है। सर्वथा कृष्ण चन्द्रमा में अत्रिप्राण की ही प्रधानता है। दूसरें शब्दों में अत्रिप्राण के आगमन से धानच्छद चन्द्रमा का स्वरूप निष्ण हुआ है। अतएव इसे अत्रिप्रमाण मानना न्यायसंगत होता है। इसी अति की कृपा से चन्द्रमा में आने वाट्य सौरप्रकाश आएणर न निकल कर प्रतिफलित होता हुआ वापस लौट जाता है। चन्द्रमा का जो प्रकाश है, वह सूर्य का ही प्रकाश है। साथ ही में यह प्रकाश अन्तर्भुख नहीं, अपितु बिहर्मुख है। इसी जिये चन्द्रमा को जो प्रकाश है। इसी विद्याति है। इसी विद्याति है।

यही दो विभाग आत्मप्रपञ्च के सम्बन्ध में समिक्षिये । आत्मज्योति ही ग्रात्मा-प्रकृति मेद से दो भागों में विभक्त हो जाती है। आत्मज्योति ( अव्ययज्योति ) अन्तज्योति है, यही ज्ञानज्योति है। प्रकृतिज्योति बहिज्योंति है, यही भूतज्योति है। सूर्य्य-चन्द्रमा-विद्युत-तार्क-

करना, बुद्धि पर आक्रमण करना इस का मुख्य कर्म्म है। चौथा मनुष्यप्राण है। इसका प्रतिष्ट-न्द्री गन्धर्वप्राण है। मरने के श्रमन्तर प्राणी की जो श्रवस्था रहती है वही गन्धर्वप्राण है। इस का मन पर श्राक्रमण होता है। पांचवा ग्राम्यपशुप्राण है, इसका प्रतिद्वन्द्री श्रारण्यपशुप्राण है। इन सब प्राणों का विवेचन प्रकृत में नहीं किया जा सकता। इसके लिये ऋषिरहस्यादि प्रथ ही दृष्टव्य हैं।

क्रीन क्रादि सब का इस भूतज्योति में ही अन्तर्भाव है। 'तेमव भान्तमनुभाति संव तस्य भासा सर्विषदं विभाति" इस औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार ज्ञानंज्योति जहां भूतज्योति की मुलप्रतिष्ठा है, वहां ''पञ्चज्योतिरयं पुरुषः'' इस बाह्मस सिद्धान्त के अनुसार बिना भूत-ब्रोति के ज्ञान ज्योति भी स्वस्वरूप से विकसित नहीं हो सकती। दोनों का परस्पर में उपका-यांपकारक सम्बन्ध है। सूर्यज्योतिरूप भूतज्योति से बुद्धि का, एवं चन्द्रज्योतिरूप भूतज्योति क्षेयन का स्वरूप निर्माण हुआ है। फलतः अध्यात्मसंस्था में इन दोनों को हम भूतच्योति बह सकते हैं । इनके साथ हृदयस्थ अन्तर्योतिर्घन अन्ययात्मा का सम्बन्ध रहता है। यदि अ दोनों ज्योतियों के मध्य में मोह नामक क्लेश प्रविष्ट हो जाता है तो अन्तज्योंति आवृत हो बती है। फबतः बुद्धि अन्तज्योंति से विश्वत होती हुई, केवल भूतज्योति के चक्र में बद्ध होती हुई ज्ञोभ का कारण वन जाती है। यही ज्ञोभ मोह है, यही श्रज्ञान है, ज्ञानज्योति-विश्वना बुद्धि का यही अविद्याभाव है। ऐसी भ्यिति में अव्ययविद्या में बुद्धिविद्या को विना किसी स्वार के युक्त करने के लिये मोह की निवृत्ति अपेद्मित है, एवं तदर्थ अन्तर्ज्योतिर्लच्या ज्ञान भ अ। अप अपेक्तित है । वही इशन मोह को हटावेगा, फलतः निरावरण बुद्धि अपनी ज्ञान-संगति से विकसिन होती हुई अगत्मविद्या के साथ योग कर लेगी। यही दूसरे ज्ञानबुद्धियोग म संबित स्वरूप निदर्शन है। इसमें इंन ही प्रधान द्वार है, अतएन भगनान् ने इस ज्ञान-विवापरपर्यायक सिद्धविद्या में प्रधान रूप से ज्ञान-विज्ञानलत्त्र अन्तर्ज्योति के स्वरूप, एवं तत्पा-खगायों पर ही विशेष प्रकाश डाला है। तुष्टि ही इस योग की सफलता की पहिचान है। कितन १७ भागों में विभक्त है। जिसमें आप इन तुष्टियों का विकास देखें, विश्वास कर वैविये, उपे ज्ञानयोगनिष्टा प्राप्त हो गई।

### रे-ऐश्वर्य-इद्धियोग

आनन्द-विज्ञान गर्भित, मनः-प्राण-त्रःङ्गय, अत्तर-त्तरपुरुष से नित्य सम्बद्ध, बिहरंग भिष्कितिविशिष्ट, शुक्तत्रयाविञ्चन विश्वमृत्ति का ही नाम "ईश्वर" है। इस ईश्वर की ईश्वरता

-

विग

पर्य

का

ना

न्नो

मुस

160

हो

ऐक्

का

वुहि

बि

品

का ही नाम "ऐश्वर्य" है। यह ऐश्वर्य, किंवा ईश्वरता ज्ञान-क र्म- अर्थ मेद से तीन तन्त्रों के विभक्त है। ज्ञान उसका पहिला ऐश्वर्य है, कर्म्म उसका दूसरा ऐश्वर्य है, एवं अर्थ उसका तीसरा ऐश्वर्य है। इन तीनों ऐश्वर्यों से, किंवा त्रिपर्वा ऐश्वर्य से ईश्वर सक का ईशिता (सामी-श्रध्यक् ) बनता हुआ सम्पूर्ण विश्व में विकसित हो रहा है। ऐश्वर्यशाली इसी ईश्वर के श्रेष्ठ का नाम जीवात्मा है। फलतः इस में भी उन ईश्वरीयधम्मों का आगमन खतःसिद्ध है। वेद ने ईश्वर की ईश्वरता के सम्बन्ध में जहां ज्ञान-कर्म- अर्थ यह तीन तन्त्र माने हैं, वहां उप्वेद भूत आयुर्वेद ने इन्हीं तीनों को काल-कम्भ व्यर्थ नामों से व्यवहत किया है। मन ही काल-त्मक शिव है, यही कालचक है, शिरोयन्त्र ही इस की प्रतिष्ठा है। प्राण ही कर्म है, यही ब्रह्मा है, हृदययन्त्र ही इसकी प्रतिष्ठा है। वाक् ही अर्थ हैं, यही विष्णु है, नामियन्त्र ही इसकी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार अध्यात्मसंस्था के तीनों यन्त्रों के द्वारा हम ईश्वर की ईश्वरता के साद्वात् दर्शन कर रहे हैं।

१-ज्ञानम्-(कालः)-कालचक्रम (कालः-शिवः)-मनः -"त्रयंसदेकमयमात्मा" २-क्रिया--(कर्म्भ)-कर्मचकम् (कर्म-ब्रह्मा)-प्रायाः | ३-अर्थ:--( अर्थ: )-अर्थचक्रम्, (अर्थ-विष्णुः )-वाक्

मनः प्राण्यवाङ्मय ईश्वर प्रजापति जैसे ज्ञान से सर्वज्ञ, क्रिया से सर्वश्वितामान, एवं अर्थ से सर्वितित् वनता हुआ सर्वमूर्ति, किंवा पूर्णमृत्ति बन रहा है। एवमेंव तदंशभूत मनःप्राण-वाङ्मय जीवप्रजापति भी "पूर्श्वामदः पूर्शिमदम्" यदेवें ह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह"-"योऽसी, सोऽहम्-योऽहं सोसौ" इत्यादि प्रमाणों के अनुसार ईश्वर की ज्ञान-क्रिया-अर्थ तीनों विभूत तियाँ से पूर्ण है। ईश्वरांशभूत जीव में किसी बात की कमी नहीं है। यरन्तु आश्चर्य यह है कि ईसर के इन तीनों ऐस्रयों से नित्य युक्त रहता हुआ भी जीवात्मा अहप इ, अहपशक्ति, एवं अल्प-वित् वन रहा है। "हमारे यह बात समक्र में नहीं आती, हम उस कामको करने में इसमर्थ हैं, हमारे पास उस साधन की कमी है" इस प्रकार यह अपने जीवन में ज्ञान-क्रिया-मर्थ तीनी क्षिम्तियों की कमी का अनुभव करता रहता है। आज यह नहीं, कल वह नहीं, पर्याप्त द्रव्य नहीं, प्याप्त अन्न नहीं, पर्याप्त गृह नहीं, कहीं से वह मिल जाय, कहीं से वह कुछ दे जाय, इस प्र-कार यह निरन्तर अर्थ के पीछे अनुधावन करता रहता है यह सब क्यों होता है ? इस प्रश्न का उत्तर ग्रस्मिता नाम की अविद्या है। श्रात्मा के वास्तविक विकास को, श्रात्मा के ऐश्वर्य को को रोकर्ने वाला भाव ही अस्मिता है " स्मिङ्-ईषद्धसने" के अनुसार विकास ही स्मितमात्र है। बिला हुआ पुष्प स्मित है, हंसता हुआ मुख स्मित है। मुकुलित पुष्प अस्मिता है, मुर्भाया हुआ चेहरा आहमता है। बुद्धि में जब इस आहमता स्केश का आयमन हो जाता है तो रहता हुआ भी आत्मविकास दव जाता है। इस अस्मिता से अनै अर्थ बन्ध शोक का उदय हो जाता है, सदा मन मुर्साया रहता है, चित्त अशान्त रहता है। इस शोक को हटाने का उपाय है, अस्मिता क्रांश को हटाना । अस्मिता तभी हट सकती है, जब कि अस्मिता की प्रतिद्वन्दी ऐश्वर्य बुद्धि में उदित हो । बस जिस उप।य से बुद्धि अपने विद्यारूप ऐश्वर्य से युक्त हो जाती है, जिस ऐश्वर्य के आने से अनैश्वर्यमुखिका अविद्या अपने आप हट जाती है, उन उपायौ का संप्रह ही ऐश्वर्यविद्या है। इसी को राजविद्या कहा जाता है। राजविद्या से ऐश्वर्यहेतुंक इदियोग का उदय हो जाता है , जिस प्रकार ज्ञानविद्यापरपर्यायक सिद्धविद्या को गैलिक रहस्य अन्तर्ज्योति था, एवमेव इस ऐर्यश्वर्यविद्या का मौलिक रहस्य ईश्चरानन्यस्य ही ममना चाहिए। हमारे और उसके उसके मध्य में अस्मिता का आवर्गा आनया है। इसी लिए हम अपने अंशी कि ईश्वरता को भूल रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम उसी के एक के हैं, भाग हैं, अत्रयन हैं, जुज हैं। हम यह प्रत्यन देखते हैं कि यदि हमें हमारे वास्तविक विहास को पता छग जाता है तो हमारे आत्मा में अपने आप नवीन बंब का संचार हो जाता हैं। उदाहरण के छिए आज के भारतवर्ष को बीजिए। हमें अपने मौछिक रहस्य रूप सत्य विद्या से विश्वत रखते हुए आरम्भ में हीं मिध्या इतिहासों के द्वारा हमारे यह संस्कार बना कि पहिले, पूर्वयुग में मूर्ख थे, असम्य थे, जङ्गली थे, जड़ पदार्थों की उपा मा काने वाले थे, विज्ञानशून्य थे? । परिगाम यह हुआ कि आज इस मिध्यासंस्काररूप अस्मि-

iff

-

献

M

TH

बात

वार्त

उस '

हमार

त्र ।

वाल

सब

ही

ना

स्यय

बास

श्विक

नियत वन ४

देव

調

M

勒

ता के आवरण से हम अपने उस पूर्व ऐखर्य को भूलते हुए ममनश अस्मिता प्रचास्कों का ही गुग्गान करने लगे। यदि कोई पुरुष पुद्धव हमें सत्स।हित्यद्वारा (वैदिक विज्ञानद्वारा) एवं सत्य इतिहास द्वारा यह बता देता है कि तुम ऐसे न थे कैसे थे, तो तत्काल इमारी म स्मिता हट जाती है। जिस दिन हमें अपने वास्तविक खरूप का पता लग जाता है, उसी दिन हम अपने आत्मा में एक अपूर्व विकास का अनुभव करने लगते हैं। इसी विकास के बल पर इम अपने खोए हुए, एवं छिने हुए, किंवा छीने गए ऐस्वर्ध को प्राप्त करने में समर्थ होजाते हैं। दो प्रतिद्वन्द्वियों में से पराजित होने वाले व्यक्ति के कान में यदि ''अरे तुम तो अमुक के वंशज हो, कोई पर्वाह नहीं शेर ! फिर से मुकाबला करो" यह अवस पड़ जाते हैं तो अपने वंशजों का रक्त जागृत हो जाता है, अत्मता पटायित हो जाती है। इस प्रकार ऐसे सैकड़ों स्थलक बाए जासकते हैं, जिन में अस्मिता के प्रभाव से रहता हुआ भी बल-पौरुष दवा रहता है, एवं वहां वास्तविक ऐरवर्य के परिचय करा देने से आत्मपौरूष विकसित हो जाता है। ठीक यही दशा यहां समिम्प । जीवात्मा अस्मिता के आवर्गा से अपने मूलप्रभव ईश्वर के ऐश्वर्य से विश्वत होता हुआ शोकप्रस्त बन रहा है। दूसरे शब्दों में यों समिकए कि अस्मिता की कृपा से अल्पश्कियुत जीवात्मा की बुद्धि भी श्रारिमतारूप श्रविद्या से युक्त हो रही है। इस श्रविद्या के प्रमाव से बुद्धि में आने वाला आत्मा का ऐश्वर्य आवृत हो रहा है। फलतः विदाबुद्धि का अन्ययस्प विद्या के साथ योग नहीं हो रहा । यही इस जीगतमा की ऐश्वर्य से विच्युति है। इस के लिए इसे बुद्धि की अस्मिता इटानी पड़ेगी। साथ ही में अस्मिता इटाने के लिए इसे ईरवर की अनन्य उपासना करनी पड़ेगी। चिरकाल तक ज्ञान-विज्ञानमृति ईश्वर का अनुध्यात करना पड़ेगा। इस उगासना के बळ से ज्यों ज्यों जीवात्मा ईश्वर के निकट पहुंचता जायगा, त्यों त्यों मुद्धि से अस्मितारूपा अविद्या का आवर्णा हटता जायगा। जिस दिन उपासना सिद्ध हो बायगी, जीवात्मा सवीत्मना उस का भक्त (भाग-ध्रंश ) बन जायगा, उस दिन बुद्धि से अस्मिता का एकान्ततः विनाश हो जायगा, तत्काल बुद्धि में ऐसर्य का उदय हो जायगा। ऐसी ऐश्वर्यञ्चणा बुद्धि का अञ्चययात्मा के साथ जो योग होगा, वही ऐरवर्य नामक बुद्धियोग कह बार्गा। ईश्वर अनन्तवन हैं। इस की उस अनन्तशांकि का मागीदार बनने के लिए 'सा गाउँ कि रीक्टरे" ( सारिडल्बस्च ) अनुसार खाते, पीते सीते, उठते, बैठते, चळते सदा संश्वर में दरानुरिक ( अनन्यमाव से ईश्वर की ध्योर मन को जगाना, अनन्ययमाव से बाल समर्पण ) रखनी पड़ेगी, इससे उस शक्ति का इसमें प्रवेश होगा। जिस प्रकार एक वि-वार्त्रण अपरिवित के अपने से एक बाजक कुण्ठित हो जाता है, एवं सजातीय बन्धु के जाने से समी मुकुलित वृत्ति उच्छित्र हो जाती है। एवमेव अस्मितारूए विजातीय केंग्र के आजाने से समी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। सजातीय ईश्वर बन्धु के संसर्ग से हमारा यह मुकुलित माव यह बो जाती है। सजातीय ईश्वर बन्धु के संसर्ग से हमारा यह मुकुलित माव यह बो जाता है, हम अपने वास्तविक रूप को पहिचान लेते हैं। इस बुद्धियोग का प्रधान बालवन ईश्वर की अनन्य उपासना है, इसी लिए भगवान ने ऐश्वर्यविद्यापरपर्थ्यायिका इस गाविद्या में प्रधान रूप से ज्ञान-विज्ञानसयुका, उपासना छन्न्या ईश्वर की अनन्यमिक का हो विशेष रूप से प्रतिपादन किया है, जसा कि विद्याभाष्य में स्पष्ट हो जनम्या। इस उपासना का कि है, अवर-परतान्त्रण अन्ययप्राप्तिद्वारा नैक्करम्यभाव की सिद्धि।

भव्ययपुरुष के विद्या—काम—कर्म्म यह तीन रूप माने गए हैं। श्रानन्द-विज्ञानं विद्या व्या है, इसे ही पराव्यय कहा जासकता है। प्राशा-बाक् कर्माव्यय है, इपे ही अवर श्रव्यय कहा विस्कृता है। दोनों के मध्य में श्लोव सीयस नामका मन प्रतिष्ठित है, यही कामारमा है। मन

क विज्ञानसाख में मनस्तत्त्व चार भागें। में विभक्त है। दूसरे शब्दों में अध्यात्मसंस्था में कि पृथक नाम-रूप कर्मवाले चार मन प्रतिष्ठित हैं। मुख-दुःख का अनुभव करने वाला, कि विषय के कारण इन्द्रियकोटि में ही अर्न्तभूत संवेदनीय मन पहिला मन है। इसे ही इन्द्रिय-प्राणी कहा जाता है। इसी के लिए अथर्वसंहिताने "मनः षष्ठानिन्द्रिया। शिं" (अथर्वसं०) हिन्द्री है। वाक्-प्राण-चन्नुः-श्रे।त्र-मन इन पांच इन्द्रियों में जो पांचवां मन है, वह यही कि मन है। इसी को हम बहिम्मन कह सकते हैं। उक्त सब इन्द्रियों का सब्बालन करने वाला, कि सर्वान्द्रिय नाम से प्रसिद्ध, किन्तु इन्द्रिय न होने से अनिन्द्रिय नाम से प्रसिद्ध कि इसरा मन है। यही "प्रज्ञान" नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे हम कि नाम से भी व्यवहृत कर सकते हैं। तीसरा मन महदात्मक है। इसे ही चित्त-महान्-सन्व-

₹P

1

वा

43

giç

1

M

का दोनों से सम्बंध है। यदि मन अवर अव्यय की और है तो संसार है, पर अव्यय की और है तो मुक्ति है, अपने स्थान पर है तो दोनों का समन्वय है। पर — अवर — मनो मेदसे अव्ययाला के तीन विवर्त्त हो जाते हैं। इन्हीं तीनों के आधार पर प्राचीनों के आन— भक्ति— कर्म्भ नाम के तीनों योग प्रतिष्ठित हैं। विशुद्ध सांसारिक कर्मों मे लिप्त रहना कर्म्मयोग है। इसका साली प्रायावाङ्मय अवर अव्यय है। सांसारिक कर्मों का एकान्ततः परित्याग करते हुए सर्वकर्म- परित्यागलक्त्या सन्यास का प्रनुगमन करना ज्ञानयोग है। इस का साक्षी आनन्दिवज्ञानम्य पराव्यय है। कर्म सब करते रहना, परन्तु ईश्वर के निमिक्त, यही भक्तियोग, किंवा उपासना

गुण आदि विविध नामों से व्यवहृत किया जाता है। चन्द्रस्थानीय प्रज्ञानमन स्वस्वस्प से घोरकृष्ण है। सूर्यस्थानीय विज्ञान (बुद्धि) प्रकाश से यह प्रकाशित होता है। बस जो तत्व इस प्रज्ञान के साथ विज्ञानक्योति का सम्बन्ध कराता है, कही तीसरा चित्ताख्य सत्व मन है। इसका, इसका ही नहीं सब का आलम्बन अव्यय मन ही श्वीवसीयस मन है। इसी को चिद्धातमा चन्मन श्वीवस्थात है। नहीं सब का आलम्बन अव्यय मन ही श्वीवसीयस मन है। इसी को चिद्धातमा चन्मन श्वीवस्थात नामों से भी व्यवहृत किया जाता है। पहिंतों के तीनों मन करणकप है, एवं चौथा मन आत्मकप है। इस पर अन्तिश्चिति, बहिश्चिति भेद से दो प्रकार की चितिएं होतीं हैं। आनन्द विज्ञान की चिति ही अन्तिश्चिति है। प्राण-वाक की चिति ही बहिश्चिति है। अन्तिश्चित्रण अव्यय ही अवर है, यही स्विध्याती है। यही ज्ञानात्मा है। बहिश्चितिहरूप अव्यय ही अवर है, यही स्विध्याती है, यही कम्मीत्मा है। दोनों के मध्य में प्रतिश्चित, अत्यव उभयधम्मीविच्छान मन ही कामात्मा है।

| १—चिदात्मात्राव्ययमनःश्योवस्यसं ब्रह्म -म्राज्यसमनःम्रात्ममनः       | । आत्मा |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| र-चित्तम् -महन्मनः -गुणात्मकं मनः-सत्वमनः अन्तमनः                   | 1年      |
| ३—प्रज्ञानम्-सर्वेन्द्रियमनः-स्अतिन्द्रियमनःस्अतिन्द्रियमनःबहिर्मनः | काषानि  |
| ३—वेदनीयम्-इन्द्रियमनः - × - प्राण्मनः                              | ) 18    |

इस चारें में से प्रकृत की ईश्वरोपासन में चिदात्मा नामक मन को ही सिद्ध करती पढ़ता है। यही चयन का अधिष्ठाता बनता हुआ शान्ति का कारण है। इसी के विकास की लोक भाषा में "चैन" (चयन-चिति-बलागमन) कहा जाना है। इसके अभाव को ही हमारी प्रान्तीय भाषा में "अचेत्" (अचयन-अचिति-बलनिर्गमनलच्चणा अशान्ति) कहा जाता है। है। इसका साझी मध्यस्य अन्यय मन है। इस में पर अन्यय के ज्ञान भाग का भी समावेश है, अब अन्यय के कर्म भाग का भी समावेश है। अतएव भिक्तियोगापरपर्यायक इस उपासना में कर्म भी किया जाता है, ईश्वरानुध्यानलक्त्रण ज्ञान की श्रीर भी प्रवृत्ति रक्षी जाती है। यह मन मध्यपतित होने से ज्ञान-कर्म ( एर-अवर ) दोनों की भक्त ( श्रवयव ) बना हुआ है। इत्रियमन का प्रज्ञानमन में समध्यय करते हुए, दूसरे शब्दों में इन्द्रियसंयमलक्त्रण बोग का अतुष्ठान करते हुए चित्त हाग आत्मा को इस परावरलक्षण भिक्तक्ष्य मन के साथ बुक्त कर देता ही मिक्कियोग है। यही भिक्तिनिष्ठा की सिद्धि है। कर्म कर रहे हैं, परन्तु अत्माय, ईरव-एम। अतएव यह कर्म कर्म होता हुआ भी नैष्करम्बकीट में प्रविष्ठ हो जाता है।

जिस व्यक्ति में ज्ञाप अवर-पराव्ययसमन्वितहरूप कर्मा क्ष्यनत्ता नैष्कर्मभाव देखें, तिवास कीजिये ? उसने ऐश्वर्य बुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त करती । ऐसा व्यक्ति प्रत्येक कर्म में "मान् वान् की ऐसी ही इच्छा थी" यही वृत्ति रखता है । कर्मिसिद्धि पर न यह हर्ष प्रकट करता, वर्म की असिद्धि में न क्षोभ प्रकट करता, यही तो नैष्कर्म्यसिद्धि है । इस तीसरे ऐश्वर्य- वृद्धियोग का यही संक्षिप्त स्वरूपनिदर्शन है ।

## १—धर्म-बुद्धियोग

प्रवृत्तिमृलक ज्ञान एवं कर्मा अन्तर्जगत् की उत्पत्ति के कारण बन जाते हैं। विज्ञान विष्ण एक माना हुआ सिद्धान्त है कि हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ देखते हैं, वह हमारा विश्वा ही है। चन्द्रमा पृथिवी-भ्राकाश-ग्रह-तत्त्वत्र-नद्-नदी-भ्रोषधि-वनस्पति-पशु-पद्धी-

कृति-कीट-मनुष्य इत्सदि इत्यादि जितनें जङ्चेतनो भयविध पदार्थों को हम अपने चर्माचतुओं से देख रहे हैं, वे सब दीखने वालें पदार्थ हमारे बनाए हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्मित पदार्थों को ही देख सकता है, एवं देख रहा है। बात जरा अटपटी सी मालूम होती है। सूर्य्य-चन्द्रादि हमारे बनाए हुए हैं, मला इस बात पर कौन विश्वास करेगा।

परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हें अवश्य ही विश्वास करना पड़ेगा। इस विश्वास के लिये अन्तर्जगत एवं बहिर्जगत मेद से जगत के दो विवर्त्त मानने पड़ेगे। प्रत्येक व्यक्ति का अन्तर्जगत सर्वया मिल एवं नियत है, एवं बहिर्जगत सब के लिये एक है। जहां तक आपका ज्ञान व्याप है, वहां तक आपका अन्तर्जगत व्याप है। इस ज्ञानीय (खायाली) अन्तर्जगत में अनेक प्रकार के (मार्वना वासनासंस्कारात्मक) पदार्थ बैठे हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञानीयजगत सर्वया स्वतन्त्र है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के ज्ञानीयजगत के पदार्थों को नहीं देख सकता।

आपके खयाल में क्या हैं ? आपके अन्तर्जगत् में कौन कौन संस्कार हैं ? हम यह न जान सकते, न देख सकते । इसी प्रकार आप भी हमारे खयाल को नहीं जान सकते । आप, एवं हम उसी को जान सकेंगे, उसी को देख सकेंगे, जो कि विषय आप के एवं हमारे ज्ञानधरातल पर आता हुआ आप की एवं हमारी प्रातिहिवक संपत्ति बना जाएगी । जिस प्रकार हमारा ज्ञानभएडल हमारा अन्तर्जगत् है, एवमेत्र जहां तक ईश्वर का ज्ञान व्यास है, वहां तक ईश्वर का अन्तर्जगत् है । सम्पूर्ण विश्व ईश्वर का ज्ञानमएडल है । सूर्य्यचन्द्रादि सारे पदार्थ ईश्वर के ज्ञानमएडल में प्रतिष्ठित हैं । भला जब हम एक मनुष्य के ज्ञानीयजगत्रू आन्तर्जगत् को नहीं देख सकते, तो ईश्वर के उस ज्ञानीयजगत्रू विश्व को, किंवा विश्वान्तर्गत पूर्वोक्त सूर्य्यचन्द्रादि पदार्थों को कैसे देख सकते हैं । इसी प्रत्यचित्रान के आधार पर हमें मान लेना पड़ता है कि हम जो कुल देखते हैं, हमारा बनाया हुआ ही देखते हैं । हमारे अन्तर्जगत् की अपेला ईश्वर का अन्तर्जगत् भी बहिर्जगत् है, एवं अन्य व्यक्तियों के अन्तर्जगत् भी बहिर्जगत् हैं ।

बहिर्जगत् के आधार पर इमारे अन्तर्जगत् का निर्माग होता है। वही हमारी दृष्टि का विषय है। बात यथार्थ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ईइन्सीयंजगत् में सूर्य्य पृथिवी से १३ सहस्र गुना बड़ा है। हमी हमने कभी अपनी आंखों से सूर्य्य का इतना बड़ा आकार देखा है ? असंभव। जब हम सूर्य्य का वह वास्तिविक आकार नहीं देख सकते तो किस आधार पर हम यह अभिमान इसकते हैं कि हमने ईश्वरिनिर्मित सूर्य्य को देख लिया। यही अवस्था अन्य ईश्वरीय पदा- वी के सम्बन्ध में समिनियं। सूर्य्य का प्रतिविम्बमाव से चलुपटल के साथ सम्बन्ध होता है। वह ने जिस सूर्य्यप्रतिविम्ब का प्रहण किया है, वह नस महाकाय सूर्य्य से सर्वया अपूर्व तत्त है। इस आकार का जनक एकमात्र हमारा चलु है। चलु द्वारा प्रतिविम्बत सूर्य्य का अबनान से सम्बन्ध होता है। चलु से निर्मित प्रज्ञान पर आए हुए इसी ज्ञानीय सूर्य्य के खि हम 'मैं सूर्य्य देख रहा हूं" यह कइते हैं। पज्ञान पर आण हुआ यही सूर्य्य सांस्का- कि सूर्य्य है। संस्कार के जनक हम हैं, सांस्कारिक सूर्य्य के जनक भी हम हैं, एवं यही हम खे हैं। जिस वस्तु की अन्तः पटल पर संस्काररूप से आगित नहीं होती, दूसरे शब्दों में हमा मन जिस का निम्मीया नहीं करता, न उस का हमें ज्ञान ही होता, न उस को हम देख है विकते। इसी आधार पर "आप मा और जग परल-(प्रलय)" यह किवदन्ती प्रचलित है।

यह सांस्कारिक जगत् ज्ञान-कर्म मेद से दो मागों में विमक है। हम बिना कर्म किये हा गड़ी बैठे कुछ सोचा करते हैं नवीन नवीन कल्पनाएं किया करते हैं। यह कल्पना व्यर्थ बी नतीं। इसकी मन प छाप जग जाती है इसी का नाम ज्ञानजनित संस्कार है, इसी बेगाओं ने "मावना" नाम से व्यवहृत किया है। इसी प्रकार कर्म करने से भी आत्मा पर अपकार से एक छाप जग जाती है, जैसे कि बालू मिट्टी पर पर रखने से एक ठप्पा छग का है। यहां कर्म जनित संस्कार है, इसी को "वासना" नाम से व्यवहृत किया है। की नासनात्मक संस्कार पुछा ही हमारा अन्त गंगत् है। इन संस्कारों की आधार भूमि बाह-कि पदार्थ ही हैं, यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के छिये हम अपने अपने ज्ञान के धरातछ पर ही एक मकान बनाते हैं। मकान बन कर तैयार हो जाता पर ज्ञानीय मकान है। इसमें बहिर्जगत् (ईश्वरीयजगत्) के ईंट पत्यर रख कर इसे हम

बहिर्जगत् का रूप दे डालते हैं। यदि ज्ञानीय मनान की सीमा से बाहर कोई ईट पत्थर (शिल्पी के दोष से ) लग जाता है तो उसे या तो हम निकलना देते हैं, यदि उसका नि-कलना असुविध्यजनक होता है तो वह ईट पत्थर हमारे मन में रूटका करता है।

इसी प्रकार अपने ज्ञानीय विद्यासंस्कारों को बहिजगत् की वस्तु बनाने के लिये हमें कागज, स्थाही, लेखिनी, लिपी अदि का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसी वस्तुओं में जीव ईर्वर दोनों सिलियों वे शिल्य का समन्वय है। एक जंगली वृद्ध विशुद्ध ईर्वर का सिल्य है, हमारे अन्तर्जगत् में प्रतिष्ठित वही सांस्कारिक जंगली वृद्ध विशुद्ध जीव का शिल्प है। हमने अपने इस अन्तर्जगत् के वृद्ध के आधार पर काटछांट कर उस ईर्वरीय वृद्ध का संस्कार कर उसे बायीचे के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इस परिकृत वृद्ध में दोनों के शिल्प हैं। प्राकृतिक पदार्थों को छोड़ कर मनुष्य विर-चित जितने भी पदार्थ हैं, सब में दोनों का समन्त्रय है। बस इसी देतभावना का नाम अभिनिवेश हैं।

यह हमने किया है, यह हमारी रचना है, यह हमारी कारीनरी है, यह हमारी सेवक हैं, यह हमारा पुत्र है, यह हमारी सम्पत्ति है, इत्यादि अपवेशों को ही अभिनिवेश कहा जाता है। वस्तुतः देखा जाय तो उस ईश्वरीय जनत् के सामने हमारा. एवं हमारे अन्तर्जगत का कोई मूल्य नहीं है। हम उससे कोई पृथक् पदार्थ नहीं हैं। हम उसी के अंश हैं, वही हैं। जिन बुद्धि, मन, इन्द्रियों के बल पर हम हमारे अन्तर्जगत् का निर्मास करते हैं, वे सब करणा (साधन) ईश्वरीय सूर्य्य चन्द्रमा-अग्नि-वायु-इन्द्र-मास्वरसोम-दिक्सोम के प्रत्यंश हैं। जिस शरीर को हम अपनी सम्पत्ति समक्रते हैं, वह ईश्वरीय पार्थिव पदार्थ का प्रत्यंशमात्र है। जिस शरीर को हम अपनी सम्पत्ति समक्रते हैं, वह ईश्वरीय पार्थिव पदार्थ का प्रत्यंशमात्र है। युक्त श्रीणित के समन्वय से उत्पन्न जिन पुत्रादि को हम अपना समक्रने का अभिमान करते हैं, इनके मूल यूत श्रुक्त शोखित ईश्वरीय ओषधि वनस्पतियों के प्रत्यंशमात्र हैं। निदर्शनमात्र है। अध्यासमंस्था के परमाग्रु परमाग्रु का विश्वतः कर डालिये। सर्वत्र आपको ईश्वर की विश्वति के ही दर्शन होंगे। फिर हम क्या रहे, हम रा अन्तर्जगत् क्या रहा, संस्कार क्या रहे, पडतः अभिनिवेश की क्या महेंग रहा।

बोर-बोरतम इस अभिनिवेश नाम के पाप्माने हीं हमें उस से पृथक् कर रक्का है। अनिकार्मजनित सावना-त्रासनासंस्काररू । श्रीनिवेश ने ही हमें " वसुरैव कुटुम्बक्प " इस भिति विभूति से विश्वत कर रक्खा है। अभिनिवेशखरू मंगदक इन संस्कारों की जननी है-अविति"। प्रवृत्ति से ही व्यात्वा में संस्कारों का उदय होता है। "वह हम सं अलग है, हा उस अपना बनाल तो अच्छा हो" " अमुक वस्तु हपारी चन जाय तो अच्छा हो" ही प्रवृति है। इसी से संस्कार का उदय होता है। मनोवृत्ति का आवेशपूर्वक तत्तद् विषयों के साथ प्रवृत्त होना ही प्रवृत्ति है। यही प्रवृत्ति वन्धन का मृत कार्या है। उक्क आवेशमू-हैश इस प्रवृत्ति से जहां संस्कार का उदय होता है, ठीक इससे विपरीत निवृत्ति रूप अना-श से कर्म करते रहने पर भी संस्कार का उदय नहीं होता। ऐसे सैकड़ों दछान्त पाठकों के सभने रक्खे जासकते हैं कि जिन में प्रवृत्ति के कारण संस्कार देखा गया है, एवं निवृत्ति के बाए संस्कारों का श्रभाव देखा गया है। संसार में इम हजारों पदार्थ देखते हैं, परन्तु सभी ग्र संस्कार आत्मा पर ही नहीं होता। जिस पदार्थ के साथ आत्मा का आवेश होता है, वही स्विपटल पर अङ्किन होता है। प्रतिदिन साविक भोजन करते हैं। सुबह का खाया शाम को भी याद नहीं रहता । यदि किसी पदार्थविशेष पर मन का श्रिधिक सुकाव हो जाता है वे उस पदार्थ का संस्कार आत्मा पर जम जाता है। जितनीं भी इन्द्रियें हैं, सब निर-ल अपना अपना काम करती रहतीं हैं। आंख निरन्तर कुछ देखती रहती है, श्रोत्र निरन्तर कुछ कि एते हैं, ब्राग निरन्तर कुछ सूंघता रहता है मन निरन्तर कुछ चिन्तन करता रहता है, कि सतत कुछ विचार किया करती है। परन्तु सदा ही इन से संस्कार उत्पन्न नहीं होते।मार्ग विवते हुए हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, मनन भी करते रहते हैं, विचार मै किया करते हैं, कोई करण चुप चाप नहीं है। परन्तु सभी रूपों का, शब्दों का, प्राणों का, विवारों का घर आने पर हमें स्मरण भी नहीं रहता। यह निवृत्ति की महिमा है। यदि विसी भिविशेष पर, शब्दविशेष पर, गन्धविशेष पर, विचारंविशेष पर हम आवेश के साथ मन का काते हैं तो इस प्रवृत्तिमूळक आवेश से तत्काळ उन रूप शब्द गन्ध-विचारों को दहमूळ को अवसर मिल जाता है।

पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि कम्म कभी वन्धन का कारण नहीं है। अपितु कर्मजानत संस्कार बन्धन का मुल है। प्रत्यच्रिप्रमागा यही है कि लोक मे वनकर्म में नियत विधिक की कोई निन्दा नहीं होती । कारण उस की प्रवृत्ति मारने की नहीं है । वह अपने अधिकृत कम्म का पालन कर रहा है। समं। इन्द्रिएं सतत कम्म कर रहीं हैं, फि संस्कार क्यों नहीं होता ? क्यों नहीं विना संस्कार के इन में चोभ का उदय होता ? क्यों संस्कारमात्र से बिना भी कर्म्म के ज्ञोभ उत्पन्न हो जाता है ? इन्हीं सारी परिस्थितियों से हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि वही कम्म प्रवृत्तिमूल ह बनता हुआ बन्धन का का एए है, एवं वही कर्मा निवृत्तिमृत्वक बनता हुआ अबन्धन है। कर्त्तव्यत्वेन कर्मा अनुष्ठान करना ही निवृत्तिक्रमी है। निवृत्तिभाव को प्रधान मानते हुए यदि आप घोर से घोर पातक कर्म कर डालेंगे, तब भी श्रनिष्ट न होगा। यदि जान बूक कर कोई व्यक्ति किसी पर पाषाण से प्रहार करता है तो वह दर्ख्य समभा जाता है। अनजाने याद उसके हाथ से धोके से कोई मर भी जाता है तो न्यायालय उस के दर्गड पर सावधानी से विचार करता है। एक वालक की असावधानी सदा चम्य मानी जाती है। चोरी करने वालों की अपेचा चोरी की म शाह रखने वाले को अ-धिक दर्गड दिया जाता है। श्रपराधों पर मन्शाह को विशेष महत्व दिया जाता है। इन सब का मूळ रहस्य यही है कि, कामनामय संस्कार बन्धन ३ कारण हैं, एवं ये ही प्रवृत्तिमृतक आवेश के जनक हैं। "हम तो ऐसा ही कोंगे-हमारा कौन क्या निगांड़ सकता है" इसी का नाम आवेश है। यह उन संस्कारों की हीं प्रेरणा है। यही आवेश अभिनिवेश है, यही हठवाद है, यदि दुराप्रह है। इस दोष को शास्त्रोंने महाभयावह मान। है। श्रमिनिविष्ट की चिकित्सा करना साधारण काम नहीं है। "तुम कुछ भी कहो, इम नहीं मानते" इस दुराप्रह की क्या चिकित्सा का जाय। जहां श्रोर श्रोर शास्त्रकारों ने "न तु प्रतिनिविष्टमूर्ख ननचित्र-माराध्येत" कह कर अभिनिवेश की चिकित्सा सर्वथा अससंभव बतला दी है, वहां हमारा गाताशास्त्र धर्माबुद्धियोगद्वारा इसकी भी चिकित्सा बतलता हुआ सर्वमुर्धन्य बन रहा है।

प्राकृतिक ईसरीय नियमों के संघ का ही नाम "वर्म्भ" है, दूसरे शब्दों में प्राकृतिक कर्म

ही नाम धर्म्म है, एवं प्राकृतिक नियमों से विरुद्ध जाना ही अधर्म है। यही श्रधर्मसंस्कार क्रीनिवेश का जनक है। हम वहीं हैं, हम अपनी ओर से कुछ नहीं करते, सब कुछ वहीं इति है, वही करवा रहा है, यही धर्म है। इस करते हैं, इस लेते हैं, हम देते हैं, यह कृति विरुद्ध अहंता ही अधर्मा है। अधर्मा से अभिनिवेश का उदय होता है। अभिनिवेश के आगने से बुद्धि का प्राकृतिक धर्मभाव आवृत हो जाता है। ऐसी अविद्याबुद्धि प्रवृत्ति की वनती हुई संस्कारोदय का कारण बन जाती है। यही संग्कार वन्धन के काग्णवनते हुए क्षा अशान्ति के कारण वन जाते हैं। अमिनिवेश बच्च ए क्लेश से उत्पन्न इस शोक के उत्पन्न होते का प्रतिवन्धक यही हमारा सुप्रसिद्ध धम्मेबुद्धियोग है। बुद्धि में धर्म्म का उदय कैसे, क्रि उपार्यों से, एवं कव हो ? इन विषयों का समाधान करने वाला विद्यामाग ही "धम्मविद्या" गा से प्रसिद्ध है। यही विद्या गीता में ''आर्षिविद्या'' नाम से व्यवहृत हुई है। जिस प्रकार लानन्यभक्ति ऐश्वर्यविद्या का मौलिक रहस्य था, तथैव इस विद्या का मौलिक रहस्य निष्टत-र्म्म है। निवृत्तकर्म्म ही प्राकृतिक हैं, ये ही सहज कर्म्म है, एवं यही धर्म है। ज्यों ज्यों आप विरुक्तमीरूप धर्मी का आचरण करते जांयगे, त्यों त्यों बुद्धि से अमिनिवेशरूप संस्कार लो जांगो। इस चिरकालिक धर्मानुष्टान से जब संस्कार एकान्ततः हट जाते हैं, एवं इसी र्मिल्प निवृत्त कर्म के प्रभाव से भविष्य में संस्कारों का उत्पन्न होना अवस्त्र हो जाता है वे उस समय बुद्धि सर्वथा निर्मित वनती हुई इसी धर्म के प्रभाव से उस अव्ययात्मविद्या के भाष योग करती हुई पूर्ण प्रसादभाव को प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में यों समिक्तिये कि मित्तकर्म से धर्मा का वल वढता है, अधर्मा निर्वल वनता है। अधर्मा के एकान्ततः उच्छेद विम्बक अभिनिवेश नष्ट हो जाता है, धर्म्मबुद्धियोगनिष्टा प्राप्त हो जाती है। जिसे आप मिश्राम-जय पराजय-झच्छे-बुरे सत्र भावों में पूर्ण प्रसन्न देखें, जिस की आप सदा सात्विक भी में लाभाविक-प्रवृत्ति देख, समक्ष लीजिये उसे धर्माबुद्धियोगनिष्टा प्राप्त हो गई। यही विनी पहिचान है।

सा विद्या के सम्बन्ध में यदि कोई यह प्रश्न करे कि, जिन कम्मों से संस्कार होता है.

उन कम्मों को ही क्यों न छोड़ दिया जाय ! न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी । इसी आधार पर प्राचीनों ने सर्वकर्मिश्रियाग लज्ञ्या सन्यास को उगादेय भी माना है। इस प्रश्न का मृत्र लोच्छेद करते हुए भगवान् कहते हैं —

#### न कर्मग्रामनारम्भानेष्करम्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्यससादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥ (गी०३।४।)

कर्म छोड़ देने से कभी नैष्कर्म्यलद्या ज्ञान का उदय सम्मव नहीं है। कर्म परित्याग छत्त्य सन्यास से कोई भी आत्मिसिंद्ध प्राप्त नहीं कर सकता। कारण स्पष्ट है। जैसे ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, एवमेव कर्म भी आत्मा का स्वरूप धर्म है। कर्म छोड़ना आत्मा का नाश करना है। मछा आत्मा का भी कभी नाश हुआ है? आत्मा अविनाशी है, अनुष्ठिति धर्मा है। फलतः इसके ज्ञान-कर्म दोनों अवयव भी अविनाशी हैं। जिस प्रकार ज्ञान कभी आत्मा से पृथक् नहीं होता, एवमेव कर्म को भी आत्मा से कभी पृथक नहीं किया जा सकता। जो धूर्त-वक्कक — 'हमने तो सब छोड़ दिया, कर्म से हमारा क्या सम्बन्ध, हम तो वीतराग हैं. सन्यासी हैं' यह कह कर जनता को धोका देते हैं, वे महापातकी हैं। वे स्वयं अपने आत्मा को धोका दे रहे हैं। क्या उन की इन्द्रियों ने काम करना छोड़ दिया? क्या वे खाते पीते नहीं ? फिर वे किस आधार पर कर्म छोड़ने का अभिमान करते हैं। जो पाखाडी कर्मपरित्यागलद्याग्र सन्यास का डिग्डिमघोष करते हैं, उनकी वृत्तिऐं उनसे भी अधिक दृष्ति हैं, जो प्रवृत्त कर्म में रत हैं। कहते हैं सब कुञ्ज छोड़ दिया, भीतर सब की चर्वणा चल रही है। यह मानस पाप और भी मयावह है। इन्हीं बक्रवृत्तियों की हिथति कादिग्दर्शन करति हुए मगवान कहते हैं

कम्मेन्द्रियाणि संयम्य य ग्रास्ते मनसा स्परन् । इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ (गीं० ३।६) । नाम के सन्यासी, कम्मीं में गृहस्थी से भी श्रागे बढ़े हुए । हाथी, पालकी, घोड़े, सेवक, दासिएं साथ में, भरम शरीर पर, जटा माथे पर, क्या इसी का नाम सन्यास है ? क्या इन्हीं सं असियों से हम आत्मज्ञानल ज्ञा मुक्ति की आशा कर रहे हैं ! बड़ी विडम्बना ! बड़ा अज्ञान !!

कर्म किसी हालत में छूट नहीं सकता, इस लिये छोड़ा नहीं जा सकता। उधर कर्म हिलार का जनक होता हुआ बंधन का भी कारण है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा मार्ग निक-हा चाहिए कि हम कर्म में रत रहते हुए भी संस्कारों से बच जांय। इसी मार्गका दिग्दर्शन काती हुई उपनिषच्छुति कहती है —

> कुँर्यन्नवेह कम्मीणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कम्मी लिप्यते नरे ॥ (ईशोपनिषदः १)

कर्त्तव्यबुद्ध्या प्रवृत्ति छोड़ कर यावज्जीवन कर्म करते रहना ही सन्यास है। कर्म-स्यासका नाम सन्यास नहीं है, अपितु—'काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः" केमनुसार कामना सन्यास का नाम सन्यास है। इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् कहते हैं—

> यस्त्विन्द्रियाशि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ! कर्म्मेन्द्रियैः कर्म्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ (गी० ३।७)।

मन्वादि धर्मा चार्यों ने-'प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म्म वैदिकम्'' (मनुः १२। ८००) हिंगादि रूप से वैदिक कर्मों को प्रवृत्तकर्म, -िकंवा प्रवृत्तिकर्म, निवृत्तिकर्म, -िकंवा निवृत्तिकर्ममेद हैं से भागों में विभक्त माना है। इनमें प्रवृत्तकर्म अवद्य ही संस्कारों के जनक बनते हुए अ-मिनिवेशलक्या अविद्या के उत्पादक हैं। इन्हीं वैदिक कर्मों में से यदि प्रवृत्ति को निकाल दिया जाता है तो ये ही निवृत्तकर्म बन जाते हैं। कतकरजीवत् यह सांस्कारिक मलों को नष्ट

<sup>#</sup>इस मन्त्र के राजनीति, धर्मनीति, विज्ञाननीति भेद से तीन अर्थ होते हैं। राज-कि कम्मों का स्थूलशरीर से, धार्म्मिक कम्मों का सूद्मशरीर से, एवं वैज्ञानि (प्राकृतिक)
क्ष्मों का कारणशरीर रूप आत्मा से सम्बन्ध है। इन सब विषयों की विशेष जिज्ञासा रखने
को "ईशोपनिषद्धिज्ञानम। ध्य" १ खण्ड देखना चाहिये।

करते हुए स्वयं भी अन्तर्लीन हो जाते हैं। ऐसे कर्म सर्वथा अबन्धक हैं। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है-आर्षविद्या इसी निवृत्तकर्मी का स्वरूप बतलाती है। इसी कर्मास्वरूपपरिचय के लिप मगवान ने प्रवृत्तकर्मी-निवृत्तकर्मी का विवेक करते हुए अनेक प्रकार से सत्त्व-रजस्तमी गुणों की परीचा की है। बिना गुणपरीचा के, एवं कर्मविवेक के निवृत्तकर्मी का रहस्य विदित नहीं हो सकता। बस इस चौथे धर्म्मबुद्धियोग, किंवा धर्म्महेतुक बुद्धियोग का यही संजित स्वरूप निवंचन है।

THE PROPERTY OF THE

केत के एक मार्थ के किए के मार्थ के एक मार्थ के एक मार्थ के एक मार्थ के लिए के मार्थ के किए के किए के किए के किए

I realistic and stop a company

(Halforda Savellian feld & Apple for Silverian

WHEN THE PARTY OF THE PARTY OF

was forther of the training for a training to rest to the

which has provide to indicate a fine on heavy are of the curies

THE THE PARTY OF THE PARTY.

विभवतिक अभी से अवस्थान है। असे साथ कार्य की मिला करते हैं कि साथ के किया

一、多种的现在分词 对 对 医原络性病 电影中的 原语 医影片

the a silven spendil is connect to the excellent

to and the property symptom and all the

# 13- विद्या एवं योग के सम्बन्ध में भगवद्गीता >

#### अ श्रीः अ

### १३—विद्या एवं योग के सम्बन्ध में भगवद्गीता

गीताप्रतिपाद बुद्धियोग वैराग्य-ज्ञान-ऐश्वर्य-धर्म्म मेद से चार मागों में विभक्त है। वृत्तारों बुद्धियोगों की प्राप्ति का उदय बतलाने वाल। चार ही विद्याएं हैं। वैराग्यविद्या है। इस विद्या के अम्यास से बुद्धि से राग्र-द्रेषमुला ग्रा-शित विद्या है, यही गाजिषिविद्या है। इस विद्या के अम्यास से बुद्धि से राग्र-द्रेषमुला ग्रा-शित विद्या है, वैराग्यबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है। ज्ञानविद्या शित विद्या है इसके सम्यक् परिज्ञान से बुद्धि से प्रविद्या (प्रज्ञान) श्वक मोह विद्यत हो जाता है, ज्ञानबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है। ऐश्वर्धिवद्या विश्व विद्या है। इसकी अनन्यता से ग्रस्मितामूलक ग्रनेश्वर्थ बुद्धि से विद्या है। इसकी अनन्यता से ग्रस्मितामूलक ग्रनेश्वर्थ बुद्धि से विद्या हो जाता है, ऐश्वर्थिवद्या का बुद्धि में उदय हो जाता है। चौथी धर्म्मविद्या है, वी ग्रापिविद्या है। इसके आचिरण से ग्रिमिविश्वग्वमुक्त ग्रधर्म्म बुद्धि से विकल जाता है, विश्वर्थियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है।

उक्त चारों विद्यात्रों में क्रमशः ग्रनासक्ति, ग्रन्त ज्योति, ईषरानन्यता, निष्टत्तकर्म विद्यार कि वार हिं । आत्मविद्या की उपनिषदें जहां चार विद्यार हैं, वहां इन गिनिषदों की उपनिषदें (रहस्य) यह चारों भाव हैं । दूसरे शब्दों में ये ही चारों चार विद्यात्रों के निक्क हैं। इन चारों में से यदि एक का भी अनुष्ठान सफल हो जाता है तो शारीरक आत्मा (बीवात्मा) देह स्थित प्रत्यगात्मा (अव्ययात्मा) के साथ (उस सिद्ध बुद्धियोग के द्वारा) युक्त कि इंगा अव्यय की भगसम्पत्ति प्राप्त कर लेता हैं। उस दशा में पहुंचे बाद जीव जीव न कि का भगतान्व वन जाता है। जब एक एक ही बुद्धियोग में इतना सामर्थ्य है तो जिस महा-कि के इन चारों का, सो भी जन्म से ही उदय रहता हो, उस की महत्ता का तो कहना ही

A. वैराग्य का अभ्यास होता है।

B. ज्ञान का परिज्ञान से सम्बन्ध है।

<sup>0.</sup> ऐरवर्घरूपा भक्ति का अनन्यता से सम्बन्ध है।

D. धर्म का आचरण से सम्बन्ध है।

क्या है। साथ ही में यह भी एक सिद्ध विषय है कि देवयुग से आरम्भ कर आजतक यह श्रेय एकमात्र हमारे चिरतनायक, गीतोपदेष्टा श्रीकृष्ण को ही मिला है। तभी तो वे चारों विद्याओं, एवं चारों बुद्धियोगों के द्रष्टा कहे जाते हैं। तभी तो उन की यह रहस्योपनिषत् "भगवद्गीतो-पनिषत्" नाम से प्रसिद्ध हुई है।

- १—वैराग्यविद्या प्रथमा ि सेषा राजिषिविद्या —ततः —वैगग्यबुद्धियोगसिद्धः । २—ज्ञानविद्या द्वितीया ि सेषा सिद्धविद्या — ततः — ज्ञानबुद्धियोगसिद्धिः । ३—ऍश्वर्यविद्या तृतीया ि सेषा राजविद्या - —ततः — ऐश्वर्यबुद्धियोगसिद्धिः । ४— धर्मविद्या चतुर्थी ि सेषा आर्षविद्या - —ततः — धर्मबुद्धयोगसिद्धः ।
- — वैराग्यविद्याभ्यासेन क्षे अनासकेरुद्य: ततः आसक्तिनिवृत्तिः ।
- २ ज्ञानविद्यापरिज्ञानेनिः अन्तज्योतिरुद्रेकः -- ततः मोहनिवृत्तिः ।
- ३ ऐश्वर्यविद्यानन्यतया कि ईश्वरानन्यताप्राध्तः -- ततः --- अस्मितानि वृत्तिः ।
- ४- धर्मविद्याचरणेन 🏲 निवृत्तकर्मिणिप्रवृत्ति-ततः--अभिनिवेशनिवृत्तिः।
- ? आसिक्तिनिवृत्तौ स्न रागद्वेषविनाशः ततश्च क्षे वैराग्योदयः कृतकृत्यता ।
- र —मोहनिवृत्तौ —- № अविद्याविनाशः ततश्च १० ज्ञानोद्यः तिः।
- ३- महिमतानिवृत्ती- क्षेत्रमध्येपलायनम्-ततश्र कि ऐश्वर्योद्यः -- पूर्णता ।
- ४ -अमिनिवेशनिवृत्तौ अधम्मोत्कान्तिः ततश्च अधम्मोदयः शान्तिः।

गीता का उवदेश महाभारतकाल में हुआ है. यह सर्वविदित है। महाभारत युद्धप्रसङ्ग में गीता के व्याज से भगवान् ने जिन चारों विद्यात्र्यों का, एवं चारों बुद्धियोगों का अर्जुन के प्रति उप देश दिया है, वह उपदेश सर्वथा अपूर्व नहीं माना जा सकता। वस्तुतः महाभारत से कई सहस्र वर्ष पहिले देवयुग के आरम्भ में ही उक्त चारों विद्याएं, एवं चारों योग विद्यमान थे। भगवान ने गीता में

उत्का एक ही स्थान में ( कुछ संशोधन के साथ ) समन्वयमात्र किया है। यह संशोधन, एवं समन्वय क्षत्र ही एक अपूर्व बात है। इसी अपूर्वता के कारण पूर्व प्रकरण में हमनें गीताशास्त्र को तारण स्था की अपेक्षा अपूर्व, पूर्ण, एवं विकक्षण कहा है। अब इस सम्बन्ध में हमारे सामने प्रश्न हि उपिथन होता है कि इन विद्याओं को राजिष, सिद्ध, राज, आर्ष इन नामों से ज्यवहृत करने का न्या कारण है ? प्रकृत प्रकरण इसी प्रश्न का संक्षिप्त समाधान करने के जिए पाठकों के समक्ष अपियत हुआ है।

## !—वैगग्यबुद्धियोगप्रवार्त्तेका—''राजिषिविद्या"-प्रथमा

ज्ञान-विज्ञान रहस्यवेत्ताओं के मतानुसार राजिषविद्या नाम से प्रसिद्ध यह वैराग्यविद्या मानरूप से आत्मस्य रूपवेत्ता, किंवा श्रीपनिषद नत्त्ववेत्ता राजिषयों में ही विशेष रूप से प्रच-हित थी। गीताकः त्रमीमांसा नाम के पूर्व प्रकरस में जिस देवसुग का दिग्दरीन कराया गया है, उसी युग में अञ्चय द्वारा इस विद्या का आविष्कार हुआ था। इतिहास प्रसिद्ध विवन्त्रान् स्व-र्गंव देवता थे । भगत्रान् कृष्णा ने ( शारीरान्तर से ) सर्वप्रथम विवस्वान् को ही इस वैराग्यविद्या क उपदेश दिया था, जैसा कि - "इमं विवस्त्रते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्" इत्यादि वचन में सिंद है। विवस्त्रान् यद्यपि राजा थे, सूर्यवंशियों के मूलप्रवर्त्तक थे। परन्तु इस भगवदुपदिष्ट शायिविद्या के प्रभाव से इन का आत्मा ऋषि तुल्य वन गया था। आत्मतत्त्व का इन्होंनें साद्गात्-का कर लिया था। वैदिकपरिभाषानुसार साज्ञात्कर्ता ही ऋषि कहताता है, द्रष्टा ही ऋषि । इसी छिये विवस्वान् राजा रहते हुए भी राजिष कहलाए। यही राजिष् इस वैराग्यविद्या के मण्यदायप्रवर्त्तक हुए जिन जिन सूर्य्यवंशी राजाओं ने इस विद्या का अनुगमन किया, मनु, इ-तिकु जनक आदि आदि वे सब राजा राजिषि की उपाधि से विभूषित हुए। इस प्रकार इन विशेष की सम्प्रदाय में विशेष रूप से प्रतिष्ठित होने के कारण, साथ ही में इनके द्वारा ही की में प्रवृत्त होने के कारण इस भगवद्विद्या ने आगे जाकर राजिषविद्या नाम धारण कर बिया। राजिं ही इसके विशेष ज्ञाता, एवं प्रवर्त्तक थे, इसी अमिप्राय से भगवान् ने -- "एवं गम्परामाप्तिमं राजर्षयो विदुः" कहा है।

राजिविवातमक वैराग्यबुद्धियोग ' योग" नाम से प्रसिद्ध हुआ । गीता में जहां भी कहीं थोग शब्द प्रयुक्त हुआ है, सर्वत्र उसे एक मात्र वैगाग्य बक्त ए बुद्धियोग, किंवा सामान्यतः बुद्धियोग का ही वाचक सममना चाहिये। केवल इसी परिभाषा के आधार पर आप गीता के वास्तविक मर्म्म पर पहुंचने में सन्छता का अनुभव कर सकते हैं। अस्तु निकल्य यही है कि राजिविंगों के सम्बन्ध से जहां यह विद्या राजिविंगों कहाई है, एवमेन योगशास्त्र की परिभाषा के अनुसार यही बुद्धियोगा किम विद्या योग नाम से भी व्यवहृत हुई है। गीता का यह योग तत्त्व प्रचलित ज्ञान, भिक्त कर्म्म सब से विल्व्ह्या है, अतएव इसे इन तीनों से पृथक् वतलाने के बिये गीता ने इसे केवल 'योग" नाम से ही व्यवहृत किया है। गीता न ज्ञानयोग को प्रधान ल्व्ह्य बनाती, न भिक्त एवं कर्म्मयोग को। गीता का प्रधान ल्व्ह्य है— केवल 'योग"। तभी तो यह योगशास्त्र नाम से प्रसिद्ध है।

#### २- ज्ञानबुद्धियोगप्रवार्त्तेका-"सिद्धविद्या"-दितीया

स्थ्यम्भू मनु द्वारा उद्भावित देश्युग में देवित्रिलोक्ती पृथिवी, ग्रन्तिरत्ता, द्यौ मेद से तीन भागों में विभक्त थी। तत्कालीन मानवसमाज को स्थ्यम्भू ब्रह्मा ने पश्चकृष्टि, पश्चिति, पश्चपिणी, पश्चजन आदि अनेक भागों में श्रेणिबद्ध किया था। ऋषि पितर, देवता, ग्रमुर, मनुष्य इन गांचों की समष्टि पश्चकृष्टि थी। इन गांचों के क्रमशः — स्वयम्भू, यम, इन्द्र, द्याकिप, वैवन्वतमनु अध्यत्त थे। कृषे से उत्पन्न अन्न ही इनकी प्रधान जीविका थी। अत्रत्व यह पश्चकृष्टि नाम से प्रसिद्ध हुए। ग्रामणी, राजा सम्राद, स्वाराद, विराद इन गांचों की समष्टि पश्चिति नाम से प्रसिद्ध थी। यह पृथिवी के अधिपति थे। इस विति स- गांचों की समष्टि पश्चितिति नाम से प्रसिद्ध थी। यह पृथिवी के अधिपति थे। इस विति स- ग्वन्य से ही इन्हें पश्चितिति नाम से व्यवहत किया गया।

जिसे आज साधारण जमीदार कहा जाता है, वही देवयुग में प्रामणी (गांव का मा-लिक) कहा जाता था। राजा की भोज, महाभोज मेद से दो श्रेणिएं थीं, सम्राट् की चर्क वर्ती, सार्वभौम मेद से दो श्रेणिएं थीं। स्वाराट् की इन्द्र, महेन्द्र मेद से दो श्रेणिएं थीं, एवं बार् की ब्रह्मा, विष्णु मेद से दो श्रेणिएं थीं। ब्रह्मा, ऋषि, देव ब्राह्मण, विष इन पांचीं की समिष्टि ही पञ्चचर्षस्वी थी।

जिसे कोकमाना में "ख़लकृत" कहा जाता है, 'मनुष्य" कहा जाता है, वेदमाना गता है वेदमाना गता के उसी के लिए "चर्षणी" शब्द प्रयुक्त हुआ है।—(देखिये यजु:सं०१७१३ स्ता॰माष्यः)। जिन मतुष्यों में झान क विकास (प्रधान रूप से) रहता है, मनुष्यों में वही मनुष्य कहजाते है। झान की आश्रयभूमि ब्राह्मण है। इसी के उक्त पांचों मेद हैं। जन्मना ब्राह्मण विप्र है। आहत ब्राह्मण ब्राह्मण है, शाखजानपूर्वक कम्म में प्रवृत्त ब्राह्मण देवता है, भूदेव है। प्राकृतिक तत्वों का परीच्चक ब्राह्मण ऋषि है, सर्वरहरूयवेत्ता सर्वज्ञ ब्राह्मण ब्रह्मा है। इस प्रकार विधा (ज्ञान) के तारतम्य से चर्षणी के पांच विभाग हो जाते हैं। पुरु, यदु, तुर्वसु, अर्था, द्रियु इन पांचों की समष्टि पञ्चजन नाम से प्रसिद्ध थी।



उस चारों विभागों में से पञ्चकृष्टि नाम के प्रथम विभाग, में देवताओं का जो तीसा विभाग है, देवयुग में उसी की अवान्तर देव—देवयोनि मेद से दो श्रेणिएं थीं। स्वर्ग में रहने वाली प्रजा "देव" किंवा "देवता" नाम से प्रसिद्ध थीं, एवं शर्च्यणावत पर्वत से आरम्भ कर हिमालय पर्यन्त हिमालय की द्रोणियों में निवास करने वाली जाति देवयोनि नाम से प्रसिद्ध थीं। यही देवयुग में अन्तरिक्ष लोक था। इस अन्तरिक्ष में रहने वाली यह देवयोनिएं विद्यान्थर, अप्सरा, यन्त, रान्तस, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गुहाक, सिद्ध इन नामों से प्रसिद्ध थीं।

भारतवर्ष में शहने वाली मानवी प्रजा, एवं स्वर्ग में रहने वाली देवप्रजाओं के पारहा-रिक व्यवहारादि का संचालन इन्हीं मध्यस्थ देवयोनियों द्वारा हुआ करता था। इन जातियों में "सिद्ध" नाम की जाति में ही सांख्यदर्शन के प्रणेता महामुनि कपिल का जन्म हुआ था। न तो "सिद्ध" शब्द किसी व्यक्ति का वाचक है, एवं न कपिल शब्द ही किसी व्यक्तिविशेष ब्रावितक है। यह दोनों ही शब्द जातियों के सूचक हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण जाति में मूर्ख-ब्रान्सभी तरंह के व्यक्ति रहते हैं, एचमेत्र सिद्ध जाति में भी मूर्ख-विद्वान् सभी तरंह के व्यक्ति थे।

साधारण मनुष्यों नें सिद्ध शब्द का जो यौगिक अर्थ समम रक्खा है, अन्तरिल् में रहने इसी सिद्ध जाति के साथ उस यौगिक अर्थ का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी सिद्ध जाति में कि ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हुअ, जिसने कर्म्मवाद का विरोध करते हुए विशुद्ध ज्ञानयोग की स्थान्ता की। वही अप्रदि पुरुष कृषिलसुनि नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे जाकर इनके हजारों अनुः वर्ष का गए। वे भी कपिल नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार जो कपिल शब्द आरम्भ में कि वाचक था, वही कालान्तर में जातिवाचक बन गया। दूसरे शब्दों में आदि कपछ ने कर्म्म-क्यास बच्चण जिस सांख्य ( ज्ञानयोग , का उपदेश दिया था, उस योग के अनुयायी कपिल गा से प्रमिद्ध हुए। कपिल चूंकि सिद्ध जाति में उत्पन्न हुए थे, अतएव इनको यह ज्ञानविद्या । सिद्धविद्या नाम से व्यवहृत हुई। महाभारत शान्तिपर्व मोक्ष धर्म की ३०० अध्याय से वास कर ३०५ अध्याय पर्य्यन्त इस कापिकासांख्य का विस्तार से निरूपस हुआ है। विशेष विस्ता को वही प्रकरस देखना चाहिये।

प्रकृत में इस सम्बन्ध में हमें केवल यही बतलाना है कि महाभारत समकालीन गीतोस्रोकाल के हजारों वर्ष पहिले देवयुगकाल में राजिविविद्या के अनन्तर अन्तरिद्ध में रहने वाली
कि जाति. को अलंकृत करने वाले महामुनि किपल ने सर्वकर्मसन्यासबद्धणा जिस सांख्यकि का आविष्कार किया था, एवं जिसके अनुयायी "सांख्य" नाम से ही प्रसिद्ध थे, वही
कि सिद्धविद्या नाम से प्रसिद्ध हुई । ज्ञानयोगामिमानी सिद्धों में ही इसका विशेष प्रचार हुआ।
कि मियादा के अनुसार यही विद्या "ज्ञानयोग" नामक योग कहलाया। राजिककि पिट स्वर्गीय विद्या थी, तो यह सिद्धविद्या अन्तरिद्ध की विद्या थी। निर्मेद पर्वत से उत्तर

भिने कि ''अधुरों के प्रवल आक्रमणों से त्रस्त महाराज कुत्स ने इन्द्र के पास जब यह समा-कि ''अधुरों ने सिन्धु को रोक दिया है, 'सारी देवभूमि जलप्लावित हो गई है, सारा

अन्तरित्त को सीमा में, स्वर्गभूमि के अति सिलकट ही किपल का आश्रम था। यही वह सुप्र-मिद्र कुकाएड हुआ था, जिसकी कृता से भागीरथी को स्वर्ग से भूमएडल पर आना पड़ा था।

#### ३—ऐश्वर्य्यबुद्धियोगप्रवर्त्तिका-''र्।जिविद्यां"-तृतीया

अन्तरिक्त के बाद भ रतवर्ष का नम्बर आता है। देवयुग काल में भारतवर्ष ही पृथिकी लोक कहलाता था। यद्यपि पुराणों ने दौक्यन्ति भरत के नामसम्बन्ध से इस देश का नाम मारतवर्ष माना है, परन्तु वस्तुतः अग्नि सम्बन्ध से ही इस देश का नाम भारतवर्ष मानना न्याय-संगत प्रतीत होता है। देवेन्द्र की ब्रोर से भारतवर्ष के शवसोनपात अग्नि बनाए गए थे। यही ब्राग्नि भारतवर्ष के भरणपोषण करने के कारण "भारत" नाम से प्रसिद्ध हुए, जैसा कि— "अग्ने महाँ प्रसि ब्राह्मण भारतेति" इत्यादि मन्त्रश्रुतियों से स्पष्ट है। भारतीय प्रजा की रक्षा करना, एवं यहां से कर प्रहण कर स्वर्ग में देवताब्यों के पास पहुचाना ही इनके मुख्य काम थे, जैसा कि— 'एषाहि देवेश्यो हव्यं भरति" से सिद्ध है। भारतवर्ष में मनु द्वारा वर्णाश्रम व्यव- स्थित हुआ। भारतीय प्रजा को ब्राह्मण-क्त्रिय-वैश्य-श्रद्ध इन चार वर्णों में विभक्त कियाग्या।

उक्त चारों बणों में चत्रियश्रेष्ठों के अधिकार में राजशासन दिया गया। इन राजाओं के प्रधान शास्ता स्वयं वैवस्वतमनु थे, दूसरे शब्दों में यही भारतवर्ष के सम्राट् थे देवेन्द्र स्वाराट् थे, ब्रह्मा-विष्णु विराट् थे। भारतीय राजाओं की प्रधान प्रवृत्ति ईश्वरोपासना की ब्रोर थी। राजाओं में ही उपासना का विशेष प्रचार था। काशीराज प्रतर्दन, महाराज केकय, ब्रादि भारतीय राजा प्रसिद्ध उपासक हो गए हैं। इन का सिद्धान्त था कि सम्पूर्ण कर्म्म ईश्वाबुद्धि से

कम्भीर भी पानी में निमग्न हो चला है, पानी में विष मिला दिया है, आप शीघ्र पंथारिए" तो इन्द्र अपने हर्यस्य नाम के अश्वमय विमान से तीन दिन के भीतर भीतर कुत्स के पास पहुं ने। इन्होंने जिस पर्वत पर सर्वप्रथम विश्राम किया, वहीं पर्वत "यत्र न्यषीद्त्-इन्द्रः" इस निर्वचन के अनुसार "निषद" नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋग्वेद के १। १४० वें सूक्त में विस्तार से इस कथा का उत्लेख मिलता है। यहीं निषद आज संशोधनदोष से "निषध" वन गया है। ही करने चाहिए । फलनः इनके इम भक्तियोगापरपर्य्यायक उपासनायोग में ज्ञान-कर्म दोनों का समन्वय था। इम उपापना में फल का सम्बन्ध था। उपासना द्वारा ईरवर, एवं तदंशभूत देवी-देवताओं से विविध फलों की आक्रांचा की जाती थी। आज मी भारतवर्ष में उपासना का यही स्वरूप प्रचलित है, जो कि गीताशास्त्र से सर्वथा विरुद्ध है। उपासना के बल पर यह उपासक विविध ऐर तथों के फलमोक्ता बनते थे, इसी लिये यह विद्या ऐरवर्यविद्या नाम से प्रकार हुई। चूंकि इसक विशेषतः राजाओं में प्रचार था, अतएव इसे राजविद्या नाम से भी व्यवहृत किया गया। योगशास्त्र की मर्यादा के अनुपार यही भक्तियोग नाम का योग कहलाया।

#### ४—धर्मबुद्धियोगप्रवार्त्तिका-"ग्रार्ष विद्या"-चतुर्थी

हम कह चुके हैं कि भारतवर्ष में राजाओं के अतिरिक्त ब्राह्मणसमाज भी एक प्रतिवितर्ग माना जाता था। इनकी दृष्टि में न ज्ञानयोग का महत्त्व था, न भक्तियोग का। यह
विशुद्ध कम्भेवाद को ही प्रधान मानते थे। यञ्च तप-दानल्क्सण, त्रिगुणभावापन्न वैदिक कम्मों का
सतत अनुष्ठान करना ही इनका परम पुरुषार्थ था। परममीमांसक, कर्म्म को ही ईरवर मानने
वाले इन कम्मेठ भारतीय ऋषियों ने बड़े ब्रावेश के साथ भारतवर्ष में कर्म्मयोग का ही प्रचार
किया। कर्म (यज्ञ) बल से ही इन्हों ने खर्गीदि फलों से जनताको विमोहित किया। "यज्ञो वै
श्रिष्ठनमं कर्म्म" " ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो थजेत" इत्यादि रूप से कामनाप्रधान यज्ञादि
कम्मों को ही इन्हों ने ब्रापना प्रधान लक्ष्य बनाया।

इनका कहना था कि वर्णानुसार जिस वर्ण के जो नियत कर्म हैं, उनका अनुष्ठान ही धर्म है। इसी धर्म से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इसी कर्ममृतक धम्म के सम्बन्ध से यह चौथी विद्या धर्म नाम से प्रसिद्ध हुई। चूँकि यह भारतीय ऋषियों में ही प्रधान रूप से प्रतिष्ठित थी, अतिएव इसे आर्षिश्चा ( ऋषियों की विद्या ) नाम से व्यवहृत विया गया, एवं योगशास्त्र की मध्यिदा के अनुसार यही कंस्प्रयोग नाम का योग कहलाया।

#### १-ज्ञानयोग के समर्थक वचन

- १—त्रैगुगयविषया वेदा निस्त्रैगुग्यो भवार्जुन ! निर्दृन्द्वो निससत्त्वस्थो निर्योग-दोम आत्मवान् ॥ (२।४४॥)।
- त्र-प्रजहाति यदा कामात् सर्वान् पाथं मनोगतात् । त्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितपज्ञस्तदोच्यते ॥ (२।५५)।
  - ३—यम्स्यास्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तथ पानवः । ग्रात्मन्येव च संतुष्ट्स्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ (३।१७॥)।
  - ४ वीतरागभयक्रोधा मन्पया मामुपाश्रिताः । बह्वो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ (४।१०।)।
  - ५—ब्रह्मार्पणं ब्रह्महिवब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म्भसमाधिना ॥ (४।२४।)।
  - ६ सर्वाणीन्द्रियकम्माणि पाणकम्माणि चापरे। यात्मसंयमयोगाग्रौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ (१।२७)।
  - ७—श्रेयात् द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप ! मर्वे कर्म्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ (४।३३)
  - =-- श्रिप चेदिस पापेश्यः सर्वेश्यः पापकुत्तमः । सर्वे ज्ञानप्लवेनैव टुजिनं संतरिष्यसि ॥ (४)३६)
  - र—यथेघांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ! ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥ (४।३७)।
  - ०-निह ज्ञानेन सहशं पवित्रिपिह विद्यते । नव खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ (४।३८)।
  - ११-श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
    ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरणाधिगच्छति ॥ (४।३-६) ।

१ २-योगसन्य न्तकमार्णं ज्ञानसंकित्रसंशयम्। म्रात्मवन्तं न कम्मीिया निवधनन्ति धनंजय !।।(४।४०)। १३-तभादज्ञानसंभृतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः। छिनैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ (४।४२)। १४-सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुर्ख वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्नकारयन् ॥ (५।१३)। १५-नाद्ते कस्यचिव पापं न चैत्र मुक्रतं विभुः। श्रज्ञानेनाष्टतं ज्ञानं तेन मुह्मन्ति जन्तवः ॥(४ १५)। १६-ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्पनः। तेषामादिसवज्ज्ञानं प्रकाशयति नद् परम् ॥ (५।१६) । १७-तद् बुद्धयस्तवात्मानस्तिष्ठास्तत्परायणाः। गच्छन्सपुनराष्ट्रचि ज्ञाननिधृतकरमपाः ॥ (५।१७)। १८-भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्। स्टूदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ (५।२१)। १६-उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। भास्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ (७'१८) । २०-वहूनां जन्मनायन्ते ज्ञानवान् मां प्रयद्यते । बासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्क्तभः ॥ (७।१-६)। २१-तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। नारायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्तता ॥ (१०११)। २२-इदं ज्ञानसुपाश्रिस मम साधर्धमागताः।

सग्ऽपि नोपजायन्ते मलये न व्ययन्ति च ॥ (१४१२)।

रेके-इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्माद्गुद्धतरं मया।

विष्टरैयतदशेषेगा यथच्छिसि तथा कुरु ।।(१८६३)।
र४-ग्रध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमात्रयोः।
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितः।। (१८।७०)।

उक्त बचनों को देखने से पाठक इस निरचय पर पहुंचेंगे कि भगवान् ने आरम्भ से अन्त तक सबकर्मपरित्यागळच्च आनयोग सांख्य) को ही मुक्ति का अन्यतम साधक बत- बाया है। अपि च 'अशोच्यानन्त्रशोचस्त्वं मजावादांश्च भाषसं' अपने उपदेश के इस आरम्भ से भी भगवान् यही सूचित करते हैं कि ज्ञान की कमी से, अज्ञानजनित मोह से ही मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है कर्त्तव्याकर्त्तव्यज्ञान जाता रहता है। इस अविद्या को हटाने के लिए ज्ञान का ही उदय आवश्यक है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर साधनरूप से यत्र तत्र कर्मा-भिक्त का गौगारूप से प्रतिपादन करते हुए भगवान् ने अन्त तक ज्ञानयोग पर ही विशेष जोर दिया है। इसीलिए गीतोपदेश के अनन्तर जर्जन के मुख से—"नष्टो मोहः स्मृति- र्लब्धा त्वत्यभगदान्मयाच्युत !" यह अद्धर निकले हैं। गीता जिस अज्ञानजनितमोह को दूर करने के लिए अर्जन के सामने आई थी, गीता का वह उद्देश्य सफल हुआ। अर्जन का मोह नष्ट होगया। मोहवश अर्जन जिस आत्मज्ञान से विश्वत होगया था, वह उसे फिर प्राप्त होगया। इस प्रकार उपक्रम उपसंहार से भी गीता का ज्ञानयोगप्रतिपादकत्व ही सिद्ध होता है।

#### २-भक्तियोगं के समर्थक वचन

?—सर्वभूतिभ्यतं यो मां भेजसक चनाि भ्यतः ।
सर्वथा वर्त्तमानोऽपि स योगी मिय वर्त्तते ।। (६,३१) ।
२—तपि भ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽभिमतोऽधिकः ।
किम्भिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ।। (६।४६) ।
योगिनामिप सर्वेषां महतेन। नत्तरात्मना ।
श्रद्धावान् भजतं यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ (६।४७)।

- ३—चतुर्विधा भजनते मां जनाः सुक्कृतिनोऽर्जुन ! ग्रान्तों जिज्ञासुग्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ (७ ९६) । तेषां ज्ञानी निसयुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ॥ पियो हि ज्ञानिनोऽसर्थमहं स च मम नियः ॥ (७।१७) ।
- ४—यो यो यां तनुं भक्तः अद्याचितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् ॥ (७११) ।
- थू—ग्रन्तवत्तु फलं तेषां तद्भक्षरपमेधसाम् । देवान् देवयजी यान्त मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ (७१२३) ।
- ६-प्रयाणकाले मनसाचेत्रेन भक्त्या युक्तो योगवेलन चैव। भुगोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्॥(४११०)।
- ७—ग्रनन्यचेताः सतर्वं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ! नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ (=।१४।)।
- प्रमः स परं पार्थ ! भक्त्या लभ्यस्त्वनंन्यया । यभ्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्विमिदं ततम् ॥ (८।२२।)।
- र-सतनं कीर्त्तयन्तो मां यतन्तश्च हृदवताः । नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (१।१४।)।
- १८ ग्रनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगद्धेमं वहाम्यहम् ॥ (६।२२।)।
- ११-येऽप्यन्यदेवतामका यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय! यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ (१।२२।)।
- १२-पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्हं भक्त्युपहृतम्प्रनामि प्रयतात्मनः ॥ (१।२६।)।
- १३-ग्रिप चेत् मुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ (१।३०।)।

```
१४- दिमं भवति धर्मीतमा शश्वच्छार्नित नियच्छति ।
     कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रख्यित ॥ ( ६ । ३१ । )।
 १५-मां हि पार्थं व्यपाश्चित्य बेऽिष स्युः पापयोनयः ।
     स्त्रियो वैश्यास्त्रया श्रद्धास्तेऽपियान्ति परां गतिम्।। (१।३२।),।
 १६-पन्मना भव पद्भक्तो पद्याजी मां नमस्कुरु 🕨
     मामवष्यसि युक्तवमात्मानं मत्परायगाः ।। ( १ । ३४ । ) ।
 १७-ग्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं पवर्तते ।
     इति मत्वां भनन्ते मां बुधा मात्रसमन्विताः ॥ (१०। ८) ।
 १८- मक्त्या स्त्रन्यया शक्य ग्रहमेंवंविधोऽर्जुन ।
     ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च प्रतंप ॥ (११। ५४।) D
 ११-मध्यावेश्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते ।
    श्रद्धया पर्भोपतहस्ते में युक्ततमा मतः।।(१२।२।)।
२०-ये तु सर्वाणि कर्माणि मियसन्यस्य मत्पराः ।
     अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उग्रसते ॥ (१२।६।)»
     नेषावहं समुद्धक्तिमृत्युसंसारसागराद्
    मवामि निचरात पार्थं ! मध्यावेशितचेतसाम् ॥ (१२।७।)।
२१-संतुष्टः सततं योगी यतात्माः इढनिश्चयः ।
    मर्थ्यपितमनोबुद्धियाँ मद्भक्तः स मे वियः॥ (१२।१४)
२२-ये तु धर्म्यासृतिमदं यथोक्तं पर्धपासते
    श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे त्रियाः ॥ (१२। २०।)।
२३-प्रयि चानन्ययोगेन मक्तिर्व्यमिचारिखी
    विविक्तदेशसेवित्वयरतिर्जनसंसदि !। (१३।१०)।
२४-मां च योऽन्यभिचारेश मक्तियोगेन सेवते।
```

स गुगान समतीत्येतान ब्रह्मभृयाय कल्पते ॥ (१४ । २६ ।)।

२५-यो मामेवमसंमृदो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ (१५ ।१६ ।)।

२६-ब्रह्मभृतः प्रसन्नात्मा न ग्रीचित न कांचिति ।

समः सर्वेषु भृतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ (१८ ।५४ ।)।

२७-भक्त्या मामभिजानित यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।

तनो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विग्रते तद्नन्तरम् ॥ (१८ ।६५ ।)।

२८-मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजान प्रियोऽसि मे ॥ (१८ ।६५ ।)।

२६-सर्वधम्मान् परित्यज्य मामेकं शरगं व्रज ।

ग्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोद्यायिष्यामि मा ग्रुच ॥ १८ ।६४ ।।।

२०-य इदं परमं गुद्धं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मिय परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥, १८ ।६८ ।)।

उक्त बचनों के देखने से ऐसा मालूम होता है कि मानो संपूर्ण गीताशास अथ से कि तक मितरस से आप्छावित हो रहा है। एक स्थान एर तो मगवान ने तपसी-ज्ञानी-योगी किस से मक्त को ऊंचा चढ़ा कर यह सिद्ध कर दिया है कि, एकमात्र मगवान की अनन्यमित विदार का अनन्य साधन है, ज्ञान-कम्म एवं वैराग्य तो मिक्त के साधनमात्र हैं। मगवान वैनिव्धामित ही आत्मकल्याण का अन्तिम, एवं सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अर्जुन साधारण जीव विपार मगवान ने अनुप्रह कर उसे अपनी अनन्यमित प्रदान की। मित्तिक से ही कि मगवान के उस विराट्कर को देखने का अधिकार प्राप्त कर सका, जिस कर को ज्ञान-कि का अनुप्रायी न आज तक देख सका था, एवं न मिवष्य में कोई देख ही सकता। कि का अनुप्रायी न आज तक देख सका था, एवं न मिवष्य में कोई देख ही सकता। कि का अनुप्रायी का आज तक देख सका था, एवं न मिवष्य में कोई देख ही सकता।

यही बात सूचित करने के लिए मगव न् ने प्रन्थसमाप्ति में 'भक्ति पयि परां कुत्वा मामें वैष्यत्य संशयः" इत्यादि रूप से स्वष्ट शब्दों में इतर योगों की अपेक्षा भिक्तयोग को ही सर्वश्रेष्ठ माना है।

#### ३-कर्मयोग के समर्थक वचन

१ — खधर्ममपि चावेच्य न विकस्पितुमईसि ।

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रयोऽन्यत् चत्रियस्य न विद्यते । १ . २।३१।)। २--- कर्मग्णामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषोऽक्तुते ।

न च सन्मसनादेव सिद्धिं समिधगच्छति। (३।४।)।

३—न हि कश्चित् च्यामपि जातु तिष्ठसकर्म्भकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुगैः । विष्रः)।

१-- नियतं कुरु कर्म्म त्वं कर्म ज्यायों ह्यकर्मगाः। ं शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मगाः ॥ (३।८।)।

थ-यद्मार्थात कर्म्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म्मवन्धनः । (३i६)। तदर्थं कर्मा कौन्तेय ! मुक्तसङ्गः समाचर ॥ (२।६)।

... ६—अर्म्भेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः। लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन कर्जुपहिसा। (३।२०।)।

७—न मे पार्थास्त कर्त्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तवयं वत्त एव च कम्मीर्णि ।। (३।२२।) ।

ः - एवं इत्वा छतं कर्म पूर्वेरिप मुमुत्तुिकः। कुरु कम्मेंव तस्मात्त्वं पूर्वै। पूर्वतरं कृतम् ॥ (४।१५।) ।

६ - साज्यं दोषवदिसेके कर्म पादुर्मनीषिशाः। यद्भवानतपश्कम्मं न साज्यमिति चापरे ॥ (१८।३।) । १० — यज्ञदानतपः कर्म न साज्यं कार्यमे तत्।
यज्ञो दानं तपश्चेत्र पात्रनानि मनी विशास । (१८।४।)।
११ — यतः पष्टिच र्युतानां येन सर्विमिदं ततम्।
स्वर्कपणा तमभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ (१८।४६।)।
१२ — श्रेयान् खयम्मी तिगुणाः प्रथम्मीत स्वनुष्ठिनात्।
स्वभावित्यतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विष्यः॥ (१८।४॥)।

१३—सहजं कर्म्म कौन्तेण! सदोषमपि न सजेत । सर्वारम्भा हि दोषेगा धूपेनाश्चिरिवादताः ॥ (१=१४८४)॥

१४—सर्वकर्माग्यिप सदा कुर्वासा मद्ब्यपाश्रयः । मत्त्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमब्ययम् ॥ (१८४५६।) ।

१५—खभावजन कौन्तय ! निवद्धः स्वेन कम्मेगा । कर्त्तुं नेच्छिसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् । (१८।६०।) ।

उक्त वचन स्पष्ट शब्दों में विशुद्ध कर्मयोग की ही घोषणा करते हुए प्रतीत हो रहे शिग्वान नें स्पष्ट शब्दों में यावज्जीकन वेदविहित (चातुर्वर्ण्य) कर्म के अनुष्ठान की आज़ के हुए हमें यह बतलाया दिया कि प्रत्येक वर्ण को अपना अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना बिए। कर्म करता हुआ ही मनुष्य शास्त्रत अव्यय पद को प्राप्त हो जाता है। कर्म किसी कि नहीं छोड़ा जासकता। इन्हीं बचनों के आधार पर कम्में नें प्रवृत्तिबद्धा यड़- कि विश्व कर्मयोग को ही गीता कर प्रधान प्रतिषाद्य विषय माना है। इन कर कहना है कि बा अपियत हुआ था। वहां अपने कुलद्धाय की आशङ्का से यह कर्म से हटने के खिए उद्यत का अर्जुन को इस हुष्प्रकृत्ति को शेशने के लिए ही मगवान को कर्मोंपदेश करना पड़ा। अर्जुन को इस हुष्प्रकृत्ति को शेशने के लिए ही मगवान को कर्मोंपदेश करना पड़ा। कि करियो वचन तव? कहता हुआ अर्जुन युद्धकर्म में प्रवृत्त होगया। इस

ही है। ज्ञान एवं मिक्क इसके सहायकमात्र हैं। कर्म्म से ही मिक्क उत्पन्न होती है, कर्म्म से ही ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान एवं मिक्क तो साध्य है, एवं इनका साधक कर्म्म ही है। यदि कर्म नहीं तो कुछ नहीं

#### ४-राष्ट्रवादियों का साम्यवाद

इवर कुछ सबय से विशुद्ध राजनीति के अनुयायी हमारे राष्ट्रवादी प्रचलित शार्क्षण तानों ही योगों से सर्वधा मिन एक नवीन "साम्यवाद" की कल्पना कर मीता को "साम्ययोगशास्त्र" मानने का अभिमान कर रहे हैं। श्रीर सम्भन है कि समत्वमुलक बुद्धियोग-प्रतिपादक हमारे इस माष्य का भी वे यही तात्पर्य लगाने लगे कि लेखकने बुद्धियोग के व्याज से हमारे साम्यवाद का ही समर्थन किया है। ऐसा दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि हम गीत का साम्यवादम्लक बुद्धियोग का, एवं कल्पित साम्यवाद का अन्तर स्रष्ट करदें।

"समं सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्"—"ग्रुनि चैव श्वपाके च पणिडताः सम-दिश्चनः"—"समत्वं योग उच्यते"—निदीं है समं ब्रह्म"—'समोऽहं सर्वभृतेषु"-समं-पश्यत् हि सर्वत्र"—"समं सर्वेषु भृतेषु"—"समः शत्रौ च भित्रे च"—"सर्वभृतेषु येनैकम्" "सर्वभृतिष् यो माम्"—'सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्ठः"— 'समदुःखसुः स्वस्थः" स्थादि गीता सिद्धान्तों के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में, विश्व में रहने वाली चेतन एवं अचेतन प्रजा में सर्वथा समहत्य से व्याप्त उस व्यापक परमात्मतत्व को लच्य में रखते हुए, इसी लश्य के आधार पर किसी से राग—हेष न रखते हुए, इन्ह्यमावों का एकान्ततः परित्याग करते हुए, लोक-संप्रह को मूल बनाते हुए यावञ्जीवन निष्कामभाव से वर्णाश्रमधर्मानुकूल श्रपने अपने आधि-कारिक कर्म—ज्ञान—मिक्तयोगों में प्रवृत्त रहना हीं गीता का समत्वयोग, किंवा वैराग्यहुद्धियोग है, जिसका कि मूमिका तृतीयखयह के "बुद्धियोगपरीन्ता" नामक प्रकरण में विस्तार से निक्त्यण होने वाला है।

"सम्पूर्ण विश्व का कोई एक तन्त्रायो है, वही अन्तयं।मीरूप से प्राणिमात्र के हृद्यों क्षित होकर उनका उनका संचालन कर रहा है, एवं वह तन्त्रायी "अविभक्त विभक्तेषु" अविभिन्न पदार्थों में अभिन्नरूप से समरूप से) प्रतिष्ठित है" इस ईश्वरानुगत आग्यवाद, किंवा आत्मव्यापकताव द को आधार बनाते हुए अपने खमावानुकूल कम्मी में इहिना ही समत्वलच्या बुद्धियोग है। ईश्वरमुलक राजतन्त्र ही इस साम्यवाद का प्रतिष्ठा है।

राष्ट्रवादियों के कल्पित साम्यवाद का तो गीता में गन्ध भी नहीं है। कारण इन्होंने कि शास्त्रीय मर्थ्यादा का सर्वथा तिरस्कार कर अनीश्वरवादमुबक प्रजातन्त्रवाद, किंवा गुन्तालक गद की काल्पिन कि भित्ति पर साम्यवाद का आविश्कार किया है। इनके साम्यवाद का आविश्कार किया है। इनके साम्यवाद का आविश्कार है। से कोई सम्बन्ध नहीं है। ''सबको समानदृष्टि से देखों' इसका ताल्प्य ये गुणाव यह लगाते हैं कि सब को सब कर्म्म करने का अधिकार है। सबको वर्णाश्रममर्थ्यादा विशेषित कि गीताशास्त्र की मुलप्रतिष्ठा बना हुआ है) परित्याम कर मेद व्यवहार हटा देना चा- कि। बान-पान-विवाह आदि की अर्गलाएं सब्या तोड़ देनी चाहिएं। सब का व्यक्तित्त्व खन्ते। कोई किसी के नियन्त्रण में नहीं रहसकता । प्रजा का पंघठन ही शासन का मूख है। कोई किसी के नियन्त्रण में नहीं रहसकता । प्रजा का पंघठन ही शासन का मूख है। कित को सम्यवाद का यह निष्कर्ष निकला कि ''मर्यादा'' नाम की कोई वस्त का मही है। अमर्थादित पशुओं की तरंह उच्छुंखल बने रहना ही मर्थ्याद। है। यही

कहना न होगा कि राष्ट्रवादियों का उक्तबन्ध असाम्यवादरूप साम्यवाद विश्वशानित विश्व से एक भयानक ख़ तरा है। हम उन सहयोगियों को निमन्त्रण देते हैं कि उन्होंने गीता विश्वार पर जिस कि एक सम्यवाद की घोषणा करने का दुस्साहस किया है, वे यह प्रमानिकों कि गीता के अमुक वचन हमारे साम्यवाद का समर्थन कर रहे हैं। अन्यथा उन्हें कि गीता के का का कि का प्रयास छोड़ देना चाहिये। अपनी इन्छा से वे विश्वा करें। परन्तु दु:ख का विषय तो यह है कि गीता जैसे पवित्र शास को कि भीता करें। परन्तु दु:ख का विषय तो यह है कि गीता जैसे पवित्र शास को भी भीती जनता को घोके में डाला जारहा है। जो गीता पद पद पर वर्णाश्रमधर्म्म के

अनुपालन का आदेश दे रही है, जिस गीताने अर्जुन को जात्रधर्म पर आरूढ रहने के लिये उप-देश दिया है, जो गीता ब्राह्मणादि चारों वणों के नियत कर्म्म बतला रहो है, जिस गोता का मुख्य उद्देश्य शास्त्रसिद्धकर्मों का प्रतिपादन है, उस गीता को वर्णाश्रमधर्मकर्मों से सर्वथा बाहर निकालते हुए अपनी खार्थसिद्धि का साधन बना लेना सचमुच एक महापाप है। और उसी पाप का यह फल है कि अहोरात्र "गीता गीता" का उद्घोष करने हुए भी उन राष्ट्रवादियों के साथ साथ राष्ट्र की मथादा, उस का भारतीयत्व, जगद्गुरुत्व भी शनै: शनै: स्मृतिगर्भ में विलीन होता जारहा है।

श्रद्धालु भारतीय प्रजा विधम्मीं से अवश्य ही सावधानी रहती है। परन्तु जब उसके सामने कल्पित शास्त्रभिक्त का बाना पिहन कर कोई वश्चक उपिध्यत होता है तो शास्त्रभिक्त से भोली प्रजा ज्यामोह में पड़ ज ती है, और आज यही हो रहा है। बिहरक्ष शत्रु से हम सार्धान रहते हैं, परन्तु घर ही में जब विभीषणों के अवतार होनें लगें तो भिर भगवान् ही रक्तक हैं। उसी मगवदंश से यह प्रार्थना करते हुए कि भगवन् ! देवयुगकालोन जिस गीतायोग का महाभारत काल में अर्जुन को निमित्त बना कर आपने उद्धार किया था, कालदोष से पुनः आज वह लुप्त हो गया है। खार्थी लोग खार्थसिद्धि के लिए आपकी इस प्रतिमृत्तिं को च्रत विच्रत कर रहे हैं। ऐसे विषम समय में पुनः अपने वैराग्यल्क् गा, ईश्वरतन्त्रमूलक, समत्वल्क् गा बुद्धियोग का उद्धार करने के लिए आपका आविभाव होना चाहिए। अस्तु वक्तव्यांश यही है कि प्रचलित साम्यवाद सर्वथा निर्मूल है, अतएव इसके सम्बन्ध में गीता का कोई वचन उद्धत नहीं हो सकता। इसी अशास्त्रायमाव से यह योग सर्वथा अयोगकोटि में प्रवष्ट होकर अप्रत्माणिक बनता हुआ एकान्ततः उपेक् गांय है।

परस्पर में सर्वथा विरुद्ध ज्ञान-भक्ति-क्रम्भियोगों का प्रतिपादन करने वाले उक्त वचनों की तुलनात्मक समाछोचना करते हुए हम इस निश्चय पर पहुंचते है कि भगवान् जनसा-धारण में प्रचलित उक्त तीनों योगों के पद्मपाती हैं भी, श्रीर नहीं भी। भगवान् तीनों योगों को क्रिय मानते हैं, परन्तु प्राचीनों ने इन का जैसा खरूप समम रक्खा है, उस के भगवान् पूर्ण क्रियो हैं। मर्व कर्मित्यागळत्त् एा ज्ञानयोग में वे यह संसोवन चाहते हैं कि, कर्म का त्याग करो। कामना के परित्याग से कर्म करते हुए भी यह योग ज्ञानयोग बन जायगा। इसी प्रकार सकाम भिक्तयोग में भी वे कामना का गरित्याय चाहते हैं। स्वी प्रकार प्रवृत्तिमूलक कर्मियोग से भी प्रवृत्ति का परित्याय चाहते हैं। कामना-प्रवृत्ति को ज़ेहते हुए भगवान् नें तीनों योगों का आदर करते हुए, छोकसंग्रह को सुरित्वत रखते हुए क्यानी और से एक चौथे सर्वथा अपूर्व वैराग्ययोग का उपदेश और दिया है। इसे मगवान अपना पत मानते हैं, जिसा कि अनुपद में ही स्पष्ट हो जनयगा। यहीगीता का बुद्धियोग है। इसे मगवान् ने गीता में बुद्धियोग—योग इन दोनों नामों में से व्यवहृत किया है।

यद्यपि प्रकारणिविभाग के अनुसार यह योग आरम्म की ६-अध्यायों यें ही प्रतिमालित हुआ है, परत चूँकि यह भगवान् का अपना मत है, भगवान् इसे सर्वप्रधान मानते हैं. सीलिए आरम्म से अन्त तक स्थान स्थान पर इतर योगों के मध्य में इस का सम्बन्ध कराना आविश्वाम गया है। इसी बुद्धियोग के सम्बन्ध से गीता के इतर तीनों संसोधिन योगभी बुद्धियोग वामें से ही प्रसिद्ध हो गए हैं। फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि मीता एकमात्र बुद्धियोग का, हि श्रि प्रतिद्ध हो गए हैं। फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि मीता एकमात्र बुद्धियोग का, हि श्रि शब्दों में बुद्धियोगस्त्र योग, ज्ञानयोग, भिक्तयोग, कर्म्मयोग का ही निरूपण करती है। की कैरायबुद्धियोग, ज्ञानबुद्धियोग, हे श्रुप्तिबुद्धियोग, धर्म्मबुद्धियोगमेदिभन्न चारों बुद्धियोगों का किराण करने वाला "बुद्धियोगशाद्ध" है। आत्मकल्याण के खिए गीता निम्नखिखित चार हियोगों को ही हमारे सामने रखती है—

ेराग-द्वेष का परित्याग करते हुए आसक्ति का सर्वेषा परित्याग कर वावजीवन अनासकः-भाव से कर्म्म करते रहो। (वैराग्यबुद्धियोग)।

रे-श्रिविद्या नामक मोह का परित्याग करते हुए, शरीरयात्रा निर्वाहक कर्मा करते हुए अन्तज्योंतिर्छक् रणज्ञान के उदय में प्रयत्नशील बने रहो। (ज्ञानबुद्धियोग)।

३—अस्मिता का परित्याम करते हुए, किसी भी फल की आकाङ्का न करते हुए अपने समस्त कम्मी का अनुष्ठान करते हुए, साथ ही में इन कम्मी के सम्बन्ध में— "ईश्वर करता है, वही कराता है" यह भावना रखते हुए सतत ईश्वर चिन्तन में निमम्न रहो। ( ऐश्वर्यबुद्धियोग )।

४—आभिनिवेश को परित्याग करते हुए केवल कर्तव्यबुद्धि से निवृत्तिलक्षण यहादि कम्मेरि का यावजीवन अनुष्ठान करते रही। (धर्म्मबुद्धियोगं)।

इन्हीं चारों बुद्धियोगों के समर्थक क्चन पाठकों के सम्मुख अपरा: उपस्थित किए बाते हैं। उन क्चनों के आधार पर पाठक स्वयं निर्णय कर छेंगे कि वस्तुत: गीता का इंद्रय , किंवा प्रतिपाद्य विषय क्या है ? आरम्भ से ६ अध्याय पर्यन्त सर्वमुख्य एवं सर्वज्येष्ट राग-द्वेषपरित्यागळ्च्या , सर्वकर्माप्रहण्याच्चण वैराग्यबुद्धियोग का प्रधानरूप से निरूपण हुआ है। पहिले इसी के समर्थक क्चनों पर दृष्टि डालिए—

#### १—वैराग्यबुद्धियोग के समर्थक वचन

- १— मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय ! शीतोष्णासुखदुःखदाः । ग्रागमापायिनोऽनित्यास्तां तितित्तस्य भारत ॥ (२।१४)
- २ य हिन व्यथयन्त्येन पुरुष पुरुषम ! समदुःखमुखं धीरं सोऽमृतस्वाय कल्पते॥ (२ । १४ ।)।
- ३—ग्रन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। ग्रनाशिनोऽभमेयस्य तस्माद्युद्धश्चस्य भारत ॥ (२ । १८ । )।
- 8—वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् । कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति इन्ति कम् ॥ (२ । २१ ।)
- ५—स्वधर्ममिप चावेक्ष्य न विकस्पितुपर्हिस । धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् स्वत्रियस्य न विद्यते ॥ (२।३१।)।

- ६—मुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयौ।
  ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्त्यसि॥ (२।३१।)।
- ७—एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धि, चोंगे त्विमां श्रुणु । बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ ! कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ (२।३६।)।
- ८-व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ! बहुशास्त्राह्मनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ (२।४१)।
- र-भोगैश्वर्येषसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ (२।४२।)।
- १०-त्रेगुरायविषया तेदा निस्त्रेगुरायो भवार्जुन! निर्द्वनद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगदोम पात्मवान् ॥ (२।४५।)।
- ११-कर्म्मययेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्म्भफलद्देतुर्भूमि ते सङ्गोऽस्त्वकर्मिणा। (२।४७।)
- <sup>१२</sup>-योगस्थः कुरु कर्म्माणि सङ्गंत्यक्त्वा घनञ्जय ! सिध्यसिध्योः समो भृत्वा समक्तं योग उच्यते । (२ । ४८ । )
- १३-द्वरेण ह्मवरं कर्म्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ! बुद्धौ शरणमन्बिच्छ कृपणाः फलंइतवः॥ (२।४६।)।
- १४-बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म्भसुकौशलम्॥ (२।५०।)।
- १५-कम्मंत्रं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिषाः। जन्मबन्धविनिधुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्॥ (२।५१।)।
- १६-श्रुतिविमतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला।
  समाधावचला बुद्धिस्तदा योग्मवाप्स्यमि ॥ (१।५३)।
- १७-दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ (२। ५६।)। १८-यः सर्वत्रानभिस्नेहम्तत्तत्राप्य ग्रुभाग्रुभम्। नाभिनन्द्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ (२। ५७।)। १६-शा -द्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरत्। श्रात्मवद्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ (२। ६४।)। २०-नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ (२। ६६।)। २१-यिस्विन्द्रियाणि मनुसा नियम्पारभेतऽर्जुन ! कर्मेन्द्रियः कर्म्मय्रोगम्सक्तः स विशिष्यते ॥ (३।७। २२--- यज्ञार्थात कर्म्भणेऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म्मवन्धनः। तदर्थं कर्म्म कौन्तेय! मुक्तसङ्गः समाचर॥(३।६।)। २३—तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्मा समाचर । असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः॥ (३।१६।)। २४ - संकाः कर्मग्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत! कुर्याद्विद्वांस्तथाऽसक्तिश्चिकीर्चुर्लोकसंग्रहम् ॥ (३। २५।)। २५-इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग-द्वेषी व्यवस्थिती। तयोर्न वसमाग्च्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ । (३।३४।)। २६ —काम एव कोम एव रजोग्रमा समुद्रवः। महाशनो मह।पाप्मा विद्धेयनिमहं वैरिग्रम् ॥ (३।३७।)। २७—तस्मात्त्वमिन्द्रियाग्यादौ नियम्य भरतर्षम ! पाप्पानं पजिह होनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ (६। ४१।)। २८—इमं विवस्तते योगं मोक्तवानहमन्ययम्।

विवस्तात मनवे पाह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ (४।१)। २६-एवं परम्पराप्ताप्तमिमं राजर्षयो विद्वः।

स्र कालेनेह महता योगो नष्टः परतप॥ (४। २)।

३० — स एवाय मया तेऽच स्रोगः पोक्तः सनातनः। भक्तोऽसि सखा चेति रहम्यं होत्तहुत्तमम् ॥ (४।३।)।

३१—न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा॥ इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥ (४।१४।)॥

३२—कर्मग्यकर्म यः पश्येदकर्मीण च कर्म यः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्मनकर्मकृत्॥(४।१६।)।

कर्मेएयभिष्ठहत्तोऽपि नैव किञ्चित करोति सः॥ (४।२०।)।

३४ — योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंख्यिसंशयम् । आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्दनन्ति धनक्षय ॥ (४। ४१।)।

३५—तस्मादज्ञानसंभृतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः। कित्वैनं संशयं योग-मानिष्ठोत्तिष्ठं भारतः॥(४।४२।)।

<sup>3</sup>६— क्रेयः स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्चाति । निर्द्वनद्वी हि महाबाही सुखं बन्धात प्रमुच्यते ॥ (५।३।)।

२७ - यत सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ (५।५।)।

अद्यागियुक्ती विश्वदात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। स्वमृतात्मभूतात्मा कुर्वन्निप न लिप्यते॥ (४,७) ३६-- ब्रह्मय्याधाय कर्माणि सङ्गं सक्ता करोति यः । लिध्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ (४।१०)।

४० - सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते ध्रखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ (५।१३)।

४१-इहेंव तेंजितः सर्गी येषां साम्ये स्थितं मनः । निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ (५।१९) ।

४२-न प्रहृष्येत ियं प्राप्य नोद्विजेत पाष्य चः वियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः॥ (५।२०)। ४३-शक्नोतीहैव यः सोद्धं प्राक्शरीरविमोत्तणात ।

कामकोघोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ (५१२३।)

४५-यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोत्तपः।यगाः। विगतच्काभयऋोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ (५।२८)।

४५-ग्रनाश्रितः कर्म्मफनं कार्य कर्म्म करोति यः । स संन्यासी स योगी च न निरिधर्नचाक्रियः ॥ (६।१) ॥

४६-यं सन्यासमितिमाइयोगं तं विद्धि पाण्डव!

न ह्यसन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ (६१२)।

१७-मुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । साधुम्वपि च पापेषु सम्बुद्धि-विशिष्यते ॥ (६।६)।

४८-तत्र तं बुद्धिसंयोगं लमते पौर्वदैहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ (६।४३)।

४६-तपस्वभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कार्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जन ॥ (६।४६)।

# पूर-ये मे मतिमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनुस्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्म्भिः॥(३।३१।)। पूर-ये त्वेतदभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टाक्वेतसः॥(३।३२।)।

'राग-द्वेष ही बन्धनरूपा आसिक्त के कारण हैं। इस आसिक्कप अविद्या के प्रभाव से का स्वामाविक वैराग्यभाव अभिभूत हो जाता है। ऐसी बुद्ध का आत्मिव (अव्ययातमा) वाय योग नहीं हो पाता । यहो दुःख का मुल कारण है । द्वेष गर्भित राग ही काम कोघ का क्क है। यह इमार। (न्यात्मा का) सब से बड़ा शत्रु है। इन शत्रुओं का दमन करते हुए, श्रमंपभपूर्वक लो कसंग्रह को लच्य में रखते हुए, साथ हो में शास्त्रविहित कम्भी को अ-न परम आराध्य समस्रते हुए हमें यावज्जीवन कर्मभाग में प्रवृत्त रहना चाहिये"— उक्त क इसी सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यही सच्चा सन्यास है, यही सच्चा कर्मयोग अपने इस वराग्यबुद्धियोग में भगवान् ने प्राचीनाभिमत कर्मत्यागबच्चणा सांख्यनिष्ठा (ज्ञान-🎙 एवं प्रवृत्ति कर्मल व्या योगिनिष्ठा (कर्मयोग) को पर्याप्त समालोचना करते हुए अन्त ह निश्चय किया है कि इन दोनों को पृथक् समकता बड़ी भूल है। दोनों क' समन्वित विकल्यागाकर है। इस प्रकार इस वैराग्यबुद्धियोग में ज्ञान-कर्म दोनों का समन्वय हुआ है। प्रचिलत ज्ञान-भक्ति-कम्मयोगों से पृथक् बतलाने के लिये भगशन् ने इसे केवल-गि" राब्द से व्यत्रहन किया है। इसमें ज्ञान-कम्म दोनों समहत्य से प्रतिष्ठिन हैं। अत-मह "समत्त्रयोग" नाम से भो सम्बोधित हुआ है। समत्त्र ही सच्चा योग है, सम्पूर्ण में योग ही परम उपादेय है। जनकादि राजिष इसी योग के अनुष्ठान से कम्मों में सतत हिते हुए भी जीव-मुक्त बने हैं। अतएव इन्हें "विदेह" का उपाधि से विभूषित कि-भा है। इस योग के पहिले शिष्य विवस्त्रान् मनु थे। देत्रयुग के आदिकाल में इसका भग-बा उपदेश हुआ था, इसी लिये इम इसे सर्वज्येष्ठ योग कह सकते हैं। साथ ही में इ-

तरयोगों के प्रवर्त्तक किपल राजा-बाह्यणादि आश्वित्यक्रजीव (मनुष्य) थे, एवं इस योग के प्रवर्त्तक आधिकारिकजीव (अवतार) हैं इसी लिये यह सर्वश्रेष्ठ भी है आदिकाल से चले आने के कारण इस वैराग्यविद्या को "सना निविद्या" कहा गया है — "योगः मोकः सना-तनः" (शशा)। राजिवेंगें पे ही इसक विशेष प्रवार रहा है, इस लिये हम इसे "राजिवि-विद्या" नाम से भी व्यवहत कर सकते हैं — "एवं परम्पराम्प्रिमिम राजियो विदुः"। स्वयं अच्युतमगवान् इस के आदिप्रवर्त्तक थे, इसो लिये इसे मगब द्वा मी कहा जा सकता है- "ये मे मतिम नित्यमनुतिष्ठनित मानगाः"। मगवान् का मुख्य प्रतिग्राद्य विषय यही योग या। कलतः गोता में उन्हें यद्यपि इसी योग का प्रतिपादन करना चाहिए था, परन्तु मगवान् लोकसंप्रद्व के लिये धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। एवं उस समय (महाभारतकाल में) लोक में ज्ञान-मिक्त-कर्म्म मेद से तीन मार्ग जनसमाज में प्रचित्तन थे। एकान्ततः वैराग्ययोग का ही प्रतिग्रादन करने से बुद्धिनेद उत्पन्न होने को आशङ्का थी इस लिए मगवान् ने पहिले तो सर्व-श्रेष्ठ वैराग्ययोग का ही प्रतिग्रादन किया, और बाद में लो कसंप्रद्व को सुरिच्यत रखने के लिये कमशः तीनों योगों का प्रतिग्रादन किया। हां, इसके सम्बन्ध में मगवान् ने संशोधन अववश्य किया। मगवान् के द्वारा संशोधित यह तीनों योग भी बुद्धियोगहर में ही परिणित होगर। उन्हीं संशोधित हरों के समर्थक वचन कमशः पाठकों के सम्बं उपस्थित किये काते हैं —

#### २- ज्ञानबुद्धियोग के समर्थक वचन

- १--मय्यासक्तमनाः पार्थ । योगं युक्तन् भदाश्रयः । श्रसंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृण ॥ ( ७।१।)। )
- र—ज्ञान तेऽहं सविज्ञानिमदं वच्त्याम्यरोषतः। यजज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमविशष्यते॥ (७। र।)।
- ३—मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिचति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ (७।३)।

- ४—त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्विमिदं ततम्। मोहितं नाभिजानानि मामेश्यः परमन्ययम् ॥ (७४ १३ ।)।
- भू—दैवी होषा गुणमयी मन माया दुरत्यया।
  मामेव ये प्रवचनते मायामेतां तरन्ति ते॥ (७। १४।)।
- द्ध-न मां दुष्कृतिनो स्दाः प्रवश्चनते नराधमाः ।

  साययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्चिताः ॥ (७११५।)।
- अ—तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते। वियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं सःच मम वियः॥ (७।१७।)।
- र्- उदाराः सर्व एवेते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् । त्रास्थितः स हि युक्तात्मा मामेशानुत्तमां गतिम् ॥ (७। १६ । ) ।
- र्ट- बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञात्वान मां १पद्यते । वासुदेवः सर्वभिति स महात्मा सुदुर्कभः॥ (७। ११।)।
- १० ग्रव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते म। मबुद्धयः। परं भावम नानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ (७। २४।)।
- १ १ नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगपायास्मादृतः । मुढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम् ॥ (७ । २५ । )।
- १२-जरामरगामोत्ताय मानाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्भिद्धः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म्म चाखिलम् ॥ (७। २६।
- १३-साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। मयाग्रकालेऽपि च माँ ते विदुर्युक्तचेतसः॥ ७।३०।)।
- १४-ग्रन्तकाने च मामेव स्मरत मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नात्स्यत्र संशयः॥(८।५।)
- १५-ग्रभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।

परमं पुरूषं दिव्यं याति वार्षानुनित्तयन् ॥ (८।८) ॥
१६-मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
नाष्नुवन्ति महात्मानः सांसिद्धं परमां गताः ॥ (८।१५।)॥
१७-वेदेषु यज्ञेषु तपःमु चैव दार्नेषु यद पुरायफलं मदिष्टम्।
अत्यति तद सर्विमिदं विदित्त्वा यागी पर्रस्थानमुपेति चाद्यम्॥ (८,८)॥

"ज्ञान के साथ विज्ञान का समावेश" ही इस ज्ञानयोग में प्रधान संशोधन है। ज्ञान का समावेश" है। विश्वकर्मी पर दृष्टि रखते हुए आत्मिवन्तन करते रहना ही सक्चा ज्ञानयोग है। सांसारिक कम्मों से तटस्थ रहते हुए, साथ ही में सांसारिक को ख ख नियत कर्मी पर आकृढ रहने का आदेश देते हुए ज्ञानोपियक कम्मों का अनुष्ठान करते रहना ही ज्ञानयोग है। भारत के सौभाग्य से कुछ समय पूर्व ही समर्थ श्री रामदास स्वापी, सन्ता तुकोबा, सर्वश्रीज्ञानिश्वरमहाराज, आदि कुछ एक महात्मा ऐसे ही ज्ञानयोग के उपासक हो गए हैं। यह सांसारिक कम्मों से सर्वथा तटस्थ रहते हुए वेवल आत्मिवन्तन में निमान थे। परन्तु साथ ही में समाज को वर्णाश्रमानुकूल कम्मों में प्रवृत्त रहने का आदेश मी करते थे। जहां प्राचीन लोग खर्य कम्मों का एकान्ततः परित्याम कर संसार को भी कम्मे छोड़ ने के लिए बाध्य करते हुए सर्वथा श्रमंग्व ज्ञानयोग का उपदेश देते थे, वहां भगवान् ने कम्मीत्याम का निवेध करते हुए इन ज्ञानयोगियों के सामने यही संशोधन उपस्थित किया कि तुहों कम्मे से भागना नहीं चाहिए। कम्मे ईश्वर की विभूति है। अधिक से अधिक तुम सांसारिक (गृहस्थ) कम्मों को छोड़ सकते हो। साथ ही में तुम्हें संसा। को कम्मीमार्ग पर आकृढ रखना पड़ेगा।

इस प्रकार भगवान् ने संशोधित ज्ञानयोग का खरूप हमारे सामने रक्खा। मगवान् अनासक कम्मेलद्यंण वैराग्यबुद्धियोग के अनन्य पद्मपाती थे। इसी लिए लोकसंप्रहदृष्टि से उन्होंने ज्ञान-योग का प्रतिपादन तो किया, परन्तु इस पर विशेष जोर नहीं दिया। यही नहीं—"यततामिष सिद्धानां कश्चिन मां वेश्वि तक्वतः" "बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते" इत्यादि रूप से भगवान् ने इस के सम्बन्ध में प्रपनी अरुचि ही प्रकट की। बात यह है कि ज्ञानयोग

के साथ व्यक्तिभाव की प्रधानता है। इस योग से केवल एक ही व्यक्ति का उपकार संभव है। उधर सांसारिक कम्मा में अनासक्तिपूर्वक प्रवृत्त रहने वाले वैराग्य-बुद्धियोगी से विश्व का कर्याण होता है। इस के अतिरिक्त अञ्यक्त ज्ञान की उपासना की सफलता में भी वड़ा सन्देह हता है। कारण स्थूलकम्म के पित्याग से स्थूलजगत् की श्रोर मुक्ते हुए बुद्धि मन का संयम साधारण बान नहीं है। इसा लिए भगवान् को कहना पड़ा है कि "हजारों मनुष्यों में कोई एक तो इस ज्ञानिसिद्ध के लिए यत्न करना है, एवं यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई वि-ला ही मेरे ( अव्यय के) तात्विक खरूप को पहिचान ने में समर्थ होता है' 'चुरूम्य धारा नि-शिता द्रत्यया दुर्ग पथर त् का यो वदन्ति"। उधर कर्ममय वैराग्ययोग स्थूलकर्मपरिग्रह से सर्वथा सरलमार्ग बन जाता है। अपिच वैराग्ययोगी जहां केवल एक ही जन्म में विदेह बन ता हुआ आत्मनिष्ठा प्राप्त कर लेता है, वहां कर्मिविमुख ज्ञानी को आत्मप्राप्ति के लिए अनेक जन्म योग साधन करना पड़ता है-''बहूनां जन्मनामनेत ज्ञानवान् मां प्रपद्यते''। अपनी इसी अनिमरुचि (अरुचि) को बतलाने के लिए भगवान् ने केवल २ अध्यायों में ही इसका निरूपण किया है। इस ने तो भिक्तमार्ग कहीं अधिक सरल है। इसी लिए भगवान ने इसका 8 अध्यायों में निरूपण किया है, जैसा कि तद्योगनिरूपण में स्पष्ट हो जायगा। इस योग के मुलप्रवर्तक सिद्दजाति में उत्पन्न कपिलसिद्ध थे, अतएव इसे हम "सिद्धविद्या" नाम से व्यवहत कर स-कते हैं। इससे ज्ञान का उदय होता है। बुद्धि ज्ञानमयी बनकर मोह का विनाश करती हुई श्रातमा के साथ युक्त हो जाती है। अतएव इसे ज्ञानबुद्धियोग नाम से भी सम्बोधित किया नासकता है। t ip we have there police have no

रे पेश्वर्ध बुद्धियोग के समर्थक वैचन

१—इदं ते गुह्यतमं विवहयाम्यनुसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोद्यसेऽग्रुभात् ॥ (१००)

- र—राजविद्या राजगुर्ध पवित्रमिद्युत्तमम् । पसन्तावगमे धर्म्य प्रमुखं कत्तुमन्ययम् ॥ (११२)।
- ३—मत्स्थानि सर्वभृतानि न चाहं तेष्ववस्थितः। न च मत्स्थानि भृतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ( ६-४-५ )।
- ४—ग्रवजानन्ति मां मृढा मानुषीं तनुपाश्चितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ( ६। ११ । )।
- ५—महात्मानस्तु मां पार्थ ! दैशें मक्कतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्थमनसो ज्ञात्वा भृतादिमञ्ययम् ॥ (६।१३) ।
- ६—सततं कीर्चयन्तो मां यतन्तश्च दृढवृत्ताः । नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (१।१४)
  - ७—क्रानयक्रेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।

एकत्वेन पृथक्त्वन बहुधा विश्वतो मुखम् !। (इ १५)।

- प्-तपाम्यइमहं वर्षे निगृह्णाम्युत्स्जामि च । अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाइमर्जुन ॥ (६।१६)।
- ६—ग्रनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्धुपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगदोमं वहाम्यहम् ॥ (६।२२)।
- १०-शुभाशुभफलैरेवं मोच्यसे कर्म्भवन्धनैः। सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।। (६।२८)।
- ११-समोऽहं सर्वभृतेषु न मे द्वेण्योऽस्ति कश्चन । ये भजन्ति तु मां भक्ता मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ (६।२६)।
- १२-श्रापि चेत् सुदुराचारो भजेत मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः ॥ (१।३०)।

१३- चिमं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति नियच्छिति । कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रशाह्यति ॥ (६.३१)।

१४-कि पुनर्बाह्मणाः-पुराया-भक्ता-राजर्षयस्तथा । अभिस्तिया । अभिस्तिया । अभिस्तिया । अभिस्तिया ।

१५-मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजा मां नमस्कुर । मामेवैष्यसि युक्नैवनमात्मान मत्परायगाः॥ (स१४)॥

१६-ग्रहं सर्वस्य पभनो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । इति मत्वा भजनते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ (१० ।=) ।

१७-मिचता मद्गतपाया बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तरच मां निसं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ १०।€)।

१८-यद्यद्विभृतिमत्सत्वं श्रीमदृजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ॥ (१०।४१)।

१६-न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव ख चत्तुषा। दिन्यं ददामि ते चत्तुः पश्य मे योगमिश्वरम् (१९१८)।

२०-भक्सा त्वनन्यया शक्य श्रहमेवं विघोऽर्जुन! ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ (११।५४)।

२१-येतु धर्म्यासृतिमदं यथोकं पर्युपासते।

श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे त्रियाः ॥(१२।२०।)।

लोक में प्रचलित भिक्तिनिष्ठा का यह अर्थ समक्ता जाता है कि "हमें अपने दुःख की विति के लिए भगवान् की आराधना करनी चाहिए। भगवान् बड़े दयालु हैं, करुणा की कि हैं। वे हमारे सब अपराध, सब पाप ज्ञमा कर देते हैं, हमारी सब कामनाएं पूरी कर देते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर भक्त लोग अपने सन्त्व-रज-तमोगुणभावों के अनुसार विष्णु-क्षि-रूद-काली-भैरव-हनुमान्-राम-कृष्ण आदि मिन मिन देवताओं की उपासना किया

करते हैं। जरा आपत्ति आने पर देवताओं के नाम प्रसाद बोला करते हैं। विपत्ति दूर होने पर उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार इन उपासकों की यह उपासना अथ से इति पर्य्यन्त कामना से श्रोतप्रोत है। श्रवश्य ही तत्तद्देवतोपासकों की कामनामयी तत्तद्वपासनाश्रों से तत्तत्परूठ-प्राप्ति हो जाती है। परन्तु यह फलमुखी उपासना चिष्कि सुख का कारण बनती हुई शाश्वत आनन्दासन से सर्वथा च्युत है। इस में पराश्रित रहना पड़ता है, पद पद पर देवता से मय खाना पड़ता है, आत्मा का खामाविक ऐश्वर्य दबा रहता है। प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए अपने आप को असमर्थ पाते हुए हम देवता से भोख मांगा करते हैं। भगवान् ऐसे भक्तियोग में भी ज्ञानयोग की तरह संशोधन चाहते हैं। भगवान् कहते हैं कि तुम उपासना किसी भी देवता की करो परन्तु द्वैतबुद्धि छोड़ कर । यह मन समभो कि तुम पृथक् हो, उपास्य देवता पृथक् है। उसे अपने से अभिन समक्रो, यही अनन्योपासना है। विश्वास करो कि तुम उस न्यापक के ही एक अंश बनते हुए उससे अभिन्न हो, सभी देवता तुम हो। आत्मबुद्धि से निष्कामबुध्या उणसना करो, उपासना को अपना कर्त्तव्यकम्मे (नित्यकम्मे ) सनको , इसे काम्य बत बनायो । "व्यापक की शक्ति के हम भागीदार वनें" यही उपा-सना का छत्य बनात्रो । उस से तुम मांग ते क्या हो । उसने तो पहिले से ही तुहें सब कुछ दे रक्खा है। केवल तुहारे और उस के बीच में अभिनता का आवरण आग्हा है। ऐश्वर्य-बुद्धियोगलक्षण भिक्तयोग से उस आवरण को हटाना है। एतदर्थ सतत उस पर दृष्टि मात्र रखना पर्य्याप्त है। जो मनुष्य देवता को अपने से पृथक् समभक्तर अपनी अपेत्ता उसे समृद्ध सममता हुआ काम्यदृष्टि से उसकी उपसना करता है, वह उपासनातत्त्व से सर्वथा विश्वत है। तुम सूर्य्य हो, तुम मनु हो तुम अगिन हो, तुही सब कुछ हो। यही उपाना का मुलमन्त्र है। इसी का स्पष्टी करण करती हुई मन्त्र-ब्राह्मणश्रुतिएं कहतीं हैं—

१—ग्रहं मनुरभं सूर्यश्चाहं कचीवा ऋषिरस्मि विषः। ग्रहं कुत्समार्जुनेयं न्युक्षेऽहं कविरुशना पश्यता मा ॥ १॥ ग्रहं भूमिमददार्थायाहं दृष्टिं दाशुषे मत्याय

# चहमपो अनयं वावशानः पम देवासो अनुकेतमायन् ॥ २॥ ( ऋक्सं० ४। २६। १-२)।

२ — ग्रात्मैवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दिश्चिणत ग्रात्मो-त्तरत ग्रात्मैवेदं सर्वमिति । स वा एष एवं पश्यक्षेवं मन्वान एवं विजान-न्नात्मरितरात्मक्रीड़ ग्रात्मिमिश्चन ग्रात्मानन्दः स खराइ भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । ग्रथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यैराजानस्ते द्ययलोका भवन्ति, तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति"।

(कां. उ. ७। २५ । २।)।

३—''तान्यस्यतानि कम्मनामान्येव । स योऽत एकैकमुपास्ते, न स वेद । श्रक्तत्स्नो ह्येषोऽत एकैकेन भवति । श्रात्मेत्येवोपासीत । श्रत ह्येतं सर्व एक भवन्ति । श्रनेन ह्येतत् सर्वं वेद" (बृहदारएयक० )।

भगवत्संशोधित इस भिक्तयोग से ऐश्वर्य का उदय होता है. अस्मिता का विनाश होता है। ईश्वर के साथ अनन्यता सम्बन्ध १ तर्रह से स्थापित किया जासकता है। अतएव यह योग "नवधाभिक्त" नाम से भी प्रसिद्ध है। विश्व में ईश्वर १ रूपों से व्याप्त हो रहा है, जिन का कि विशद निरूपण आचार्यरहस्य में उपबृहित है। इस योग का राजालोगों में विशेष भिवार रहा है, अतएव यह योग "राजविद्या" नाम से व्यवहृत किया जासकता है।

# ४—धर्मबुद्धियोग के समर्थक वचन

१ - ऋषिभिबहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिविनिश्चितैः॥ (१३०४।)।

\* इस उपासनायोग को ही राज वद्या, किंवा राजयोग कहा जाता है। जो उक्तलब्र्ण जियोग का अनुष्ठान नहीं करते, वे राजभाव से च्युत होते हुए अन्यराजाओं से शासित रहते हैं।

- २—ग्रमानित्वमदिभावमिहिंसा द्वान्तिरार्जवम् । ग्राचार्योपासनं शौचं स्थर्यमात्मविनिष्रहः ॥ (१३।७।)।
- कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरूच्यते ।

पुरुषः मुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरूच्यते ॥ (१३ ।२०।)

- ४—पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुद्धे प्रकृतिजान गुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ (१३।२१।)
- ५-य एवं वेचि पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । सर्वथा वृत्तमानोऽपि न स भूगोऽभिजायते ॥ (१३। २३।)
- ६—ग्रन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते ।
  तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायगाः ॥ (१३ । २५ ।)।
- ७—प्रकृत्यैव च कम्मािंगा क्रियमाणानि सर्वशः । पः परयति तथात्मानमकत्तीरं स पश्यति । (१२। २६।)।
- र- मनादिस्तानिर्गुणस्तात परमात्मायमञ्ययः । शरीरोऽस्थि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ (१३। ३१।)।
- र-कम्मेगाः सुकृतस्याहुः सान्त्रिकं निर्मलं फलम्। रजसन्तु फलं दुःख-मज्ञानं तमसः फलम्।। (१४।१६।)।
- २०-ऊर्ध्वमुलमधःशाखमश्वत्थं शहुरव्ययम् । द्धन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्वित् ॥ (१५।१।)।
- ११-मध्योर्धे मसतास्तस्य शाला गुग्रमदृद्धा विषयमवालाः।

  प्रथम् मुलान्यनुसंततानि क्रमीनुबन्धीनि मनुष्यलोके॥ (१५।२)।
- १२-ऐतैविमुक्तः कौन्तेय! तमोद्वारैक्तिभिर्नरः।

त्राचरत्यात्मनः श्रयम्ततो याति परांगतिस् ॥ (१६। २२।)।

१३-तस्मा च्छा हाँ प्रमाशं ते कार्य्याकार्यव्यवस्थिती। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म्भ कर्त्तुमिहाईसि ॥(१६।२४।)।

१४-श्रों तत् सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधिः स्पृतः। ब्राह्मगास्तिन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ (१७। २३।)।

१५-तस्मादोमित्युदाहृत्य युज्ञदानत्पः क्रियाः। प्रवर्त्तने विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ (१७। २४।)।

१६-तिद्दित्यनिभसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। दानिक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोत्तकाङ्चिभिः॥ (१९। २५।)।

१७-सद्गाने साधुमाने च सदित्येतत् प्रयुक्त्यते । प्रशस्ते कर्म्मीणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ (२६।)।

१.८-यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सिद्ति चोच्येत । कर्म्भ चैव तदर्थीयं सिद्दस्येगिभिशीयते ॥ (१७। २७।)।

१६-यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव ततः । यज्ञोदानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्॥ (१८।५१)।

रः -निह देइभृता शक्यं त्यक्तं कर्माण्यशेषतः । यस्तु कर्म्मफलत्यामी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ (११।)।

२१-ब्राह्मण्यस्त्रियविशां शृद्राणां च परंतप ! कम्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ (४१।)।

१२-स्वे स्वे कर्म्यस्यभिरतः संसिद्धिं सभते नरः। स्वकर्मसिद्धिं यथा विन्दति तब्झृणु॥ (४५।)।

२३-श्रेयान स्वधमी विगुगाः परधर्मात स्वनुष्ठितात । स्वभावनियंत कर्म्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम् ॥ (४७ ।)। २४-सहजं कर्म्म कौन्तेय! सदोषमिष न सजेत्।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाहताः॥ (४८)॥
२५-सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः।
मत्रमादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्॥ (५६)॥
२६-यदहंकारमाश्रिस न योतस्य इति मन्यसे।
मिध्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिं त्वां नियोक्ष्यति॥ (५६)॥
२७-स्वभावजेन कौन्तेय! निबद्धः स्वन कर्म्मणा।
कर्त्वं नेच्छिस यन्मोहात करिष्यस्यवशोऽपि तत्॥ (६:)॥

त्रैलोक्य में खतन्त्ररूप से विचरण करने वाले मन्त्रदृष्टा आर्यमहर्षियों ने अपौरुषेय मन्त्रबाह्यणालक वेद के आधार पर श्रौतस्मार्त धर्मों का आविष्कार किया । यहा धर्म आगे जाकर शास्त्रीयकर्म्म नाम से प्रसिद्ध हुए । यही कर्म्म ऋषिसम्प्रदाय में "कर्म्मयोग" नाम से सम्बोधित हुआ । ये शास्त्रसिद्ध कर्म्म ऋषियों की दृष्टि में विद्यासापेन्त्रभृत्विस्तर्कर्म्म, विद्यानिरपेन्त्रभृत्वस्त्रकर्म्म मेद से दो भागों में विभक्त हुए । पुत्र-राज्य-धन -ख्गीदि सुखसा-धनभृत यह्मकर्म्म, द्वानकर्म्म एवं तपःकर्म्म यह तीनों विद्यासापेन्त्र कर्म्म कहलाए । इष्ट्र-द्त्त- आपूर्त्त यह तीनों विद्यानिरपेन्न कर्म्म कहलाए । ऋषियों ने आदेश दिया कि अम्युदय वाहने वाले मनुष्य को खखवर्णानुसार यावज्जीवन प्रवृत्तिञ्ज्ञण उक्तकर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए । शास्त्रप्रतिषद्ध विकर्मों एवं अविद्विताप्रतिषद्ध अकर्मों (निरर्थक कर्मों) का परिखाग करना चाहिए, यही मनुष्य का परमधर्म है, एवं धर्म्ममुळक वर्म ही अम्युदय का परम साधक है। भगवान् ने इस ऋषिमार्ग का मी आदर किया, परन्तु संशोधन के साथ। भगवान् ने इस सम्बन्ध में नेवळ प्रवृत्तिमात्र का संशोधन किया। गीताद्वारा भगवान् ने वतळाया कि धर्मभाव के विकास के लिए यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान अवस्य करना चाहिए, परन्तु फलप्रवृत्ति छोड़ते हुए। भगवान् का खाश्य यही है कि कर्म कसी व्यर्थ नहीं जाता। यदि उसका सर्वात्मना अनुष्ठांन

ब्रिक्श तो फल निश्चित है। ऐसी स्थित में कर्मकाल में यदि फल की कामना की जायगी कर्मिसाधक बुद्धि-मन के (फल की ओर) मुक्त जाने से कर्मिसिद्ध की ओर उदासीनता आगा कामी। इससे एक तो कर्म्म की स्वरूप निष्पत्ति ही न होगी। यदि यथाक थंचित् पूर्णवल को से कामना रहते हुए भी कर्म्म सिद्ध हो गया तो कामना से आसिक्तरूप संस्कार का उदय बायगा। यह संस्कार आत्मा के वास्तविक खरूप को (ज्योतिर्मय विद्यामाग को) आवृत करता जा मुक्ति से विश्वित कर देगा। इसलिए एकमात्र कर्म्म पर अधिकार रखते हुए प्रवृत्तिमुल कामना अएकान्ततः परिस्थाग कर देना चाहिए, वही सच्चा कर्मयोग होगा। चूंकि इसयोग के मूलक्ति ऋषि थे—अतएव इसे हम "आर्षिवद्या" नाम से व्यवहृत कर सकते हैं। इससे धर्मा उदय होता है, अतएव इसे धर्मा बुद्धियोग कहना भी आर्व्य वन जाता है।

इस प्रकार भगवान् नें क्रमशः चार बुद्धियोगों का निरूपण किया है। जैसा कि प्रकार के आरम्भ में बतलाया जाचुका है, भगवान् प्रधानरूप से वैराग्यबुद्धियोग के ही पद्धानी हैं। रागद्देष रहित बनकर, द्वन्द्वातीत होते हुए अनासिक्तभाव की आगे कर यावज्जीवन क्ष्म करते रहना ही भगवान् को प्रिय है। यही कारण है कि इतर योगों में संशोधन करते ए भगवान् ने सर्वत्र अपने अभिमत इस वैराग्ययोग का बीच बीच में समावेश कर दिया है, कि पाठक निम्नलिखित बचनों से खयं अनुमान लगा हैंगे—

# ि ज्ञानबुद्धियोग में वैराग्यबुद्धियोग का समावेश

रे इच्छाद्रेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ! सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ (७१३)।

<sup>ै</sup>पूर्व कथनानुसार इस योग में भगवान की अरुचि है, अतएव इस प्रकरण में वैराग्य-वुद्धियोग के वचन भी अत्यल्पसंख्या में उद्धृत हुए हैं।

२—ग्रेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुरायकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहिनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवताः ॥ (७१२८) ।
३—ग्रनन्यचेताः स्ततं यो मां स्मरति निसंशः ।
तस्यादं सुलभः पार्थ ! निसंयुक्तस्य योगिनः ॥ ८।१४)।

# ३-ऐश्वर्यबुद्धियोग में वैराग्यबुद्धियोग का समावेश

- १—न च मां तानि कर्माणि निवधनन्ति धनंजय ! उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मासु॥ (६।६)।
- २ तेषां सततयुक्तानां भजतां मीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ (१०११०)।
- ३—मत्तकम्मकुन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । निर्वेरः सर्वभूतेषु या स मामेति पाग्डव ॥ (११।५)।
- ४-- मध्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता जपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः (१२।५)।
- ५—संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभृताहिते रताः॥ (१२।५)
- ६--ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ (१२।६)।
- ७-- मय्येव मन श्राघत्स्व मिय बुद्धिं निवेश्य । निवसिष्यसि मय्येव श्रत ऊर्ध्व न संशय ।

- द—ग्रहेष्ट्रा सर्वभूतानां मैत्रः करूण एव च । निर्मामो निरहंकारः समदुःख्युवः चमी ॥
  - र-संतुष्टः सतंत योगी यतात्मा हढनिश्चयः । मध्यापितमनोबुद्धियों में भक्तः स मे प्रियः ॥ (१९११६) ।
  - १०-अनेपेत्तः ग्रुचिंदत्तं जदासीनो गतच्यथः । सर्वोरम्भपरित्यागी यो पद्भक्तः स मे वियः ॥ (१२।१६ ।
  - ११-यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचिति न कांचिति । शुभाशुभपरिसागी भक्तिमान्यः स मे त्रियः ॥ (१२।१७) ।
  - १२-तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतुष्टो येन केनचित्।
    श्वनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमानेम प्रियो नरः॥ (१२।१६)।

# ४-धर्मञुद्धियोग में बैराग्यबुद्धियोग का समावेश

- १ इन्द्रियार्थेषु वैशाग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजरान्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ (१३१८)।
- २ ग्रसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।
  निसं च समचित्तत्वभिष्टानिष्टोपपितिषु ॥ (१३ ६)।
- ३—समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पद्यति सं पश्यति ॥ (१३।२७) ।
- ४ गुगानेतानतीस त्रीन् देही देहसमुद्भवान् । जन्ममृश्युजरादुःस्वैविनुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ (१४।२०)।
- भ्—मानावमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपद्मयोः । सर्वारमभपरिसागी गुणातीतः स उच्यते ॥ (१४।२५) ।

- ६—निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा ग्रध्यात्मनिया विनिष्टत्तकामाः । दन्द्रैविमुक्ताः मुखदुःखसंद्रैगच्छन्यमूढाः पदमच्यय ततः ॥ (१५१५) ।
- 9—काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । सर्वकर्ममफलसागं प्राहुस्सागं विच्यत्त स्थाः ॥ (१८,३)।
- प्तान्यपि तु कर्माणि सङ्गं सक्त्वा फलानि च । कर्त्तव्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं मतमुक्तमम् ॥ (१८६)।
- र कार्यमिसेव यद कर्म्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ! सङ्ग्रं सक्त्वा फलं चैव स सागः सात्विको मतः ॥ (१८५६) ०
- १०-नियतं सङ्ग्रहतमरागद्वेषतः कृतम् । अफलेभ्युना कर्म्म यत्तत् सात्विकमुच्यते ॥ (१८)२३)।
- ११-ग्रसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा निगतम्पृहः । नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्यासेनािकाञ्जति ॥ (१३४६)।
- १२-बुध्या विश्रद्धया युक्तो घृसात्मानं नियम्य च । शब्दादीन् विषयांस्त्यक्ता रागद्वेषौ च्युदस्य च ॥ (१८०५२) ।
- १ं३-विवक्तसेवी लष्ताशी यतवाक्कायमानसः । ध्यानयोगपरो निस वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ (१८।५२) ।
- १४-ग्रहंकारं वर्लं दर्पं कामं कोधं परिग्रहम् । विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय करपते ॥ (१८।५३) ।
- १५-चेतसा सर्वकर्माणि पयि संन्यस्य पदपरः। बुद्धियोग्रामुपाश्रिस पचित्तः सत्तं भव ॥ (१८१५०)।

\_ 0\_\_\_

पूर्वप्रतिपादित रहोकोद्धरण प्रकरण से प्रकृत में हमें केवल यही बतलाना है कि गीता में यद्यपि ६-२-४-६ इन अध्यायों में ऋमशः यद्यपि चार बुद्धियोगों का निरूपण हुआ है,

त्यापि इन चारों में वैराग्यबुद्धियोग नाम का प्रथम बुद्धियोग हीं इतर तीनों बुद्धियोगों की अपेहा ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है। साथ ही में यह भी मानने में कोई आपत्ति नहीं की जासकती कि आदि से अन्त तक वैराग्यबुद्धियोग को अपना प्रधान छत्त्य बनाने वाला गीताशास्त्र प्रधा-क्तवा वैराग्यबुद्धियोगशास्त्र है। इसे ही निष्कामकर्म्भयोग, बुद्धियोग, योग, समस्त्रयोग. भगवित्रष्टा आदि अनेक नामों से व्यवहृत किया जासकता है। साथ ही में प्रसंगोपात्त यह भी बान में रखिए कि प्राचीन व्याख्याताओं ने पूर्वनिदरीनानुसार गीनाशास्त्र की १८ अध्याएं ६-६-६ इस क्रम से तीन भागों में विभक्त मानीं हैं। उनके अनुसार क्रमशः प्रथमाध्यायषट्क में क्रमायोग का (प्रवृत्तिमूलक कर्मयोग का , द्वितीयाध्य यषट्क में भक्तियोग का (प्रेममुला अप-गर्माक का ), एवं तृतीयाध्यायषट्क में ज्ञानगोग का ( सर्वकर्मपरित्यागळच्या संन्यास का निरूपण हुआ है। यदि थोड़ी देर के लिए प्राचीनों के तीनों योगों का (अभ्युपगमत्राद से) शदर कर लिया जाय. तब भी इन के उक्त क्रम का तो भी किसी भी दृष्टि से समादर नहीं किया बासकता। इन योगों के श्राभमानी प्राचीनों को हमारी दृष्टि से कम्म-भक्ति-ज्ञान यह कम ग एवं कर ज्ञान-भक्ति-करम् यह अम रखना चाहिए था। अस्तु इस पराधिकारचर्चा में हम पाठकों का अधिक समय नष्ट न हीं करना चाहते। प्रकृत में हमारा बद्य वैज्ञानिक म है। उसी का दिग्दर्शन इमारी दृष्टि में मान्य है।

## १-प्राचीनाभिमतविषयविभागः

१—प्रथमाध्यायषट्क (६) किकर्मयोगः (प्रवृत्तिबद्याः)

रे—िद्वतीयाध्यायषट्क (६) 💝 मिक्कयोगः (प्रेमलवर्णः)

रितीयाध्यायषट्क (६) शिक्षानयोगः (कर्मत्यागबच्राः)

—सर्वथा-ग्रनुपादेयः

# रे वैज्ञानिकामिमतविषयविभागः 💔

! बुद्धियोगो वैराग्यविद्या (राजर्षिविद्या ) — 🏲 वैराग्यबुद्धियोगः (१ से ६ पर्यन्त )।

```
२—ज्ञानयोगो ज्ञानविद्या (सिद्धविद्या ) — कि ज्ञानबुद्धियोगः (७ से ८ पर्यन्त )।
३—मिक्तयोगो ऐश्वर्यविद्या (राजविद्या ) — कि ऐश्वर्यबुद्धियोगः (१ से १० पर्ययन्त )।
४—कर्म्मयोगो धर्मिविद्या (त्रार्षविद्या ) — कि धर्मबुद्धियोगः (१३ से १८ पर्यन्त )।
```

गीता के बहिरङ्गमानों से सम्बन्ध रखने नाले प्रायः सभी निषयों पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला गया । हमें आशा है कि इस बहिरङ्गदृष्टि से पाठक प्रस्तुन गान। िज्ञानभाष्य के
प्रतिपाद्य निषयों पर पहुँचे संकेंगे । अब इस सम्बन्ध में केवल एक जिज्ञासा बाकी रहजाती है,
एवं उस जिज्ञासा का इतिहास से सम्बन्ध है। ६३६ श्लोक सिका विज्ञानगीता में ६४ श्लोकासिका ऐतिहासिकगीता का भी समावेश है। इस इतिहाससंदर्भपरिज्ञान के लिए यह जानना भी
आवश्यक हो जाता है कि गीतोपदेश की आवश्यकता क्यों ? एवं कब हुई ? बस इसी प्रश्न का
समाधान कर प्रथमखएड समाप्त किया जाता है।



# १४- महाभारत श्रीर गीता (ऐतिहासिकसन्दर्भसङ्गति)

#### .॥श्रीः॥

# १४-महाभारत श्रोर गीता

(ऐतिहासिकसन्दर्भसङ्गति)

''इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्" (म॰ आदि॰ १.२६७ रलो॰) इस ऐतिहा सिद्धान्त के अनुसार अपीरुषेय वेदशास्त्र के यथार्थ परिज्ञान के लिए पुराण एवं इतिहास का मनन सर्वथा अपेक्तित है। सृष्टि का इतिहास बतलाने वाला, दूसरे शब्दों में सृष्टि कव वर्गा केसी वनी किसने वनाई कियों बनाई कहां वनाई किससे बनाई किय तक रहेगी किय नष्ट होगी इत्यादि प्रश्नों का विशदरूप से समाधान करने वाला शास्त्र ही पुराण कहलाता है। एवं मानववंश का इतिहास बतलाने वाला, दूसरे शब्दों में राज्यशासन के अनुसार भुवनकोश (भूगोल) का खरूप बतलाते हुए राजवंश, देववंश, ब्राह्मणवंश, चित्र प्रंश, वैद्यवंश, शूद्धवंश आदि का इतिहास बतलाने वाला शास्त्र ही 'इतिहास" कह— जता है।

इस का यह तात्पर्य नहीं समक लेना चाहिए कि सृष्टीतिवृत्तप्रतिगदक पुराणों में मुख्यवित्र नहीं है । अथवा मनुष्येतिवृत्तप्रतिपादक इतिहासप्रन्थों में सृष्टिचरित्र नहीं है । दोनों में अपने अपने मृजविषय के निरूपण के अतिरिक्त इतर दोनों विषयों का भी निर्षण हुआ है । इसीलिए पौराणिक आख्यान आठ भागों में विभक्त माने गये हैं । वे बाठों आख्यान कमशः अश्—ग्राधिदैविक, रे—ग्राध्यात्मिक ः—ग्राधिभौतिक, ४—ग्राधिनैविकाध्यात्मिक, ५—ग्राधिदैविक विकास्यात्मिक ः—ग्राधिभौतिक, ७—ग्राधिनैविकाध्यात्मिक, ५—ग्राधिदैविक विकास्यात्मिक । दिम् ग्राधिभौतिक विकास्यात्मिक । ७—ग्राधिदैविक विकास्यात्मिक । पौराणिक परिभाषाओं से विकास्यात्मिक विकास । स्वास्य विकास । एवं तदनुयायी उच्छि भोगी कातिपय विकास पौराणिक आख्यानों के लिए बड़े गर्व से—'माइथालां नी'' ( Mythaloji )

<sup>\*</sup> इन आठें। आख्यानें। का विशद् निरूपण 'पुराणरहस्य' में देखना चाहिए । शतपथ अह्मणहिन्दीविज्ञानभाष्य में भी यत्र तत्र इनका संचिप्त निरूपण हुआ है ।

शब्द की घोषणा करने में अपने ज्ञान की सीमा समाप्त कर देते हैं । उन्हें यह विदित नहीं कि माइथालाजी का तो एक खतन्त्र आठशं विमाग है, जिसे कि हम "असदाख्यान" नाम से सम्बोधित करते हैं । अत्रश्य ही पुराणों में कई कथाएं ऐसी हैं, जिनका केवल कल्पना से सम्बन्ध है।

प्रकृतिसाम्राज्य के अलौकिक रहस्यों के बोधसौकर्य्य के लिए नच्चत्र-प्रह-नदी-पर्वत आहि को आधार बनाते हुए निदानिवद्या के अनुसार अवस्य ही ऋषियोंनें कई किएत आह्यान बनाएं हैं। परन्तु इस कल्पना के द्वारा हमें उन सल्यनचों का परिज्ञान होता है, जिस ज्ञान के लिए सम्भवनः गिच्चमी विद्वानों का वाप्तिवक तत्त्रज्ञान मी असमर्थ ही रहता है। असदाख्यान मिच्या कथाएं हैं, परन्तु सल्यतन्त्र का परिज्ञान कराने वालीं। अस्तु, प्रकृत में इन सब विषयों का स्पष्टीकरण नहीं किया जासकता। यहां हमें केवल यही बतलाना है के पुराण भानववंश का भी निरूपण करता है, परन्तु उसे विज्ञान का रूप देकर । उदाहरण के लिए अगम्ल्य का ही आख्यान लीजिए। अगम्ल्यनच्चत्र, एवं अगस्त्यप्राण पानी का शोषक है। इस कथा को पुराणने मनुष्य के साथ सम्बद्ध किया है। इसी प्रकार इतिहास भी सृष्टिरहस्य का प्रतिपादन करता है। परन्तु इतना विवेक अवस्य ही कर लेना चाहिए कि पुराण में सृष्टिचरित्र की प्रधानता है, एवं इतिहास में मनुष्यचरित्र का प्रधानता है।

कुछ एक पश्चिमी विद्वानों का यह भी आद्दोप है कि "भारतीय छोगों का कोई कमबद्ध इतिहास नहीं मिलता। सच बात तो यह है कि अहोरात्र आत्मचिन्तन में हीं निमग्न रहनें वाले भारतीयों नें न कभी सुसभ्य राज्य स्थापित किया, एवं न उन्हें इतिहास लिखने की आवश्यकता ही हुई"। भारतीय साहित्य का अन्वेषणा किए बिना बंद कमरे में बेठ कर मनमामी कल्पना कर लेना दूसरी बात है, एवं साहित्यान्वेषणा करने के पश्चात सप्रमाण कुछ कहना दूसरी बात है। अस्तु, वे, एवं उनके अनुयायी कुछ भी मानते एवं कहते रहें, हमें तो केवल अपने साहित्य के आधार पर हमारे इतिहास का विचार करना है। हम परमुखापेन्दी नहीं हैं, हमें अन्यों के साधन अपेक्तित नहीं हैं, वे यदि चाहें तो यहीं से कुछ ले सकते हैं (एवं ले रहे हैं !!!)। इतिहासप्रन्थों में आज दिन महाभारत का आसन सब से ऊंचा हैं। यह एक गुसरहस्य है, कि, जहां भगवान् व्यासने पुरास १८ बनाएं हैं, वहां महाभारत के भी १८ ही पर्व रक्खें हैं। १८ की संख्या से व्यासदेव को विशेष प्रेम था, ऐसा माल्म होता है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा:

''इति ह आस'' (ऐसा ही था) इस निवचन के अनुसार अतीत मानव चरित्र का "इदमित्थमेत्र" (यह ऐसा ही था) इस रूप से प्रतिपादन करने वाला प्रन्थ ही "इतिहास" कहलाता है। आज से लगभग ५ सहस्र वर्ष पहिले कौरव —पारहवों में जिस राज्यलिएसा के कारण महायुद्ध हुआ था, एवं जो महायुद्ध भारतश्री के सर्वनाश का कारण बना था, उस युद्ध की घटनाक्षों का (वंशारम्भ से अन्त तक का) व्यासने जिस ग्रन्थ में निरूपण किया है, बही प्रनथ महाभारत नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रनथ — "इति ह ग्रास" इस मर्यादा से युक्त है, अतः इसे हम अवश्य ही इतिहास शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। गीताशास्त्र के सम्बन्ध में गीतोपदेश की आवश्यकता क्यों हुई ! कब हुई ! कहां हुई ! किसके पति हुई ! इलादि ऐतिहासिक प्रश्न हमारे सामनें उपस्थित होते हैं। साथ ही में गीता महाभारत का ही एक प्रत्यंश है । ऐसी दशा में ऐतिहासिक ग्रन्थ के मध्य में आजाने से) गीता को ऐतिहासिक मर्थ्यादा से पृथक् नहीं किया जासकता । इसीलिए गीता में मूलविषय के अतिरिक्त ऐति-हासिक सन्दर्भ का प्रतिपादन करने वाले ६४ रहोकों का न्यासद्वारा समावेश हुआ है। इसी आधार पर ६४ रलोकात्मिका गीता को इमनें ''ऐतिहासिकगीता'' नाम से, एवं ६३६ रलोकास्मिका गीता को " विज्ञानगीता" नाम से व्यवद्दत किया है । (देखिए पृष्टसंख्या २२२) ऐसी प्रिन्थिति में उक्त ऐतिहासिक प्रश्नों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना भावस्यक हो जाता है।

महामारत एक ऐतिहासिक ग्रन्थ होता हुआ मा ज्ञान-विज्ञान का एक अडु-कोश है। हम तो यह भी कहने में किसी संकोच का अनुभव नहीं करते कि १८ पुराग्र

एक और हैं, एवं १८ प्वात्मक महाभारत दूतरी और है। दोनों की तुलना में महाभारत का ही आसव ऊँचा मानना पढ़ेगा। हमारी दृष्टि में इस उचासन का विशेष कारण है शतपथ-ब्राह्मणा। यह ब्राह्मण ब्राह्मणप्रन्थों में अर्व है। यह वेद का अन्तिपप्रनथ है। इसी लिए इस में संदोप से सभी तत्त्रों का निरूपण हुआ है। इस की भाषा भी संस्कृतभाषा से मिलती। जुनती है। वैदिक साहित्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए शथपथ का अथ से इति तक अध्ययन का लेना पर्याप्त है। न केवल इस में पदार्थ वेदा का ही विश्लेषण हुआ है, अपितु पदार्थ विद्या के साथ साथ इस में इतिहास, शिल्प, राजनीति,धर्मानीति आदि सभी विषयों का समावेश हुआ है। इस अपूर्व प्रनथ के निर्माता हैं भगवान् याज्ञवल्क्य । 'कृत्तिकास्वाधीत्रादधीत। एता ह वै पाच्यै दिशो न चयवन्ते" ( शत० ब्रा० २ कां २ । ३ । ) इस वचन के अनुसार हम शयपय का निर्मा गुकाल लगभग महाभारत के समकालीन मानने के लिए तय्यार हैं। शताथ कहता है कि-"कृत्तिका नद्मत्र में अग्रन्याध्यान करना चाहिए। क्योंकि यह नद्मत्र पूर्व दिशा को नहीं क्रोड़ते"। इस कथन से विदित होता है कि शतपथ माल में सप्तनज्ञात्मक ज़ुरि-काकृति कृत्तिका नत्त्वत्र पर ही अयनसम्पात था । परन्तु हम देखते हैं कि आज अयनसम्पात कृत्तिका को छोड़ कर सन् १६०० ई० तक ) लगमग ६० अंश ( डिग्री ) हट चुका है। साथ ही में ज्योतिर्मणना के अनुसार यह भी सिद्ध विषय है कि एक अंश के हटने में लगभग ७५ वर्ष लगते हैं । इस हिसाब से कृतिकासम्पातकाल सन् १६०० से पहिले लगभग ४६६५ ( चार इजार नौसौ पैंसठ ) वर्ष पीछे जाता है ' यही समय महाभारत का ठहरता है।

इसी आधार पर हम उक्त दोनों ग्रन्थों को (महाभारत एवं शतपथ को ) समकालीन मानने लिए तथ्यार हैं। हां इस सम्बन्ध में यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शतपथ ग्रन्थ महाभारत से कुछ समय पहिले बना था, एवं महाभारत का निर्माण कुछ समय पीछे हुआ था। इसका ग्रत्यच प्रमाण यही है कि महाभारत में अथ से इति पर्यन्त प्रमाणस्थलों में स्थान स्थान पर "इति शातपथी श्रुतिः" इत्यादि रूप से शतपथ के वचनों का उल्लेख मिलता है। यदि पाठक अवधानपूर्वक महाभारतका आदि से अन्त तक अध्ययन करेंगे

तो उन्हें यह मान लेना पढ़ेगा कि व्यास ने महाभारत के व्याज से सम्पूर्ध शतपथ का अनु-वाद कर डाला है। अपिच जनकयाज्ञ बल्क्य सवाद में खयं शज्ञ बल्क्य ने जनक से कहा है कि मैने शतपथ बनाया है। इस आरव्यान से तो यह स्पष्ट ही सिद्ध हो जाता है कि शतपथ अवश्य ही महाभारत से कुछ पहिले बना होगा, जैसा कि निम्न लिखित बचनों से स्पष्ट है—

ततः शतपयं कृत्न्सं माहात्म्यं ससंग्रहमः चिक्रे सपरिशेषं च हर्षेण परमेण ह ॥१॥ कर्त्ते शतपथं चेदमपूर्वं च कृतं पया। यथाभिलिषतं मार्ग तथा तच्चोपपादितम् ॥२॥ (महामा० शा० मो० ३१८।)

कहना हमें केवल यह है कि महाभारत एक ऐतिहाप्रन्य होता हुआ भी शतपय के सम्बन्ध से विज्ञानप्रन्थ है। इस की महत्ता का दूसरा कारण है, गीताप्रन्थ। भगवान् ने अर्जुन को ज्ञान-विज्ञानात्मक जिस अर्जीकिक एवं अपूर्व बुद्धियोग का उपदेश दिया था, व्यासने अग्नी भाषा में १८ अध्यायों में उस का निरूपण किया है। इन्ही सब विभूतियों के कारण महाभारत सचमुच एक अर्जीकिक प्रन्य बन गया है। इतर सारे प्रन्यों को छोड़ दीजिए, केवल महाभारत ही हमारे सब संशय दूर कर भारतीयशास्त्रों के यथार्थ स्वरूप को हमारे सामने प्रत्यज्ञन्त उपस्थित करने के लिए पर्व्याप्त है। महाभारत अगाध समुद्र है। उसके अमल रानों की कान्ति से आज भी आर्यसाहित्यभवन प्रकाशित हो रहा है। भारतवर्ष को ही नहीं, अपितु समस्त विश्व को अपने अर्जीकिक आजोक से आजोकित करने वाला वाला गीतारहन भी इसी समुद्र को निधि है। १८ पर्वों के सम्बन्ध से १ (१+०-१) संख्या में परिण्यत होता हुआ यह प्रन्य कारय ही आत्मा की पूर्णविभूति का निरूपक है। १० का संकेत बतला रहा है कि ज्यास के सम्बन्ध से १ एप्यक् रख दिया है। साथ ही में १+० के संकलनरूप १ भावों के सम्बन्ध को क्षित कर पृथक् रख दिया है। साथ ही में १+० के संकलनरूप १ भावों के सम्बन्ध को क्षित कर ता हुआ यह प्रन्थ यह भी सिद्ध कर रहा है कि "मैने इतिहास के साथ साय नवकल

विश्वेश्वर का भी निरूपण किया है, एवं यही निरूपण गीता द्वारा उपबृंदित हुआ है। सचमुच इस उपबृंदण में श्री कृष्ण कृष्ण द्वैपायन से भी आगे बढ़ गए हैं। खयं व्यास ने अपने मुख से कृष्ण का महत्व स्वीकार किया है। प्रत्येक आर्य सन्तान से हम आग्रद करेंगे कि वह अपना वास्तिक स्वरूप परिचय प्राप्त करने के लिए, अपने घर की अमूल्य निधि का उपयोग करने के लिए आद्योपान्त इस ग्रन्थ का अपने जीवन में कम से कम एक वार अवक्य अवक्य अवक्य आद्योपान्त इस ग्रन्थ का अपने जीवन में कम से कम एक वार अवक्य अवक्य अवक्य आदित करले महाभारत की अलीकिकता, ज्ञान-विज्ञानप्रतिपादकता, अपूर्वता, ए पूर्णता निग्न लिखित वचनों से स्पष्ट सिद्ध हो रही है—

पुराणसंहिताः पुरायाः कथा धम्पार्थसंश्रिताः । इतिवृत्तं नरेन्द्राणामृषीणां च महात्मनाम् ॥१॥ म० भ्रादि०१।१६)। खवाच स महातेजा ब्राह्मगां परेमछिनम् ॥ कृतं मयेदं भगवान् काव्यं परमपूजितम् ॥२॥ ब्रह्मन् ! वेदरहस्यं च यचान्यत् स्थापितं मया।। साङ्गोपनिषदां चैव वेदानां विस्तर्क्रिया ॥३॥ इतिहासपुराणानामुन्मेषं निर्मितं च यत् ॥ भूतं भन्यं भविष्यं च त्रिविधं कालसंज्ञितम् ॥४॥ जरामृत्युभयव्याधिभावाभावविनिश्चयः।। विविधस्य च धर्मस्य ह्याश्रमाणां चलद्याम् ॥५॥ चातुर्वपर्यविधानं च पुरागानां च कृत्स्नशः ॥ तपमो ब्रह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चन्द्रसूर्ययोः ॥६॥ ग्रहनन्त्रताराणां प्रमाणं च युगैः सह ।। ऋचो यजूषि सामानि वेदाध्यात्मं तथैव च ॥७॥ न्यायशिद्धाचिकित्सा च दानं पाशुपतं तथा ॥ हेतुनेव समं जन्म दिव्यमानुषंसिक्कतम् ॥८॥

तीर्थानां चैत्र पुष्यानां देशानां चैत्र कीर्तनम् ॥
नदीनां पर्वतानां च वनानां सागरम्य च ॥६॥
पुराणां चैत्र दिव्यानां कल्पानां युद्धकौशलम् ॥
चान्यजातितिशेषाश्च लोकयात्राक्रमश्च यः ॥१०॥
यचापि सर्वगं वस्तु तचैत्र प्रतिपादितम् ॥
परं न लेखकः कश्चित-एतस्य भुत्रि विचते ॥११॥
''यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्" (प.ग्रा.१।६१-७०१लोकः)।
अर्थशास्त्रमिदं पोक्तं धम्मशास्त्रमिदं महत् ॥
कामशास्त्रमिदं पोक्तं व्यामेनामितदुद्धिना ॥१२॥
यो विद्याचतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विनः ॥
न चाष्ट्यानमिदं विद्यान्नेत्र स स्याद्विचत्त्याः ॥१३॥ (म.स.प.संग्रहः)।

विद्याओं के सम्बन्ध में युगों की चर्चा करते हुए हमने साध्ययुग के अनन्तर देवयुग की सचा बंतलाई है। देवयुग की सम्यता का आरम्भ काल ही आर्यइतिहास का आरम्भ काल है। महाभारत ने अपने इतिहास का आरम्भ इसी देवयुग से किया है। देवयुग से आरम्भ कर महाभारत पर्यन्त इतिहास का सिजिसि हैगार निह्ना ग्रा करना ही महाभारत का सुख्य उदेश्य है। और अपने इस उदेश्य में महाभारत संवास्मना सफल हुआ है।

अर्थराजवंश को हम अपने ऐतिहासिक प्रन्थों के आधार पर सूर्यवंश, चन्द्रवंश, प्रिन्वंश मेद से तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। देवयुगकाल में देवलोक में (खर्ग में) प्रादित्य-सूर्य इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इन्द्र, धाता, भग, पूवा, ग्रर्थमा, त्वष्टा, वरुण, प्रेश, विवस्तान, सविता, विष्णु, पित्र, ये १२ देवजातिएं सुप्रसिद्ध थीं। इन १२ सूर्थों, किंवा बादित्यों में विवस्त्रान् नाम की जाति को विशेष गौरव प्राप्त था। इसी जातिविशेष के पुरुषों को आगे जाकर भारतवर्ष का सामाज्य मिला था। इन्ही विवस्त्रानों में से प्रवत्त प्रतापी स्वयन्भू

ब्रह्मा के मौनसपुत्र स्वायम्भव नाम के विघस्त्रान् आदित्य सूर्य्यवंश के आदि प्रवर्त्तक हुए । इस स्वायम्भुव विवस्वान् मन् के श्रद्धादेव एवं यम नाम के दो औरसपुत्र उत्पन्न हुए। यही श्रद्धादेव ब्राह्मणादि प्रन्थों में श्रद्धादेव नाम से प्रसिद्ध हुए- 'श्रद्धादेवो वै पनुः" (शत. ब्रा.१।१। 8 ! १४ ), एवं पुराणों में श्राद्धदेव नाम से व्यवहृत हुए । जिस प्रकार वैदिक "यद्धु" नदी पाठदोषों से "चतु" रूप में परिएत हो गई है, एतमेव श्रद्धादेव शब्द भी संशोधक के भ्रम से श्राद्भदेव रूप में परिस्तत हो गया है। स्वयम्भूब्रह्मा की अनुज्ञा से, एवं साथ ही में श्रद्धादेव के ज्येष्ठपुत्र होने से न्यायतः श्रद्धादेव को ही "मनु" बनाया गया। "मनु" किसी व्यक्तिविशेष का नाम नहीं है, अपितु भारतीय प्रजा पर शासन करने वाले सम्राट् की आधिकारिको संज्ञा ही मनु है। इसी मनु के सम्बन्ध से भारतीय प्रजा मनुष्य, किंवा मानक नाम से प्रसिद्ध हुई, यह भी निःसदिग्न विषय है। श्रद्धादेन को मनु बनाया गया, इसका तात्पर्य यही हुआ कि भारतवर्ष के सम्राट् श्रद्धादेव ही बनें । विवस्त्रान् के पुत्र होने के करण यही " वैवस्वतमनु ' नाम से प्रसिद्ध हुए । 'राजा''शब्द का पहिला आविष्कार वैवस्वत के लिए ही हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। यही भारत वर्ष के पहिले सम्।ट् हुए। जिस प्रकार स्वायम्भुव विवस्वान् के जेष्ठपुत्र श्रद्धादेव मनुष्य प्रजा के शासक थे, एवमेव विवस्तान् के किन्छपुत्र, अतएव वैवस्तत नाम से ही प्रसिद्ध यम पितृप्रजा के शासक बनाए गए, जैसा कि निम्नलिकित वाजिश्रुति से स्पष्ट है-

"मर्जुर्वेतस्वतो राजेत्याह । तस्य मनुष्या विशः (म ना)। तऽइमऽग्रासतऽइसश्रोतिया गृहमेधिन उपसमेता भवन्ति । यमो वैत्रस्वतो राजेत्याह । तस्य पितरो विशः , तऽइमऽग्रासतऽइति स्थविरा उपसमेता भवन्ति" (शात.ब्रा.१३।३६-देकं.)। इति ॥ मानव समाज की सुन्यत्रस्था के लिए भगवान् स्वयम्भू ब्रह्माने (जिन्होंनें कि काकेशरा पर्वत् को अपनी श्रावासभूमि बनाया था) वेद-स्रोक-प्रजा-धर्म्म इन चारों को सुन्धवस्थित

<sup>#</sup> यही खयम्भू देवयुग के प्रथम व्यवस्थापक थे। यह योग्य व्यक्तियें। को अपना दत्तक-पुत्र बना लेते थे। वे ही दत्तक पुत्र पुराणोतिहास में "मानसपुत्र" नाम से प्रसिद्ध हैं। भूगु वरुण के औरसपुत्र थे, परन्तु यही आगे जाकर ब्रह्मा के मानसपुत्र कहलाने लगे।

किया। असुरित्रलोकी से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। देवत्रिलोकी में रहने वाली प्रजा के पांच वर्ग बनाए । वे हीं पांचों वर्ग ऋषि, पिनर, देवना, देवयोनि, मनुष्य नाम से प्रसिद्ध हुए ।

## १-ऋषि

प्राकृतिक प्राण्यतस्य को ऋषि कहा जाता है। यही प्राण्यतस्य सृष्टि का मृजप्रवर्त क है -(देखिए शन.त्रा. ६।१।१)। यही ऋषिप्राण ''विरूपास इद् ऋष्यस्त इद् गम्भीरवेपसः'' (ऋक्सं०१०।६२।५।) के अनुसार अनन्त प्रकार के हैं। वसिष्ठ, विद्यामित्र, क्रयप, मृगु, ग्रङ्गि, नारद. वालखिल्या, सनक सनन्दन, सनत्कुमार, जमदिन, बृह-स्पति, आदि आप जितनें भी न म सुनते हैं, वे सब प्राणात्मक ऋषि हैं, सृष्टिप्रवर्त्तक मौलिक तस्य हैं। जिन जिन पुरुषपुङ्गवोंनें अपने चिरकालिक तपोयोग से जिन जिन प्राणात्मक ऋषियों की पित्रा कर विश्व उनके द्वारा अपूर्व विज्ञानों का आविष्कार किया, वे पुरुष उन उन ऋषिप्राणों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए यह मनुष्य ऋषि प्र ग्रऋषियों के द्रष्टा (परीक्षक) थे, एवं सर्वतन्त्रस्वतन्त्र थे। पृथवी (भारतवर्ष), अन्तरिक्त, स्वर्ग तीनों लोकों में स्वतन्त्ररूप से विचरण करते हुए, यथाभिरुचि तीनों लोकों में अपने आश्रम बनाते हुए विद्या एवं तपोयोग से लोकक-ल्याण करते रहना ही इनका मुख्य कम्मै था।

विद्यातारतम्य से इन ऋषियों के ब्रह्मा-ऋषि-देव-ब्राह्मण-विष यह पांच अवा-न्तर विभाग थे। ब्राह्मण्यकुल में जन्ममात्र लेने वाले जात्योप जीवी ब्राह्मण विष कहलाते थे। इनकी समाज में विशेष प्रतिष्ठा न थी। जो ब्राह्मण शाश्चों के परिज्ञाता थे, वे ब्राह्मण ही कहलाते थे। केवल शास्त्र पढ़ लेना, एवं अध्यय गांध्याप नवृत्ति में आह्राढ़ रहना ही इनका मुख्य कर्मण । जो ब्राह्मण शास्त्रज्ञान के साथ साथ ही प्राकृतिक प्राण्यदेश्वाद्यों के आधार पर देवयजनरूप यज्ञकर्म में रत रहते थे, यज्ञों के आवार पर अनावृष्टि, दुरकाल, महानारी आदि प्राकृतिक ब्राह्मण्यों से प्रजा की रक्षा किया करते थे, ऐसे कर्मठ याज्ञिक ब्राह्मण ही "देव" नाम से प्रसिद्ध थे । यही वर्ग भूसुर-भूदेव आदि नामों से प्रसिद्ध था । इन्हीं ब्राह्मगादेवों के सम्बन्ध में श्रुति कहती है-

अद्वया वै देवाः । देवा अहैव देवाः (प्राकृतिका निखदेवाः) । अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रूवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः" (शत. ब्रा. २।२ ६) ।

इन मौलिक प्राकृतिक प्राग्रतत्वों में से एक एक दो दो प्राग्रों की परीच्रा कर उसका साचात करने वाले ब्राह्मण ऋषि नाम से सम्बोधित होते थे । यही मन्त्रद्रष्टा भी कहलाते थे । जैसा कि—"ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । साद्मात् कृतधम्मांण ऋषयो वभृवुः" इत्यादि से स्पष्ट है । ऐसे अनेक ऋषि जिस एक महापुरुष की अध्यक्तता में प्राग्रपरीच्रा किया करते थे, वही कुलपित "ब्रह्मा" नाम से प्रसिद्ध होते थे, यही ब्रह्मपर्वत् के अध्यक्त माने जाते थे । देवयुग में ऐसे कई ब्रह्मा थे । १० तो प्रधान हो ब्रह्मपर्वदें थीं, जिनका कि निरूपण वि-स्तरमिया प्रकृत में नहीं किया जासकता । इसी ब्रह्मपदवी को लद्ध में रखका पुराग्रों में "दश ब्रह्माण इसेते प्राग्रों निश्चयं गताः"यह कहा गया है । इसी प्राक्तन ब्रह्मविभाग का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

"उद्दालको हारुणिः उदीच्यान् हतो धावयाश्वकार । तथ्य निष्क उपाहित ग्रास । एतद्ध स्म वै तद् पूर्वेषां हतानां धावयतामेकधनमुपाहिनं भवति । उपवल्हाय विभ्यतां तान् होदीच्यानां ब्राह्मणान् भीविवेद । कौरुपाश्चालो वा ग्रयं ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रः" (शत० ब्रा० ११।४।१) ।

इन पांचों श्रेशियों में से ब्रह्मवर्षत् का अध्यक्त कुलपित ब्रह्मवर्ग, प्राग्रपराद्यक अष्टिकर्ग यह दो तो सर्वथा खतन्त्र थे। केवल खयम्भू का ही शासन इन पर चल सकता था। इन पर भारतीय राजाश्रों का कोई प्रभुत्व न था। यही नहीं, अपितु भारतीय राजाश्रों पर एक

<sup>\*</sup> ग्रथ हेते मनुष्यदेवाः, ये ब्राह्मणाः (षड् त्रा॰१।२।)। एते वै देवा ग्रहुतादो, यद् ब्राह्मणाः । (गो०त्रा०७० १।६।)।

प्रकार से वे शासन करते थे। जब जब भारतीय राजा धर्मनीति से विमुख होते थे, तब तब ही यह दोनों वर्ग इनका दमन कर देते थे। ब्रह्मबळ सदा क्षत्रबल पर विजय प्राप्त करता था। महाराज वेन इन्हीं ऋषियों द्वारा सिंहासन से च्युत कर दिए गए थे। इन्द्राणी की कार्मना करने वाले नहुष को इन्हीं ऋषियों के दण्ड का शिकार होना पड़ा था। यज्ञकर्माधिष्ठाता देववर्ग, शास्त्रनिष्ठ ब्राह्मणवर्ग इन दोनों पर चन्द्रमा का आधिपत्य था। चन्द्रमा अत्रिमहर्षि के औरस पुत्र थे, अतएव जात्या ब्राह्मण थे। खयम्भूने इन्हें उत्तरिद्शाका दिक्याल बनाया, ओषि एवं देव-ब्राह्मणों का छोकपाल बनाया। भारतीय कर्मछ भूदेव, एवं शास्त्रनिष्ठ ब्राह्मण दोनों को चन्द्रमा के शासन में चलना पड़ता था। आरतीय इतर राजाओं का इन पर कोई शासन न था, जैसा कि-"सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा" इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। यह चारीं हीं वर्ग श्रोत्रिय थे। चारों हीं वैवखतमनु के शासन से पृथक् थे। पांचवा यथाजात, अतएव अत्री-त्रियवर्ग मनु की प्रजा थी। स्वत्रिय-वेश्य-श्रह-अवरवर्णादि मारतीय इतर अत्रीत्रिय गृहमेधी मनुष्यों पर जैसे मनु का शासन था, एवमेव इन अत्रीत्रिय गृहमेधी विप्रों को मी मनु के शासन से ही शासित रहना पड़ता था, यह पांचों ही एक प्रकार से मारतवर्षीयवर्ग थे।

## २—पितरः

मौलिक प्राण को हमने ऋषि कहा है। इसी ऋषिप्राण का नाम यज्ञ स्तन्त है। यज्ञ में यत्-ज् दो विभाग हैं। यत् गतितत्त्व है, यही प्राण है। ज् स्थितितत्त्व है, यही वाक है। प्राण

मृषि के ब्याप र से वाक् ही दुत होकर अप्सक्त में परिएत हो जाती है। यही मृषिप्रास की यौगिक अवस्था है। अनेक मौलिक मृषि ) प्रायों के रासायनिक संयोग से उत्पन्न होने वाला यौगिक आप्यप्रास, किंवा सौम्यप्रास ही पितर है। ऋषि से सर्वप्रथम इस सौम्पप्रास रूप पितर का ही विकास होता है। यही पितरप्रास मैथुनीसृष्टि का मृलप्रवर्तक है, शुक्र ही इस की प्रतिष्ठा है। सात पीढी तक एक पितर प्रास्त का किनान होना है, इसी आधार पर "सा-पिरहचं सामपौरूषम्" सिप्सहता तु पुरुष समने विनिवर्त्त ते" यह कहा जाता है। इस पितरप्रास के नान्दीसुख, पार्वस, अश्रुमुद मेद से तीन वर्ग हैं। इन्हीं के आणे जाकर अिनह्माता, सोमसत, वहिष्त, ग्राज्यपा, सोमपा, इविर्मुक् सुकानी आदि अनेक मेद हो जाते हैं। इन सब विषयों के लिए स्ततन्त्र प्रन्थ अपेद्धित है। इस सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा रखने वालों को " श्राद्ध विज्ञान " नामक प्रन्थ ही देखना चाहिए। प्रकृत में हमें केवल यही कत्रलान है कि मनुष्यों में से जिन मनुष्यों के अन्तरातम में इतर प्रासों की अपेद्ध पितरप्रास विशेष रूप से किकसित था, वे ही मनुष्य देवगुन में " पितर " नाम से प्रसिद्ध थे। यह एक स्ततन्त्र जाति थी। यही पितृलोक आज दिन "मङ्गोलिया" नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रतर प्रजाप स्वायम्भुव विवल्तान के किनछपुत्र वैवल्कत यम का शासन था।

## ३—देवाः

श्रुपि से पितर प्राण का विकास हुआ। यह पितर प्राण स्नेह-ते नो मेद से दो भागों में विभक्त हुआ। स्नेहतरा भूगु कहलाया, तेजस्तरा अङ्गिरा का लाया। भूगु की अवस्थाविशेष रूप दाह्य सोम के सम्बन्ध से अङ्गिरोऽग्नि ही प्रज्वलित हो कर सूर्य रूप में परिणत हुआ। इस सोमाग्निमय ज्योतिधन सौरप्राण का नाम ही "देवता" हुआ। यह देवप्राण ही आगे जाकर वसु, १० रुद्र, १२ आदित्य प्रजापति नष्ट्कार मेद से ३३ विभागों में परिणत हुआ। यही ३३ प्राकृतिक नित्य प्राणदेवता कहलाए। जिन मनुष्यों के अन्तरात्मा में जिस प्राणदेवता का विकास था, वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस युग में स्वयम्भू के द्वारा यह अपूर्व अन

न्वेषग्रा होकर पृथिनी पर मनुष्यों में ही देनन्यवस्था प्रतिष्ठित हुई, वही युग देवयुग नाम से न्यवहृत हुआ, जिसका कि दिग्दर्शन पूर्वप्रकरणों में कराया जाचुका है। हिमालयपर्वत की द्रोणियों से उस पार (४७॥ श्रंज्ञाशा से ६० पर्यन्त) का स्थान खर्गलोक कहजाया, जैसा कि ''उत्तरे हिगनत पार्श्व पुण्ये सर्वगुग्रान्वित'" इत्यादि मारतवचनों से स्पष्ट है। इसी खर्गलोक में यह जाति निवास करती थी। १२ आदित्यों में से इन्द्र नाम की प्रसिद्ध देवजाति के न्यिक्तविशेष (इन्द्र) ही समय समय पर खर्गाध्यच्च बनाए जाते थे। इन्द्र किसी न्यिक्त नाम नहीं है, अपित जाति का नाम है। यही इन्द्र शब्द आगे जाकर खर्गाध्यच्चपदवी में निरूढ हो गया है। यह इन्द्र खर्ग के ''खाराद'' शासक थे।

## ४—देवयोनयः

विद्याधर, ग्रन्सरा, यत्त, रात्तस, गन्धर्व, किन्हर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, ये १ जातिएं अन्तरिज्ञांक में निवास करतीं थीं। इन्हें हीं देवयोनि एवं तियंक्जाति कहा जाता था। जिस पर्वत से (शर्यणावतसे) इरावती (रावी) नदी निकलती है, उप से आगे (उत्तर की श्रोर), एवं हिमालय से इधर इधर का सारा प्रान्त इन की आवासभूमिथी। सुप्रसिद्ध नन्दनवन, वेश्राजवन, काननवन, उमावन, स्कन्दवन श्रादि महावन इसी अन्तरिज्ञ लोकमें थे। इस प्रजा के शासक वायुदेवता थे।

## ५—मनुष्याः ⁴

अश्रोतिय निम नाम के ब्राह्मगा, त्रिविध स्तिय, भलन्दन के वंशज वैश्य, सच्छूद्र, अन्त्यज्ञ, अन्त्यावसायी मेद से मनुष्यप्रजा ६ भागों में विभक्त थी। इसी पर श्रद्धादेव नाम के वैवस्तत मनु का शासन था। मानवधर्मगशास्त्र इस प्रजा का शासनसूत्र था। यह धर्मसूत्र केवल भारतीय मनुष्यप्रजा का ही नियन्त्रगा कर सकता था। श्रोतिय चारों ब्राह्मगार्का, देवयोनिवर्ग,

<sup>\*</sup>यही शर्थ्यणावत त्राज के एट्लस् में "शिवालक " नाम से प्रसिद्ध है।

देवर्जा, इस नियन्त्रण से बाहर थे। इसीलिए तो अन्तरिक्त में रहने वाले गन्धवीं के श्राध्यक्त चन्मद्राने गुरुपत्नो तारा के साथ गान्धविवाह करना अनुचित न समका था।

इन पांचों विभागों के शास्ता, अतएव तिराद् नाम से प्रसिद्ध भगवान खपम्भू ब्रह्मा, एवं उत्तरिद्शा में निरात्त से ठीक सामने भद्गािरि एवं चन्द्रिगिरि नाम के दोनों पर्वतों के मध्य में निवास करने वाले भगवान् विष्णु थे। भारतीय प्रजा पर जब कोई सङ्कट आता था तो यह राजा की शरण में जाता थी, राजा यदि आते को असमर्थ पाता था तो वह भरतीय देव-ऋषि आदि की शरण में जाता था। ये देवनाओं का अश्रय लेते थे। देवना असमर्थ होते हुए ब्रह्मा के पास जाते थे। ब्रह्मा विष्णु से परामर्श कर सब कुज व्यवस्थित कर देते थे। यह थी उस युग की शासनपणाली! सुसमृद्ध वेभव!! अपूर्व अभ्युदय !!! देवयुग से आरम्भ कर महाभारत काल से लगभग १५००० वर्ष पूर्व तक यह व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चलती रही। आगे जाकर हमारे चरिन नायक चन्द्रमा की कृपा से (नाराहरण प्रसङ्ग से) देववल नष्टप्राय हो गया, असुरों द्वारा यञ्चसाधक सोमवृद्ध (सोमक्ली) छिन्न भिन्न कर दिया गया। सम्पूर्ण देविन्नोकी पर असुरों ने आधिपत्य कर लिया।

१--ऋषयः (त्रैलोक्यविचरगाशीलाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः)।

२-पितरः (.... यमो वैवस्वतः शासकः)।

३—देवाः (स्वर्गलोकस्थाः ......इन्द्रः शासकः)।

४—देवयोनयः (ग्रन्तरित्तलोकस्थाः.....वायुः शासकः)।

५—मनुष्याः (पृथिवीलोकस्थाः-भारतीयाः-श्रद्धादेवो मनुः शासकः) ।

उक्त निदर्शन से प्रकृत में हमें केवल यही कहना है। क वैवस्वतमनु (श्रद्धादेव) स्वा-यम्भुव विवस्वान् नामक सूर्य्य के पुत्र थे। यह भारतवर्ष के सम्राट् श्रवश्य बन गये। परन्तु स्थायीह्रप से इन्होंनें मारतवर्ष में कभी निवास न किया। यह जीतन पर्य्यन्त श्रपनी जन्मभूमि उत्तर कुरु के न (स्वर्ग छोक - देव छोक ) में हाँ रहे। इन्होंने अपनी भारतीय प्रजा के शासन के छिए अपने पुत्रों को ही नियत किया। इनके इक्ष्माकु नग, घृष्ट गार्ट्याति, निर्ध्यन्त, भागु, नामानेदिष्ट, करुष, पृष्प्र, सुद्धुम्न नाम के १० पुत्र थे, एवं क्ष इन्ना नाम की एव कन्या थी। यह जेष्ठपुत्र इत्वाकु से भी बढी थी। क्योंकि यह १० सों ही निवस्त्रान सूर्य्य के पौत्र (पोते) थे, अत एव ये, एवं इनके वंशधर सूर्य्य वंशी क्षित्रय कहलार इसी दृष्टि से वैवखत मनु (श्रद्धादेव) को ही सूर्य्य वंश का मूळपुरुष माना जा सकता है साथही में भारतवर्ष में रह कर साम्राज्य सम्ना-छन करने वाले पहिले मनु इत्वाकु ही हुए। इसीलिए-'इत्त्वाकु कुल स्य सन्ततेः" (रघु वंश) इत्यादि के अनुसार इत्वाकु भी सूर्य्य वंश के प्रवर्तक माने गए हैं। वैवस्त्रतमनु ने अपने ज्येष्ठपुत्र इत्वाकु को भारतवर्ष का मनु बनाते हुए यह आदेश दिया कि 'तुम न्यायपूर्वक आपस में भारतवर्ष का निमाग करलो'। आज्ञानुसार वैवस्त्रत के दिवंगत होने पर इत्वाकु ने दायाद धर्म के अन्वर्ष का निमाग करलो'। आज्ञानुसार वैवस्त्रत के दिवंगत होने पर इत्वाकु ने दायाद धर्म के अन्वर्ष का निमाग करलो'। आज्ञानुसार वैवस्त्रत के दिवंगत होने पर इत्वाकु ने दायाद धर्म के अन्वर्ष का निमाग करलों?। आज्ञानुसार वैवस्त्रत के दिवंगत होने पर इत्वाकु ने दायाद धर्म के अन्वर्ष का निमाग करलों?। आज्ञानुसार वैवस्त्रत के दिवंगत होने पर इत्वाकु ने दायाद धर्म के अन्वर्ष का निमाग करलों?।

<sup>#</sup> श्री जयरेव विगालङ्कारने "मार्गाय इतिह स की कपरेखा" नामका एक ऐतिहासिक प्रन्य लिखा है। अवश्य ही कितनें हीं अंशो में आप इस प्रयत्न में सफल मी हुए हैं। परन्तु हमें यह कहते हुए दु:ख होता है कि कई एक ऐतिहाकि सत्य घटनाओं के सम्बन्ध में आपने वैच ही उद्गार प्रकट किए हैं, जैमे कि आयंसाहित्य से परिचय न रखने वाले कितपय पश्चमी विद्वान पौराणिक आख्यानेंं को कल्पना वतलाया करते हैं। जिस इला का आख्यान स्वयं वेद मेनिकिपित है, उसी के सम्बन्ध में कखक महोदयने अपन ये विचार प्रकट किये हैं कि "एक ऊटपटांग कहानी प्रासद्ध है कि मनु की लड़की इलाथी, जिसने सोम (चन्द्रमा)के बेटे बुध से सम्पाम कर पुरुद्ध वा को जन्म दिया था। यह कहानी केवल ऐल शब्द की व्याख्या करने को गढ़ा गई विखती हैं" (भा० इ० क० खं० श्राप्त अध्यान की कमी से साथ ही में पश्चिमो विद्वानों को सहानु मृति प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय विद्वानों का यह कर्ताव्यसा बन गया है कि वे भारतीय संस्कृति के पत्त्रपति बनते हुए भी संगदोष के प्रवाह मे पड़कर उनकी हां में हां मिलाने में ही अपना गौरव समकित लगते हैं। यह प्रवृत्ति हमारे लिए बड़ी ही घातक है। हमें स्वतन्त्र होकर निष्पन्तपति बन कर अपनें प्रन्यों के आधार पर अपने इतिहास का अन्वेषण करना पड़ेगा। तभी हम सत्यिव मृति भाम करने में समर्थ हो संकेंगे।

नुसार भरतखराड को १० भागों में विभक्त किया, जैसाकि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है—
पविष्टे तु मनौ तात! दिवाकरतनुं तदा।

दशधा तत्र तत देत्रमकरोत् पृथिवीं मनुः।।(शि॰पु उमासं०३६म.)।

इस्त्राकु चूंकि सम्राट् थे, एवं श्रद्धादेव के क्येष्ठपुत्र थे, अतएव आगे जाकर यह भी मनुनाम से ही प्रसिद्ध हुए। पिता के आदेशानुसार मूळोंक को विभक्त कर इस्वाकुने गङ्गा से पूर्व अयोध्या नाम की गजधानी स्थापित की। यही सूर्यवंशी राजाओं की पहिली, प्रधान. एवं श्रेष्ठ राजधानी कहलाई।

इत्वाकु के ब्रातिरिक्त शेष १ म्रात। ब्रोने अपने खतन्त्र माण्डलिक राज्य स्थापित किए। इस प्रकार सूर्यवंश ब्रागे जाकर कई शाखाक्रों में विभक्त हो गया। इन सब में इत्वाकु-वंशज बड़े ही प्रतापी हुए। इत्वाकु के ब्रनेक पुत्रों में से ज्येष्ठपुत्र विकुत्ति को ब्रयोध्या कर राज्य मिला। विकुत्ति के सुनसिद्ध ककुत्स्थ नाम का पुत्र उत्पन्न हुन्या। इनके सम्बन्ध से इत्या-कुवंशज काकुत्स्थ नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जैसा कि "काकुत्स्थमा लोक्यतां नृपाणां मनो क्यूवेन्द्रुमतीनिर।शम्' (रघुवंश इत्यादि से स्पष्ट है।

इच्चाकु ने किल प्रपुत्र इतिहास प्रसिद्ध महाराज "निमि" ये इनमें और इनके बड़े भाई में किसी कारण विशेष से वैमन्स्य हो गया, फलतः निमि अये ध्या छोड़ कर मीनव्रत धारण कर निकल गए। अब तक इन के कुलपुरोहित बसिष्ठ ही थे, परन्तु निमि ने राज्य छोड़ते समय रहुगण गोतम को अपना पुरोहित बनाया, इन्हें साथ लेकर यह निकल पड़ें। अन्ततोगत्वा अयोध्या और वैशाली के मध्य में जल्प्लावित भूमि को यज्ञप्रक्रिया द्वारा सुखा कर वहीं इन्हों ने अपना नया राज्य स्थापित किया। यहां आकर इन्होंने अपना मौनव्रन तोड़ा। इनके राज्य की अन्तिम सीमा "सदानीरा" नाम की प्रसिद्ध नदी हुई। यही निमि को मलविदेहों के मुलपुरुष माने गए। वसिष्ठशाप से इन का शरीर जल गया। आगे आकर मन्धनप्रक्रिया द्वारा इन्हें जीवित किया गया। मन्धनप्रक्रिया से उत्पन्न होते के कारण ही निमि का यह रूप्ता पान्तर 'मिथि" नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इस मिथि राजा के वंशज ही माथव कहलाए। यही माथव शन्द आगे जाकर मैथिल रूप में परिएात हो गया-(देखिए शत० त्रा० १ | १ | १ | १ | १ | १ | ) । महाराज मिथि के सम्बन्ध से ही यह नगरी "मिथिला" नाम से प्रसिद्ध हुई, एवं यही वंश जनक नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी वंश में जगन्माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ, एवं इनके साथ अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र भगवान् रामचन्द्र का विवाह हुआ। यह ध्यान में रखने की वात है कि, उस युग में राजाओं के वैवाहिक सम्बन्ध पुरोहितों के गोत्रों से होते थे। अयोध्या के पुरोहित का, एवं मिथिला के पुरोहित का गोत्र मिला कर ही यह विवाह संपन्न हुआ था। अन्यथा यह विवाह अमर्य दिन था। कारण इच्चाकुवंशज विकुच्चि की शाखा में उत्पन्न दशरथ, एवं इच्चाकुवंशज निमि की शाखा में उत्पन्न विदेह जनक सगोत्रबन्ध थे। अग्तु. इसी निमिवंश में आगे जाकर सीर्ध्वज, उग्रसेन, जनदेव, धर्मध्वज, विदेह आदि कई महापुरुष उत्पन्न हुए। इनमें विदेह जनक याज्ञवल्क्य के शिष्य थे, एवं इनके समय में ब्रह्मविद्या का वड़ा प्रचार था, जैसा कि याज्ञ वल्क्य निर्मित शतपथन्नाहाग्रोक विदेह—याज्ञवल्क्यसंवादों से स्पष्ट है। प्रसङ्कोपात्त निमितंश का दिग्दर्शन कराना पड़ा। अब पुनः विकुच्चित्रश की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

वैवखत मनु से आरम्भ कर महाभारत कालीन महाराज सुमित्र पर्यन्त सूर्यवंश (विजिवंश, किंवा ककुन्त्यवंश) अतुएण बना रहा । इतने समय में १६४ पी इयोने झयोध्या में
निर्विध्न राज्य किया । इतिहास प्रसिद्ध महाराज युवनाश्व. यौवनाश्व मान्धाना, सस्यवादी हरिश्वन्द्र, सगर. ग्रंशुमान, भगीरथ, ऋतुपर्ण, दिलीप, रघु, ग्रज, दशरथ, भगवान राम,
कुश, आदि कई एक महापुरुषोंने इसी वंश को सुशोभित किया । विवस्तान से ६४ वीं पीढ़ी
में भगवान रामचन्द्र का अवतार हुआ । एवं विवस्तान से १६४ वीं पीढ़ा में महाराज सुमित्र
ने अयोध्या की गद्दी को सुशोभित किया । यही सूर्यवंश के अन्तिम राजा थे । यह महाभारत
युद्ध में शामिल हुए थे । इस युग में कुरुवंश सुसमृद्ध था, अतएव सुमित्र को भी इनके अनुशासन में चलना पड़ता था । सुमित्रवंशजों के द्वारा ही आगे जाकर लिच्छिदेवंश की स्थापना

सन्दर्भसङ्गति

हुई । इसी वंश में गोतमबुद्ध ने जन्म लिया । बस यहां श्राकर सूर्यवंश अपने उच्चासन से गिर गया। श्रार्यराजाश्रों के सुनसिद्ध सूर्य्यतंश का यही संजिप्त इतिवृत्त है।

#### चन्द्रवंश ७००

पूर्व में बतलाया जा चुका है कि वैवखत मनु के इच्चाकु आदि १० पुत्र थे, एवं इला नाम की सर्वज्येष्ठ एक कन्या थी । यद्यपि मानवधर्म्मशास्त्र के अनुसार पिता की सम्पत्ति पर कन्या का कोई अधिकार नहीं माना जासकता, वर्त्तमान हिन्दुला (Hindu LAW, भी इसी पद्म का समर्थन करता है। वर्तमान कानून के महापिश्डत, प्रीवीकोंसिल के जज माननीय स्व० श्रीमुक्लासाहिबने कई युक्तियों से पूर्व सिद्धान्त को ही हिन्दुधर्म के अनुकूल माना है। तथापि श्रद्धादेव की विशेष प्रीतिभाजना होने के कारण इसे भी दायाद में भूखएड दिया गया। चूंकि इला स्त्री थी, अतएव यह राज्यप्रबन्ध में असमर्थ थी। अतएव इच्चाकु की अनुमित से सबसे किन छ आता सुद्यम्न ने इला का राज्यभार अपने हाथ में रक्खा। В.भातखण्ड के मध्य में सु ।सिद्ध सिन्धुनद से पिइचम बालहीक नगर

A.देखिए-Hindu Law by Right Henourable Sir Dinshab Fradunjs Mulla, K. T. C.I. E. M. A. L.L D (Edition (1936) Page 38)

B आज हमनें अपने बुद्धिदोष से भारतीय इतिहास से अपरिचित रहते हुए, साथ ही में पश्चिमी विद्वानें। के द्वारा लिखे गए कल्पित ऐतिहासिक प्रन्थें। को वेदवाक्य मानते हुए इस छोटे से हिन्दुस्तान को ही भरतखण्ड, किंवा भारतवर्ष मानने की भयक्कर भूल कर रक्खी है। हमें हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक निरूपण यह बतलाता है कि "भारतवर्ष की पूर्वी सीमा यलोसी (YeliwSea-चीन का पीतसमुद्र, जिसे कि आज पीलासगर भी कहा जाता है, एवं जिसे प्रशान्तमहासागर भी कह सकते हैं ) है। पश्चिमी सीमा रेड्सी ( Red Sea-रक्तसमुद्र, किंवा लालसागर, दूसरी दृष्टि से पौराणिक महीसागर, जिसे कि मेडिट्रेनियेन्सी Mede Teromen Sea कहा जाता है ) है।

द्तिए सीमा निरच देश (लङ्का) है। आज यह लङ्का समुद्रगर्भ में विलीन है। यद्यपि श्राज सीलोन को लङ्का बतलाया जारहा है, परन्तु भारतीय भुवनकोश के श्रनुसार यह मत सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण है। भारतीय द्वीपगंराना में सिहलद्वीप की पृथक गराना हुई है। यही द्वीप प

में (जोकि बार्व्हीक श्राज बलख नामसे प्रसिद्ध है) सुद्युम्न का निवास था, ऐसा प्रतीत होता है। इसा

राणों में ताम्रपर्ण किंवा ताम्रपर्णी नाम से भी असिद्ध है। ताम्रपर्ण ही विगड़ कर आज "टापू-रोवेन" रूप में परिण्य हो गया है

टापूरोवेन शब्द के अधार पर यह भी कल्पना की गई है कि "यही स्थान लक्का था। लक्के श रावण के निवास के कारण ही यह टापूरोवन (रावण के रहन के टापू.) कह लाया है। ''रावण टापू" ही ''टापू रावण" बन कर आज ''टापूरोवेन" बन गया है"। कहनान होगा कि इस कल्पना में भी कोई तथ्य नहीं है। यह शब्द "टापूरावण" का अपअंश नहीं है, अपितु "ताम्रपण" का ही अपअंश है। अथवा लक्केश रावण ने अपने विहार के लिए सिंहलद्वीप में स्थान बना लिया हो, और इसी सम्बन्ध से यह स्थान "टापूरावण" किंवा टापूरोवेन कहलाने लग गया हो, यह भी सम्भव है। परन्तु केवल इसी सम्भावना से सिंहलद्वीप को लक्का मान लेना अशुद्ध है, जब कि लक्काद्वीप की सिंहलद्वीप से पृथक गणना हुई है। इसके अतिरिक्त वारह कारण ऐसे और हैं, जिनसे सिंहल (सीलोन) कभी लक्का नहीं माना जासकता। अस्तु. वक्तन्यांश यही हैं कि जो लक्का आज समुद्र में विलीन है. वही भारतवर्ष की विह्ना सीमा मानी गई है।

उत्तरसीमा शर्थ्यणावत पवत (जा कि आज दिन शिवासक नाम से प्रसिद्ध है, एवं जिससे इरावती-रावी-नदी निकलती है) है। यह सीमा, किंवा सीमाविभाजक शर्य्यणावत पर्वत निरच्च देश से लग भग ३७। अचांश पर है। ईरान (आर्योयण), अर्वस्तान, काबुल (कुमा), कन्धार (गन्धार), बलख (बाल्हीक, जो कि देवयुग में वरुण की राजधानी थी), बुखारा (पुष्कर, जो कि ब्रह्मा की निवास भूमि थी) आदि सब प्रान्त भारतवर्ष के अवधव हैं, भारतवर्ष की मौकसी जायदाद (पैत्रिक सम्पत्ति) हैं। हमनें अपनी मूर्जता से आज अपनी यह सारी सम्पित्त आततायियों के हाथों समर्थण कर दी है, और करते जारहे हैं। भारतवर्ष की इसी सीमाचतुष्ट्यी का दिग्दशन कराते हुए अभियुक्त कहते हैं।

१-"एतत्तु भारतं वर्षं चतुःसंस्थानसंज्ञितम् ॥
दिव्यापरतो श्वस्य पूर्वेण च महोदिषः ॥१॥
हिमवानुत्तेरणास्य काम्मुकस्य यथा गुणः ॥"(मार्कण्डेयपु०५४म०)।
२-"म्रासमुद्राचु व पूर्वादासमुद्राचु पश्चिमाद्य ॥
तयोरेबान्तरं गिटर्थाराटर्यावर्त्तं प्रचद्यते ॥" (मनुः २। २२।)।

को दायाद मैं जो प्रान्त मिला, वही मप्रतिष्ठानपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुबुम्न इला के राज्य प्रबन्ध के लिए आगे जाकर यही बस गए। इसीलिए पुरागाने प्रतिष्ठानपुर को कहीं सुबुम्न की राजधानी बतलाया है, एवं कहीं इला की राजधानी बतलाया है।

जिस प्रकार ऐश्वर्य सम्बन्ध में स्वयम्भू ब्रह्मा के विश्वलान् व्यदि कई मानसपुत्र थे, एव-मेव विद्या के सम्बन्ध में भी इन्होंनें कई ऋषियों को अपना मानसपुत्र बनाया था। इन मानस पुत्रों में (विद्यापुत्रों में) मरीचि, ग्रिङ्गरा, ग्रिनि, पुनस्त, पुलह, क्रतु यह ६ पुत्र भी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसाकि निम्न लिखित क्वन से स्पष्ट है—

ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः वर्षमद्दर्भः ।।

मरीचिरिक्करा ग्रतिः पुलन्सः पुलदः कृतः ॥ ।।

ग्रेतेस्तु वहवः पुत्राः श्रूयन्ते मनुजाधिप ।

सर्वे वेदविदः सिद्धाः शान्तात्मानो महर्षयः ॥ २॥ (म० ग्रा. प. ६६ भ.)।

उक्त ६ श्रों मानसपुत्रों में से भारतवर्षनिवासी अति तीसरे थे, श्रतएव यह ग्रिति नाम से प्रसिद्ध हुए जैसा कि "ग्राई तृतीय इसर्थस्त मादितिः स कीर्स्वते" (ब्रह्माएडपु॰ – उ० ४।४५) इस्रादि क्चन से स्पष्ट हैं। यह अति प्राग्णिवध श्रान्त के द्रष्टा (परीच्चक-श्रावि-ध्नारक) थे, अंतएव यह भी श्राति नाम से ही प्रसिद्ध हुए । ब्रह्मा की श्रोर से सब से पहले

<sup>#</sup> प्रतिष्ठानपुर के सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वारों ने अनेक भ्रान्तिए फैज़ा रक्खीं हैं। फज़-स्वरूप तदनुयायी भारतीय इतिहासवेत्ता भी इसी भान्ति का अनुसरण करते दिखलाई देरहे हैं। कितनें हीं महानुभाव प्रयाग के समीप प्रतिष्ठानपुर की सत्ता बतलाते हैं। कितनें हीं दण्डकारण्य में प्रतिष्ठानपुर की सत्ता सिद्ध करने में व्यप्र हैं। कितनें हों के मतानुसार हितनापुर के समीप ही कहीं प्रतिष्ठानपुर का होना सिद्ध है। कहना न होगा कि यह सभी मत भ्रान्ति पूर्ण हैं। वस्तुतः सिन्धुनद से पश्चिम, सिन्धुपान्त से ४ कोश पश्चिम के फासले पर आर्ट्यायण नाम से प्रसिद्ध पश्चिम भारतवर्ष में ही प्रतिष्ठानपुर था। इस विषय का विशद विवेचन श्रीगु हमणीत 'आविष्याति" नाम के प्रम्थ के इलाप्रकरण में देखना चाहिए।

अत्रि ही वेदप्रचार के लिए नियत किए गर थे यह धित्र शब्द आगे जाकर वंश सम्मरा में निरूढ हो गया । देवयुग में आत्रेय ब्रह्मार्थत् के कमशः भौपग्रित्र, मांख्यग्रित नाम के दो अत्रि कुलपित वने । पिहले कुलपितने पारदर्शकताप्रतिबन्धक चन्द्रप्रहणाधिष्ठाता भूमिगत अत्रिप्राण की पूर्ण परीक्षा कर प्रहण्णविद्या का सर्वप्रथम आविष्कार किया। अतए वे भौमात्रि नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्हीं भौमात्रि से महासती अनप्या के गर्म से चन्द्रमा का जन्म हुआ। दूसरे सांख्यात्रि ने उत्तरध्रु मण्डलस्य नाक्तिक अत्रिप्राण की परीक्षा की। जिस प्रकार भौम-अत्रि से चन्द्रमा उत्पन्न हुए, एवमेव सांख्यअत्रि के शांखायन उतः न हुए । यह बड़ा ही अ-आर्मिक हुआ। सांख्यने बहुत उपदेश दिया, परन्तु इनका यह उपदेश सर्वथा व्यर्थ गया फलतः निराश हो सांख्यने सिन्धदेश में देवनिकाय नाम के पर्वत में (जोकि पर्वत 'सुलेमान' नाम से प्रसिद्ध है ) निवास कर लिया । इधर तत्पुत्र शांखायन एवं तद्वशंधर धर्मच्युत होते हुए यवनवंश के (ग्रीकवंश के) धादि प्रवर्त्तक बन गए। इस प्रकार सांख्यअत्रि का वंश उिच्छन्न-प्राय हो गया।

भौमश्रतिपुत्र चन्द्रमा सोमवल्ली की रक्षा के लिए गन्धवों के राजा बनाए गए एवं उत्तर दिशा के दिक्पाल बनाए गए। यह ब्राह्मण होकर राजा बनें, श्रतएव तत्ममय में यह राजा नाम से ही लोक में प्रसिद्ध हुए। इनकी स्त्री रोहिणी थी। चन्द्रमा से तारा के गर्भ में बुध का जन्म हुआ, एवं यह रौहिणेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। चूँकि यह राजा के पुत्र थे, अनएव ये राजपुत्र नाम से भी प्रसिद्ध हुए। अतएव तद्वंशधर राजपुत्र नाम से व्यवहृत हुए। यही राजपुत्र बाने के कारण कितनें ही पश्चिमी विद्वान् भारतीय चित्रयवंश की समालोचना करते हुए कहने लगते हैं कि 'राजपूत चित्रय नहीं हैं, चित्रयों के वर्णसंकर हैं। तमी तो इन्हें राजा न कह कर राजपूत कहा जाता है"। सचमुच अपने वास्तिवक इतिहास से विद्वात रहने के कारण न मालूम ऐसे ऐसे कितनें मिथ्या आन्दोपों का हमें शिकार बनना पड़ रहा है।

राजपुत्र रौहिग्राय बुध के साथ ही वैवखत् पुत्री रला का विवाह हुआ । चूकि राज्य

इला का या, अतएव तत्तसम्बन्ध से यह वंश "ऐन्न" कहलाया। बुध से इला के गर्भ में सुप्रि सद्ध प्रतापी "पुरुत्वा" उत्पन्न हुए। पुरुत्वा के पिता बुध के साथ गन्धवों का अधिक
सम्पर्क या। कारण चन्द्रमा गन्धवों के सम्राट् थे, एवं यहीं अप्सराक्षों का निवास था। अतएव
उर्वशी जाति में उत्पन्न होने वाली, अतएव उर्वशी नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा का बुधपुत्र
पुरुत्वा के साथ सम्बन्ध हो गया। इन के सम्बन्ध से महाराज "आयु" उत्पन्न हुए। भौमाति
ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, चन्द्रमा अति के औरसपुत्र थे, एवं बुध भौमात्रि के औरस पुत्र थे।
इस दृष्टि से ब्रह्मा-अति—चन्द्रमा—बुध यह चारों ही चन्द्रवंश के मृत्यपुरुष मानें जासाकते हैं।
अति-चन्द्रमा—बुध तीनों मनुष्य थे, पन्तु इन का निवास भारतवर्ष में न रहा। यह मनुष्य
न कहला कर देवता ही कहनाए। जिस प्रकार सूर्यवंश में से भारतवर्ष के पहिले सम्राट्
इत्त्वाकु थे, एवमेव इस चन्द्रवंश के प्रथम सम्राट् महाराज पुरुर्वा ही हुए। चूँकि ये इला की
सन्तान थे, अतएव तद्वंशधर ऐलापकृति नाम से व्यवहृत हुए, जैसा कि अभिग्रुक
कहते हैं—

ब्रह्मा चात्रिश्चन्द्र एवं बुध्रश्चेसेते देवाश्चन्द्रवंशादिभूताः । यद्यप्येते मानवाः किन्तु तेऽस्युः स्वर्गे नैते भारतोवीं मनुष्याः ॥१॥ ब्रह्मादीनां बुधानतानां न मनुष्यत्त्रमिष्यते । ततोऽग्रे चन्द्रवंशोय्रोम्लप्रकृतिरुच्यते ॥२॥ (श्रीगुरुप्रगीत अत्रिख्याति)।

उक्त ऐतिहासिकविवेचन से पाठकों को विदित हो गया होगा कि माई का वंश ( इच्या-कुवंश) भारतवर्ष में सूर्य्यवंश कहलाया, एवं वहिन का वंश (इलावंश) चन्द्रवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमारे इतिहास के चरितनायक कौरव-पाण्डव भी इसी चन्द्रवंश में उत्पन्न हुए थे, अत एव इन्हें—"सोमकाः" नाम से सम्बोधित किया है, जैसा की द्वैपायन कहते हैं—

कथं युयुधिरे वीराः कुरु-पाएडवसोमकाः । पार्थिताः सुमहात्मानो नानादेशसमागताःः (म०भी०म १।१) । हां तो इतिहासक्रम पर दृष्टि डालिए । पूर्व में कहा जाचुका है कि बुध एवं इला के सम-

न्यय से पुरुरवा, एवं पुरुरवा से आयु उत्पन्न हुए। आयु से सुप्रसिद्ध नहुष उत्पन्न हुए। भार-तीय राजाओं में ये ही एकमात्र ऐसे भाग्यशाली राजा थे, जिन्हें कि कुछ समय के लिए स्की काशासक यद (इन्द्रपद्) मिला । महाराज बहुष के परम प्रतापी चक्रवर्ती यय।ति उत्पन्न हुए । चन्द्रवंशियों में पहिले चक्रवर्ती सम्राट् यथाति ही हुए । भारतवर्ष में चन्द्रवंश का विशेष वि-कास य्याति से ही आरम्भ हुआ, अतः आगे जाकर ययाति भी चन्द्रवंश के मूलपुरुष मान नानें लगे । ययाति के परम प्रतापी यदु, पुरू, तुर्वसु, ग्रागु, दुःशु नाम के पांच पुत्र उल्पन हुए । इन पांचों के कारसा चन्द्रवंश अनेक शाखाओं में विभक्त होता हुआ सम्पूर्ण भारतवर्ष में व्यास होगया । यद्यपि न्यायतः पांचों में से राज्याधिकारी ज्येष्ठपुत्र यदु ही थे, परन्तु पिता (ययाति) की वैषयिकतृप्ति के लिए आयुप्रदान न करने के कारण यदु राज्याधिकार से विश्वत कर दिए गये इसी यदु से आगे जाकर सुप्रसिद्ध यादववंश का विकास हुआ, जो कि चन्द्र-वंश की ही एक शाखा मानी जाती है । भगवान् कृष्ण के अवतार से यह वंश धन्य बन गया । पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करने वाले किनष्ठ पुत्र पुरूने पिता को अपनी युनावस्था समर्पित करने से राज्यसिंहासन प्राप्त किया । शेष तुर्वसु-अंग्रु-द्रृहचु तीनों भाइयोंनें अपनें अ-पनें खतन्त्र माएडलिक राज्य स्थापित किए। इस प्रकार पुरू ही चन्द्रवंश की मुलगद्दी के सर्वे सवी रह गए। इसीलिए इनके वंशघर पौरव नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी पुरुवंश में आगे जाकर इतिहास प्रसिद्ध दुष्यन्त उत्पन्न हुए । कुछ समय के लिए पुरुवंश शिथिल पड्ग्या था । परन्तु बीर दुष्यन्त ने फिर पौरववंश को एकबार चमका दिया। तब से दुष्यन्त भी कुरुवंश के आदि पुरुष, एव पौरवों के वंशनायक माने जाने लगे। जैसा कि निम्न लिखित बचन से स्पष्ट है-

पौरवाणां वंशकरो दुश्यन्तो नामं वीर्ध्यवान्। पृथिन्याश्चन्तुराया गोप्ता मरतसत्त । ॥१॥ (म०मा० आ०६८ अ०)।

दुष्यन्त से शकुन्तला के गर्भ में सुप्रसिद्ध यशोमृत्तिं दौष्यन्ति भरत उत्पन्न हुए । ये कीर्तिं पराक्रम में प्रपने पिता से भी आगे बढ़ गए । यही नहीं, आगे जाकर कुरुवंश इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ । खयं भगवान् ने गीता में स्थान स्थान पर भरतसत्तम ! भारत ! भरत-

र्षभ ! इत्यदि नामों पे अर्जुन को सम्बोधित कस्ते हुए भरत को उच्चासन प्रदान किया है।

\* पुराग के एकदेशी मतानुसार तो भरत के सम्बन्ध से ही यह मनुष्यलोक भारत विक कहलाया

है। स्वयं व्यासद्वारा विक्ति ऐतिहासिक प्रन्थ भी भरत के सम्बन्ध से ही '' महासारत.''

कहताया है। इसी भरत का यशोगान करते हुए व्यास कहते हैं—

दुष्यन्तस्तु ततो राजा पुत्रं शाकुन्तलं तदा ॥ भरतं नामतः यौवराज्येऽभ्यषेच्यतः ॥१॥ स राजा चन्द्रवहमासीत् सार्वभीमः वतापवानः ॥

\*-वस्तुतः इस देश का भारतवर्ष नाम देवयुग में ही प्रसिद्ध हो गया था। देवयुग में पृथि-वीलोक के शवसोनपात भारत नाम के अप्ति थे-(देखिए ऋक्सं० ४। २५। ४।)। इन्हों के सम्बन्ध से यह लोक भारतवर्ष कहलाया। भरत के नाम से जो पुराणने भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति बतलाई है, वह अर्थवादमात्र हैं। केवल भरत की कीर्त्ति का बखान करने के लिए ही ऐसा मान लिया गया है। इसका प्रत्यच प्रमाण यही है कि दौष्यन्ति भरत के अतिरिक्त अर्थाध्र के पौत्र एवं नाम के पुत्र एक अन्य भरत के सम्बन्ध से भी भारतवर्ष शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, जैसा कि निम्न लिखित बचनों से स्पष्ट हैं—

१—गाग्रीश्रसनोर्नाभेस्तुः ऋषमोऽभृत सुतो द्विज !

श्रम्पभाद् भरतो जझे वीरः पुत्रशताद्वरः ॥१॥

हिमाहं दित्तगां वर्ष भरताय पिता ददौ ।

तस्माचुः भारतं वर्ष तस्य नाम्ना महात्मनःः ॥२॥

नाभेः पुत्रक्व ऋषभ ऋषभाद् भरतोऽभवत् ।

तस्य नाम्ना दिवदं वर्ष भारतं चेति कीर्यते ॥ (म्का०मा०कौ०३७४०)॥

१—तं सुरोधाच दुष्यन्तो दुष्यन्ताद् भरतोऽभवत् ।

शकुन्तलायां तु बली यस्य नाम्ना तु भारताः ॥ (ग्रिप्रि २०८ ग्र०)। इस दोनों मतें। का समन्वय हम अध्वाद पर ही कर सकते हैं। इस विषय का विशद वि-वेचम पुराण्यहस्यादि अन्य प्रन्थों में द्रष्टव्य हैं। भरताद्मारतीकी तियेंने इं भारतं कुजम् ॥ ३ ॥ (म.भा.ग्रादिए.७४ ग्र.)। इसी सुप्रसिद्ध भरतवंश में आगे जाकर महाराज कुक् उत्पन्न हुए। यह भी अपने युग में यशस्त्री हुए। फलखरूप आगे का वंश इन्हीं के नाम से (जुरुवंश नाम से) प्रसिद्ध हुआ। द्वापरयुग के अन्त में इसी कुरुवंश में महाराज मतीप से शान्तनु का जन्म हुआ। यहीं से हमारे गीनासम्बन्धी इतिहास का मूलस्त्रोन प्रवाहित होता है। शान्तनु सेगङ्गा के गर्म में देवमूर्ति, किंवा वसुमूर्ति देवन्नत उत्पन्न हुए। धीवरकन्या मतस्यगंधा को अपनी माता (पिता शान्तनु की धम्मपत्ना) बनाने के सम्बन्ध में 'न हम ग्राजन्म विवाह करेंगे, एवं न सिंहासन पर वैठेंगे' यह मण्डूर प्रतिज्ञा करते हुए यही देवनत 'भीष्म' नमसे प्रसिद्ध हुए। यही महापुरुष आगे जाकर 'कुरुकुल दुद्धितामह'' नाम से सम्बोधित हुए।

शान्तनु से मत्स्यगंधा के गर्भ में (जो कि आगे जाकर "मत्यवनी" नाम से प्रसिद्ध हुई ) चित्राङ्गद एवं विचित्रवीर्थ्य नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए शान्तनु की मृत्यु के थोड़े समय पीछे ही राज्य के उत्तराधिकारी चित्राङ्गद गन्धवों के हाथ से मारे गए। फजतः कि अप्रता विचित्रवीय्यं को सिंहासन पर बैठा कर खयं भीष्मिपतामह राज्यव्यवस्था का सम्ब लन करने लगे। जत्र विचित्रवीर्थ्य विव ह के योग्य हुए तो भीष्म काशी पहुँचे, एवं खयंबर से अम्बा अम्बान्तिका-अम्बका नाम का तीनों कन्याओं का अपहरण कर हितनापुर आपहुँचे। इन तीनों में अम्बा वे—"मैं अपनें मन में महागाज शान्व वा वर्णा कर चुकी हूँ" यह कहने पर धर्ममृत्तिं भीष्म न उने सादर बिदा कर दिया, एवं शेष दोनों कन्याओं का विचित्रवीर्थ्य के सःथ विवाह कर दिया। दुभाग्यवश च्यरोग से प्रस्त होते हुए विचित्रवीर्थ्य अल्पकाल में ही मृत्यु के प्रास बन गए। कुरुवंश एकबार फिर अन्वकार में पड़ गया।

महात्मा भीष्म एवं राजमाता सःयवर्ता इस दैवाश्चापत्ति से बहे चिन्तित हुए । अन्त में सत्यवती के परामर्श से भीष्म को इस घोर आपत्ति काल में कुरुवंश की रक्षा के लिए नियो-गविधि का आश्चय लेना पड़ा। भारतवृत्तवेत्ताओं को यह विदित है कि इसी सत्यवती के गर्भ से कन्या अवस्था में ( नौका चलाते समय ) पराशर द्वारा भगवान् व्यास का आविभाव हुआ

था। व्यास ने माता सत्यवती को वरदान दिया था कि "यदि तुम पर कभी कोई विपत्ति आवे तो उस समय मेरा स्मर्गा कंग्ना"। फलतः इस विपत्ति काल में व्यासदेव का स्मर्गा किया गया । व्यास उपि थत हुए । सारी परिस्थित इन के सम्मुख रक्खी गई । सम्बन्ध मर्थ्यादा के अनुसार व्यास अभ्विका एवं अम्बालिका ं देवर होते थे , एवं आपत्ति में वंशरक्ता के लिए देवर से नियोग विधि द्वार। पुत्रोत्पन्न करना मानवध मेशास्त्र से भी अनुमोदित है। (देखिए मनु 📢 ७०)। श्राज उसी आपद्धर्म को छत्त्य में रख कर माता की श्राज्ञा से व्यास नियोगविधि में प्रवृत्त हुए। सतत तपोयोग में प्रवृत्त रहने के का गा व्यास का शरीर महामयावह हो रहा था। नियोगविधि में प्रवृत्त जेठी बहू अम्बिका इन का रूप देख कर डर गई, उसने भय से नेत्र बन्द कर लिए। परिगाम खरूप कालान्तर में इसके अन्धा पुत्र उत्पन्न हुआ, जोकि धृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुए। व्यास ने कह दिया था कि नेत्र बन्द करने के कारण इसके अन्ध सन्तान होगी। ऐसी परि-भ्यिति में काम श्रधूरा ही रहा। क्योंकि शास्त्र के अनुसार अन्धा व्यक्ति राज्यसिंहासन का अधिकारी नहीं बन सकता । इस विप्रति गत्ति को दूर करने के लिए छोटी बहू नियोगविधिमें प्रवृत्त हुई । उसने अखिं तो बन्द न कीं, परन्तु भय से उमका शरीर पीछा पड़ गया। व्यास ने कह दिथा कि इस के भी जो सन्तान होगी, वह जन्म से ही पाय्डुवर्या, एवं रोगप्रस्त रहेगी सन्तानों से निराश हो सत्यवती ने अम्बिका को फिर एक बार प्रोत्साहित किया । उसने वहां तो स्वीकार कर लिया, परन्तु समय पर खयं न जाकर दासी को अपने वस्ना भूषणों से अबङ्कृत कर मेज दिया । दासी व्यासदेव से अग्रुमात्र भी त्रस्त न हुई । फलस्करूप व्यास ने वरप्रदान किया कि इसके परम धार्मिक, सर्वगुण सम्पन्न, परम बुद्धिमान, एवं परम मागवत पुत्र उत्पन्न होगा । वही दासीपुत्र विदुर नाम से प्रसिद्ध हुए ।

यद्यपि घृतराष्ट्र बड़े थे, परन्तु अन्ध होने कारण इन्हें राज्यसिंहासन से बिखत होना पड़ा। एवं बिदुर भी दासीपुत्र होने से राज्य के अधिकारी न बन सके। राज्य मिला पायडु को। यहीं घृतराष्ट्र के चर्मचलु के साथ साथ विज्ञानचलु पर भी पदा पड़ गया पायडु के प्रति सदा के लिए इनके हृदय में द्वेष का बीज वपन होगया। यही बीज कालान्तर में महा

आरत संद्राम रहा से पुष्टिपत एवं पञ्चवित हुआ। । भृताह् को थोड़ी बहुत आशा यह थी कि यदि मेरे पहिले सन्तान हुई तो उसे राज्य मिल जायगा। परन्तु जब उन्होंनें यह सुना कि अन्ती के गर्भ से देवताओं के आह्वान से पांच पुत्र उत्पन्न हो गए हैं" तो इन की रही सड़ी आशा पर भी पानी फिर गया। समय आने पर भृतराष्ट्र के भी महासती गांधारी के गर्भ १०० पुत्र उत्पन्न हुए। परग्हुपुत्र पाग्डन कहनाए, भृतराष्ट्र पुत्र कौरव कहनाए।

दुर्योधन बड़ा कुटिल नीति था। उसने अपने आपको "औरव" नाम से प्रसिद्ध किया। इस से प्रजा में वह यह बीजारोपण करना चाहता था कि धृतराष्ट्र कुरुवंश में ज्येष्ठ हैं एवं हम उन्हीं की सन्तान हैं। फलतः कुरुवंश के पैत्रिक्तराज्य के अधिकारी एक मात्र हम ही हैं। इसी दुरिमसिन्ध में पड़ कर अपने मातुल शक्ति के कुचक का सहारा लेते हुए दुर्योधन ने धर्मातमा प्रावहुपुत्रों के साथ क्या क्या आधानां किए, यह सर्वविदिन है। १४ वर्ष तक वन अस का कच्ट सहने के अनन्तर गुधिष्टिर सबान्धव वापस लोटे। परन्तु इतना लम्बा समय पा कर दुर्योधन पूरी तरंह संमल चुका था। अर्थप्रलोभन से उसने अपने सामन्त राजाओं को मुट्ठी में कर लिया था। दूसरों की बात तो जाने दीजिए, मीष्म जैसे तटस्थ व्यक्ति भी इस अर्थनीति के शिकार बन चुके थे। उस समय की राज्यव्यवस्था देख कर दांतों तले अंगुली दबा खेना पड़ता है। यदि दुर्योधन में जरा भी धर्मजुद्धि होती तो निःसन्देह वह अपने इस बुद्धि-कौशल से कुरुबंश को कई शताब्दियों के लिए दहमुल बना सकता था।

दुर्योधन के शासन क ल में कुरुसाम्राज्य प्रमुख-पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दृद्धिगा इन पांच प्रान्तों में विभक्त था। इन पांचों में प्रमुखप्रान्त "गजाह्वय" (हिस्तनापुर) नाम से प्र-सिद्ध था। भगवान् कृष्ण एवं व्यास द्वारा बसाए गए इन्द्रप्रस्थ (देहली) से ६० कोस उत्तर गङ्गा के समीप हितनापुर था। आज यह राजधानी गङ्गा के उदर में समा गई है। इस स्थान पर आज दो चार मल्हाहों व घर मात्र अविशिष्ट हैं। यहीं किसी समय कुरुराज्य की प्रधान राजधानी थी। हिस्तनापुर से उत्तर का प्रान्त कुरुजाङ्गल नाम से, पूर्व का प्रान्त कुरुन पश्चाल नाम से, पश्चिम कर प्रान्त कुरुन्तेत्र नाम से, एवं दिहाण का प्रान्त खागुहववन नाम

से प्रसिद्ध था। इन पांचों प्रान्तों की समष्टि ही कुरुमाम्राज्य था, इस के सम्राट् घृतराष्ट्र थे, एवं प्रान्ताधीश (गवर्नर) क्रमशः दुर्योधन, भीष्म, द्रोगा, कर्या, भश्वत्थामा थे। कुरुचेत्र में क्रिया की राजधानी "श्रङ्ग" देश था।

```
१—हिननापुर—प्रमुखराजधानी हिनुर्योधन (पान्ताधीश)।
२—कुरुपाञ्चाल—हिननापुर से पूर्व हिन्द्रोग ( .. )।
३—कुरुत्तेत्र — , पश्चिमहिन्दर्ग ( ,, )।
४—कुरुजाङ्गल , उत्तर हिमीष्म ( ,, )।
५—खागडव — , दिन्नणहित्रभाषा ( ,, )।
```

ं हिमालय प्रान्त से जो हाथी पकड़ कर लाए जाते थे, उन्हें एक स्थान पर रक्खा जाता था। वहां उन जंगली हाथियों को पालत् बनाया जाता था। वही ग्राम ''हिस्तनांपुर'' (हाथियों का प्राम ) नाम से प्रसिद्ध हुआ । जंगलो हाथियों को अने क प्रलोभनों में डाल कर हाथियों को पकड़ने वाले ''ग्रा-ग्रा-दग-द ।'' इस प्रकार के विचित्र भाषगों से हिमालय से वैरघार कर हाथियों को यहां लाया करते थे, दूमरे शब्दों में प्रलोमनों द्वारा हाथीं इस प्राम में बुलाए जाते थे, अतएव यह ग्राम-"ग्राहूयन्ते गजा यत्र" इस निर्वचन के अनुसार गजाह्वय नाम से प्रंसिद्ध हुआ! । महाभारत में इस्तिनांपुर के स्थान में स्थान स्थान पर "गजाह्वय" शब्द का ही प्रयोग हुआ है। गजाह्वय इस का प्राचीन नाम था, यही आगे जाकर हिस्तनांपुर रूप में परिगात हुआ, एवं कालान्तर में मक र की विलुप्ति हो जाने से यही हितनापुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। इन्द्रप्रस्थ यमुना के किनारे था तो यह हस्तिन पुर गङ्गातट पर था। कुरु महाराज से पहिले इन भरतवंशियों की राजधाना ऋ।य्यायण (ईरान-पश्चिमभारत) प्रान्तान्तर्गत बहोद्य नाम का शहर था। जब कुरु के समय में इन का श्रधिक विकास हु श तो इन्होंनें पूर्वीय भारत वर्ष में उक्त हितनापुर प्रदेश में हीं अपनी नवीन राजधानी बनाई । इस स्थान के हाथियों को हटा कर इन के लिए एक खतन्त्र ग्राम बनाया गया । वही ग्राम "इभ्यग्राम" (हाथियों का ग्राम) नाम से प्रसिद्ध हुआ – (देखिए छुन्दोग्यउ० विज्ञानमाच्य ३। ६। १।)। इस प्रकार हस्तिनापुर

एक सुममृद्ध राज्य होगया। यह राज्य २२ को.टे (करोड़) को रियायन मानो जाती थी। सचमुच लोकवैभव की दृष्टि से यह भारतवर्ष का पूर्ण अभ्युद्य काल था।

महाभारतकाल भारतवर्ष का समुन्न तकाल भी कहा जासकता है, एवं पतनकाल भी। परम राजनीतिज्ञ महात्मा विदुर, परम धम्मात्मा पत्यवादो युधिष्ठर, वीराप्रणी अर्जुन, भीष्मप्र-तिज्ञ, विदितवेदितव्य, बालब्रह्मचारी, कृष्णतत्ववेत्ता देवज्ञन, आचार्य द्रोग्ण, पूर्णावतार भगवान् श्रीकृष्णा. इत्यादि भारत की दिव्यविभूतिए उसी युग में विद्यमान थीं। एवं साथ ही में स्वार्थ की चरम सीमा पर पहुँचने वाला कुटिल नीतिज्ञ दुर्योधन, सतीत्व का अपमाम करने वाला दुःगामन. अपनी कुटिल नीतियों से भारत के समृद्ध वैभव का नाश करवाने वाला दुःगामन. अपनी कुटिल नीतियों से भारत के समृद्ध वैभव का नाश करवाने वाला दुःगामन आदि आसुरी विभूतिए भी उसी युग में वद्यमान थीं। कौरव-पायडवों का संप्राम क्या था, देवासुर संप्राम था। यही संप्राम मारतवैभव के नाश का कारण बना। यद्यपि अधर्मा नुयायी कौरवों के पास ११ अन्वौहिग्री सेना थी, इधर धर्मात्मा पायडवों के पास ७ अन्वौहिग्री ही सेना थी। फिर भी धर्म्म के प्रभाव से विजयश्री पायडवों को ही मिली। १९८ बन्नौहिग्री सेना के संघर्ष में जय लाभ पायडवों को ही दुआ। इसं प्रतिद्वन्द्वीभाव को सूचित करने के लिए व्यास ने इस प्रन्थ के १८ पर्व बनाए।

यह पाठकों को विदित है कि ११ अन्नौहिशी सेना को अपने अधिकार में रखने वाले कुटिल नातिज्ञ दुर्योधन सदा अशान्त रहे, इधर केवल ७ अन्नौहिशी के अधिपति धर्म नीतिज्ञ युधिष्ठर सदा शान्त रहे, । इसी रहस्य को सूचित करने के लिए व्यासदेवने आरम्भ के ११ पर्वो तक तो अशान्तिभाव को प्रधानतां दी है, एवं १२ वें से १० पर्व तक शान्तिभाव को प्रधान रक्खा है। १२ वां पर्व शान्तिभव है। कुरुवंश में जो कुछ उत्पात होना चाहिए था, इस से पहिले पहिले हो चुका है। इस से आगे धर्मराज युधिष्ठर के शान्तिभय धर्मयुग का वी आरम्भ होता है। इस प्रकार ११० के संघर्ष में जय के अधिकारी युधिष्ठर ही बन जाते हैं। यही सूचित करने के लिए इस प्रन्थ का नाम "जय" रक्खा गया है।

संख्याविज्ञान के श्रनुसार जकार संख्या का, यकार १ संख्या का वाचक है ।

"श्रङ्कानां वामतो गितः" के अनुसार ८१ ही १८ हैं। यही पर्वरहस्य है। इस जरुलामं के मुलस्तम्म हैं- भगवान् कृष्ण । यदि भगवान् अजुन को उपदेश न देते तो पाएडुवंश की इतिश्री हो चुकी थी। विजयलाम का एकमात्र श्रेथ गीता को ही है। इसी रहस्य को लद्द्य में रखकर व्यासने गीना के १८ अध्याय रखते हुए यह सूचिन किया है कि १८ अध्यायों से प्रतिपादित बुद्धयोग के बल पर ही पाएडव १८ संख्या से अभिनीत जयलाम करने में समर्थ हुए।

हम कह चुके हैं कि महाभारतयुद्ध से पहिले भारत पूर्ण समृद्ध था। इसका सब में बड़ा प्रमाण १ = अज्ञोहिशो सेना है। जिस राष्ट्र में बात की बात में इतनी सेना एक स्थानपर खड़ी हो जाय, उस राष्ट्र के बैभव का क्या कहना है। पाठकों के अनुमान के लिए हम प्रसङ्गो-पात्त अज्ञोहिशी का स्वरूप संज्ञेप से उद्धत कर देते हैं।

राज्य की प्रधान अङ्गभूता सेना पत्ति, सेना मुख, गुलम, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकिनी, अत्तौहिणी मेद से नो भागों में विभक्त मानी गई है। १रथ, १गज, ५ पैदल योद्धा, ३ घोड़े यह सब मिलकर एक पत्ति है। ऐसी तीन पत्तियों की समष्टि (३रथ, ३गज, ११योद्धा, १७ घोड़े) एक सेनामुख है। ऐसे तीन सेनामुखों का समुदाय (१रथ, १गज, १५४योद्धा, २७ घोड़े, एक गुल्म है। ऐसे तीन गुल्मों की समष्टि (२० रथ, २०गज, १३५, योद्धा ८१ घोड़े) एक गण है। ऐसे तीन गण मिल वर (६१४, ८१गज, १०५ योद्धा, २४३घोड़े) एक वाहिनी है। ऐसी तीन वाहिनयों की (२४३रथ, २४३गज, १२१५, योद्धा, ७२६ घोड़े) एक पृतना है। ऐसी तीन पृतनाएं (७२१रथ, ७२१गज, ३६४५योद्धा, २१८७ घोड़े) एक चमू है। ऐसी तीन चमू क्री (२१६७ रथ, २१८७ गज, १०१३५योद्धा, ६५६१ घोड़े) एक अनीकिनी है। ऐसी तीन चमू क्री (२१६७ रथ, २१८७ गज, १०१३५योद्धा, ६५६१ घोड़े) एक अनीकिनी है। ऐसी तीन चमू क्री (११६७ रथ, २१८७ गज, १०१३५योद्धा, ६५६१ घोड़े) एक

उक्त क्रम से एक अज्ञीहिशी सेना में क्रमशः २१८७० (इक्कीस हजार, आठ सी, सत्तर) रथ, २१८७० (इक्कीस हजार, आठ सी, सत्तर) गज, ४०१३५० (एक लाख, नी हजार, तीन सी, पचास) पैदल योद्धा, एवं ६५६१० (पैंसठ हजार, छस्सी, दस) बोड़े हो जाते

हैं। पैदल सेना के अतिरिक्त प्रत्येक रथ, प्रत्येक गज, एवं प्रत्येक अश्व के साथ एक एक रथा-रोही योद्धा, गजारोही योद्धा, अश्वारोही योद्धा का समावेश और कीजिए। इस कम से पदाति योद्धाओं के । पैदल सेना के ) अतिरिक्त २१८७० रथारोही योद्धा २१८७० गजा-रोही योद्धा, एवं ६५६१० अश्वारोही योद्धा और हो जाते हैं। इस प्रकार अद्योहिगी के स-म्पूर्ण योद्धाओं का निम्न लिखित कम हमारे सामने उपस्थित होता है—

१-पित्त — १ रथ, १ गज, ५ योद्धा, ३ घोड़े।
२-सेनामुख — १ रथ, ३ गज, १५ योद्धा, ६ घोड़े।
३-गुल्म — १ रथ, ६ गज, ४५ योद्धा, २७ घोड़े।
४-गण — — १ २७ रथ, २७ गज, ४३५ योद्धा, ८१ घोड़े।
५-वाहिनी — १ ८१ रथ, ८१ गज, ४०५ योद्धा, २४३ घोड़े।
६-पृतना — १ २४३ रथ, २४३ गज,१२१५ योद्धा,७२६ घोड़े।
७-चमू — १ ७२६ रथ, ७२६ गज, ३६४५ योद्धा, २१८७ घोड़े।
८-प्रतीकिनी १ २१८७ रथ, २१८७ गज, १०६३५ योद्धा,६५६१ घोड़े।
६-प्रतीहिणी - १८७ रथ, २१८७ गज, १०६३५० योद्धा,६५६१ घोड़े।

१— श्रद्धौहिग्गी—२१८७०० (दो लाख अठारह हजार सात सौ योदा)

यह तो उस जनसंख्या का क्चिए हुआ, जो शक्काओं से सुसजित होकर युद्ध के लिए सबद्ध खड़ी थी। इस जनसंख्या के अतिरिक्त युद्धभूमि में परिकर्त्वा भी अपने प्राणों को हुंगेली में लिए उपस्थित रहता है। प्रत्येक रथ के लिए एक एक सारथी का होना आवश्यक है। प्रत्येक हाथी के लिए एक एक गजवाहक (महावत) अपेक्तित है। प्रत्येक श्रम्भ के लिए एक एक माम्यपरिचारक ( सईस ) आवश्यक है। वाहकों के अतिरिक्त रथ एवं हाथियों की संभाल पर एक पक रथपरिचारक, एवं एक एक गजपरिचारक भी आवश्यक है चिकत्सकवर्ग, कोशप्रवन्धकवर्ग, अनवाहकवर्ग, यास्वर्यं, योद्धाओं का मृत्यवर्ग, श्रम्भास्त्रवन्धकवर्ग, धूमास्रसंचालकवर्ग, आविर परिकरवर्ग की गणना पृथक् है। दो लाख सेना के लिए इस परिकरवर्म की संख्या भी २५ हजार से कम नहीं मानी जासकती। इस प्रकार एक अन्दौहिस्सी सेना की जनसंख्या का विचार करने पर निम्न लिखित कम हमारे सामने अता है।

१—युद्धकरने वाले योद्धा क्ष र१८००० २—रथवाहक (सारथी) क्ष र१८०० ३—गजवाहक (महावत) क्ष २१८०० १८००० क्ष ४—रथपरिचारक क्ष २१८०० १८००० क्ष २१८०० १८००० क्ष १४८१००० १८००० क्ष १४००००

-तीनलाखिनवें हजारसातसी नव्व

१—ग्रचौहिणी सेना की जनसंख्या ३६६७६०



इस संख्या को १८ से गुणित कीजिए । कौरव-पाएडव संग्राम में ८१४२२२०— (नवासीखाख बंयालीस हजार दौसौ बीस ) जन संख्या हो जाती है । जनसंख्या के अतिरिक्त जिस संग्राम में ३१३६६० (तीन लाख तिरानवें हजार छस्सौ साठ हाथी हों, ३१३६६० (तीन खाख तिरानवें हजार छस्सौ साठ) रथ हों, एवं ११८०१८० (ग्याग्ह लाख अस्सी हजार नौसौ अस्सी) घोड़े हों, उस संप्राम की, एवं साथ ही में उस युग की समृद्धि का क्या बर्गन किया जासकता है।

दोनों श्रोर से जब सैन्य संग्रह हो रहा था, उस समय श्रन्तिम वार शान्ति की चेष्टा के लिए भगवान् कृष्ण शान्ति के दूत बनकर हित्तनापुर श्राए भगवान् ने साम—दाम—दण्ड—मेद से दुर्योधन को बहुत समकाया। परन्तु 'हम पांच ग्रामतो क्या विना युद्ध के मूचिका भर भूमि भी देने के लिये तय्यार नहीं हैं" यह उत्तर मिला। खयं व्यासने पुत्रमोहगत्ते में पिति धृतराष्ट्र को युद्ध रोकने के लिए भेरित किथा, परन्तु सारा परिश्रम व्यर्थ गया। मारत के भाल में जो कुछ होना लिखाथा, दोनों श्रोर से उसी की तय्यारिएं होने लगीं। व्यासदेवके — "यदि तुम युद्ध देखना चाहुते तो हम तुम्हें दिव्यहिष्ट भदान कर सकते हैं" यह कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवन् ! मैं इन श्रांखों से अपने वंश का च्य नहीं देखना चाहता। आप किसी ऐसे व्यक्ति का प्रबन्ध कर दीजिए, जो मुक्ते युद्ध की प्रत्येक घटना सिवस्तर बतलाया करें। व्यास ने सञ्जय को दिव्यहिष्ट प्रदान की, एवं उन्हें इस कार्य के लिए नियत किया। कुरुचेत्र के मैदान में एक श्रोर ११ श्रचौहिशी सेना, दूसरी श्रोर ७ श्रचौहिशी सेना मोचा बांध कर खड़ी होगई। जब युद्ध के लिए सारी सामग्री उपस्थित हो गई तो धृतराष्ट्र संजय से पृंछने लगे—

धर्मित्तेत्रे कुरुत्तेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पागडवाश्चैव किमकुवत सञ्जय!

बहिरङ्गपरीचात्मक-प्रथमखग्रड समाप्त



हो. जी. सल्लागध्य एवं, हुव, वेदाराध्य जो द्वारा हुव, वेदाराध्य जो द्वारा हुव, केदाराध्य जो द्वारा हुव, केदाराध्य जो द्वारा हुव, केदाराध्य जो द्वारा हुव, केदाराध्य जो द्वारा









